# ात्राराः स्वात्यास्य स्वयं पाठकों से नम्म निवेदन

बाज मात्र भाज का यह एकमात्र सदर्भे ग्रस्थ है।

इसका विनयपूर्वक क्राध्यत वर्ष,
चीर यश प्रश्न सुरक्षित क्यान पर
रक्ष्य, जिसस इतका व्यवस्थ नही
हो। साथ टी इस परा का भी विश्वप रक्ष्य हो है। साथ टी इस मिर्ग भी एसे त्यक्ति हे हाथ स्व का साथ का स्थान हे हाथ स्व का साथ स्व का स्थान नहीं दक्षे पार इसका दुश्योग कर । प्रस्ति स्थान स्वाय दाय के भागी होंगे।

प्रकाशन सर्वाजक

# लघु विद्यानुवाद (यंत्र, मंत्र, तंत्र विद्या का एक मात्र सन्दर्भ ग्रंथ)



श्री १०८ आचार्य गणधर श्री कुन्युसागर जी महाराज श्री १०४ गणनी आर्थिका श्री विजयमती माताजी विद्वी रत्न, सम्यक्जान शिरोमणि, सिद्धान्त विशारद

शान्ति कुमार गंगवाल प्रकाशन संयोजक लल्लुलाल जैन गोधा प्रबन्ध सम्पादक

प्रकाशक:

## कृत्थु विजय ग्रन्थ माला समिति

कार्यालय: १६३६, घी वालों का रास्ता, कसेरों की गली, जौहरी बाजार, जयपुर---३०२००३ (राजस्थान)

| 🗇 सर्वाधिकार सुरक्षित                                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 🛘 प्रथम संस्करण : १००० प्रतियाः                                                                |                                                          |
| <ul><li>भगवान बाहुवली सहस्वाब्दि महामस्तकाभिक्<br/>महोत्सव : दिनाक २२ करवरी, १६८१</li></ul>    | ोक                                                       |
| 🛘 मूल्य : १०१) रु० मात्र<br>(डाक व्यय अतिरिक्त) 🕴 🐧 🐧                                          | 00                                                       |
| □ मुद्रक : <b>राजस्थान प्रिटिंग वर्क्स</b> ,<br>किशनपोल बाजार,<br>जयपुर ।                      |                                                          |
| <ul> <li>ब्लाक निर्माताः बुक्ती ब्लाक वक्तं,</li> <li>जौहरी बाजार, जयपुर, (राजस्थान</li> </ul> | )                                                        |
|                                                                                                |                                                          |
|                                                                                                |                                                          |
|                                                                                                | प्राप्ति स्थानः                                          |
| ٥                                                                                              | श्री १०८ आचार्यं गणधर कुन्युमागरजी<br>महाराज सघ ।        |
|                                                                                                | शान्ति कुमार गंगवाल,                                     |
|                                                                                                | १६३६, घी वालों का रास्ता,<br>कसेरों की गली, जौहरी बाजार, |

जयपुर-३०२००३ (राजस्थान)

सम्पादक, जयपुर जैन डायरेक्टरी, ४९६, पं० चैनसुखदास मार्ग, किशक्पोस बाजार, जयपुर—३ (राज०)

🗆 सल्लूलाल जॅन गोधा

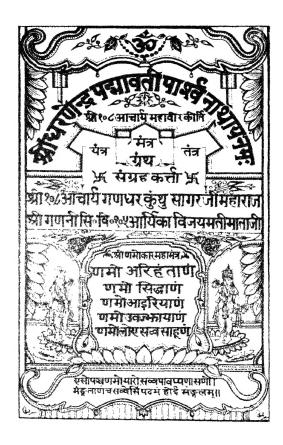

### श्री १००८ भगवान पार्श्वनाथ





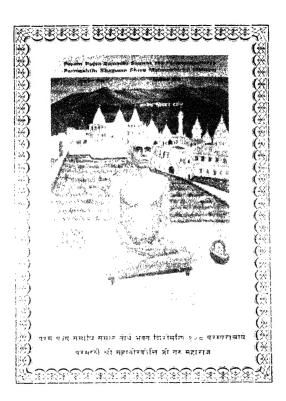

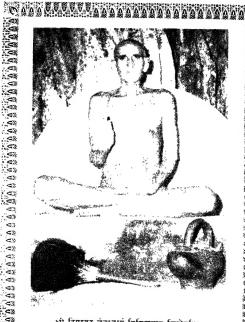

श्री दिगम्बर जेनावार्य निमित्तज्ञान शिरोमीम् १०८ विमलसागर जी महाराज

**C**3

< 3 < 3

(S)

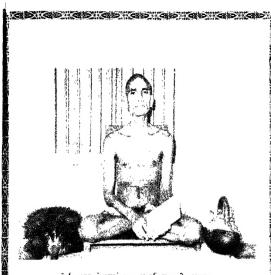

श्री दिगम्बर जेनाचायं १०८ मन्मतिमागरजी महाराज

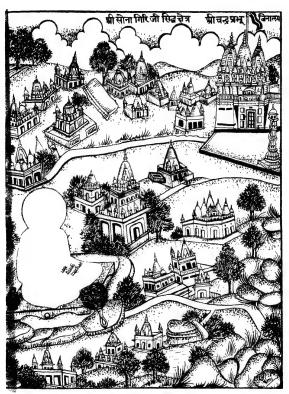

भी १०८ अ(चार्य गणधर क् यु सागरजी महाराज लघु विद्यानवाद ग्रन्थ का सग्रह करते हुए।

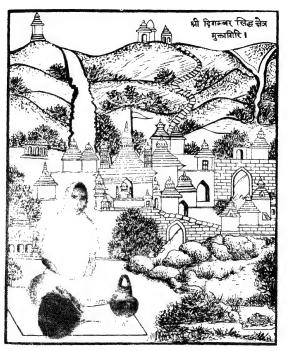

भी गणनो १८४ साविका विद्यो राज, सम्पक्तान विरोमांस, सिद्धान विद्यारह विज्ञालयम्पनी स्थानाजी



भगवान बाहुबली के सहस्याध्य महा-मस्तकाभिषेक समारीह के ब्रान्तमंत लघूविद्यानुवाद ग्रंथ का दिनांक २४ फरवरी, १९८१ को विभोचन मारारीह सम्पन्न

Richard Maria and American (American de Las Americans de Richard (American de American de American de American) Richard (American de American) Richard (American de American)



भी २०० प्राचार्य माण्यर कृत्यु माणर्की महण्यात्र स्था १०० माचाय गरमित दिवान्त निमन्तवात्र विद्यान्त विद्यान्त विभवनामरकी महाराज्ञ नो प्रस्त्र की प्रति विमायन करवाने १८ अर वरण हात्र। श्री १०० माचाय विमन्त नागरको महाराज्य करते हे उगुरु कुली होते हो सुनेत्रण विभावन वरत हात्।



भवागविकासा, चामुण्डराय मण्डर में बन्ध 'प्राम्बन समाराह हा मृत्य धार्तिष्ठ श्री प्रशासकाडों समीर्याशमामनामाजेड? चे मारायास्म कर स्वामन करे? हों प्रस्त हा प्रदेशमा सम्पादक और स्वामन जैन साधा





स्था क्रान्त्र रे १०० त्रांकस्था व्याधिकसम्बा साराच्या असामस्य त्राम्य प्राप्तास्य स्थापस्य स्थापस्य प्राप्तास्य स्थापस्य स्थापस्य





ची है, इस्तार हो स्थान स्वार हो इस्तार इस क्षाप्त स्थापन स्थापन है। उस कार के प्राप्त के प्राप्त के स्थापन स्थापन है के स्थापन स्थापन है के स्थापन स्थापन है। उस कार के प्राप्त के स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था



भावतास्त्र-त्रकारं सः भारत्वहरुगामान्तः । विकास्त्रतः सम्मारातः, भारतस्य स्थानस्तरः



The second secon



(i) the first open settle for a consequence of a conse

### शुभाशीर्वाद एवं शुभ-कामनाएँ-

### निमित्त ज्ञान शिरोमणी श्री १०८ आचार्य विमलसागरजी महाराज

"श्रील वृतिबानुवाद" नामक प्रत्य श्री १०८ आ वार्यकृत्युसागलों ने संकतन करसमात्र के प्राणीमात्र को श्री१०८ श्रीमन्त्रवादी विद्यानन्त्र्यों की प्रकतिवाद की कृतिको सभान कर तिखा है, वह समाज की निधि है। द्वादायान का एक अन्त है, जो लोकिक कार्यके साथ—साथ पारलोकिक, धर्मध्यान, गुक्ल प्यान का कारण बने।





### श्री १०८ आ चार्यविज्ञलसागर

#### श्री १०८ उपाध्याय मुनि श्री भरतसागरजी महाराज

अनादिकाल से मानव जीवन विभिन्न शक्तियों के आधार पर टिका हुआ है। शारीरिक, मानिषक, मानिषक, मात्रिक, तात्रिक यात्रिक और आध्यारिमक प्रादि मभी शक्तियों के अपनी-अपनी विभन्न सत्ता है। शारीरिक, मानिषक शक्ति के आधार पर विद्यह मानव अपने सासारिक जीवन को सुन्दर, उत्तम बना मकता है, तो मान्निक, तात्रिक एव यात्रिक शक्ति के आधार पर यह स्व प्रीर पर का उपकार कर जीवन में नई शक्ति का संचार कर मकता है। इन सब में महान गक्ति की वायिनी, अधुण्य शास्त्रत सुख की श्रीयों वे अध्यारिम शक्ति की हो स्व



भारतीय इतिहास की खोज करने पर जात होता है, कि भारत के श्रमण महािषयों ने जीवन में सभी शक्तियों को पूर्ण स्थान दिया है। मात्रिक, तात्रिक, यात्रिक शक्तियों को जहां म्राज का युग झुठा, मिप्या एव पाखण्ड नाम से पुकारता है, वहां कुन्द कुन्दादि जैसे महान् अध्यात्म योगियों ने मात्रिक शक्ति के बल पर "दिगम्बर धर्म को आदि धर्म घोषित करवाकर" अमग परम्परा की, श्रमण संस्कृति की रक्षा की है। मन्त्र विद्या, तन्त्र विद्या, यन्त्र विद्या क्षूठं वा सिय्या नहीं हैं। मिथ्या है तो हमारा श्रद्धान है। पहले उसी मन्त्र से शोध्र कार्य की सिद्धि देखी जाती थी, परन्तु आज तुरन्त या शोध्रता से मन्त्र सिद्धि नहीं पायी जाती है, इसका दोष हम मन्त्रों को देते हैं, परन्तु क्या मन्त्र, तन्त्र गलत है नहीं, मन्त्र भी गलत नहीं है, तन्त्र भी गलत नहीं है, गलत है, तो हम है भीर हमारा श्रद्धान है।

वर्तमान समय में श्री १० = आचार्य कुन्युसागर जो महाराज ने लुप्त हुई इस मन्त्र, तन्त्र विद्याको पुन. जीवन्त बनाने के लिए बहुत उत्तम श्रयास कर "लबु विद्यानुवार" नामक पुस्तक का सूजन किया है। मेरी यही श्रुभ कामना है कि यह पुस्तक हम भूले पानवों को अपनी भूली हुई ब्राक्तिओं का स्मरण कराकर सही मार्ग प्रशस्त करने में पूर्ण सफल एव सक्षम सिद्ध होगी। और ग्रन्थ प्रकाशन में जो श्री शान्तिकुमार जो गंगवाल यादि कार्य कक्ता हैं उन सभी को हमारा आशोवींद है।

उपाध्याय मुनि श्री भरतसागर

### क्षुल्लक श्री १०५ सिद्धसागर जी महाराज

परम पुज्य श्री १०० प्राचार्य गणधर श्री कुन्यु सागरजी महाराज ने 'लघुविद्यानुवाद' का संकलित करवा के व स्वनः पित्थम द्वारा तैयार करके नथा आगुख (भूमिका) लिखकर इस ग्रन्थ को मपादन के योग्य बनाया है। उक्त ग्रन्थ श्री परम पुज्य १०० प्राचार्यवर्ष महावीर कीति यन्त्र, तन्त्र, मन्त्रादि मग्रह भपर नाम लघु विद्यानुवाद का मेने अवलोकन किया है। यह ग्रन्थ समाज के लिये अनिष्यि विषयों मे बहुत उप-योगी रहेगा। महाराज को में समितः बाद जिवार नमोऽस्तु निवेदन करता है, तथा ग्रन्थ प्रकामन में तत्य कार्यम प्रमाज नक्त परायण सगीतज कपूरचन्दजी पाण्ड्या, शातिकुमारजी गंगवाल व अन्य इनके सहयोगी गञ्जनवर्य ग्राप्तिकुमारजी गंगवाल हो।

कु० सिद्धसागर

मोजमाबाद, जयपुर (राजस्थान)



**राजध्वन,** जयपुर जनवरी ३१,१६**८**१



सन्देश

मुक्ते यह जानकर प्रसन्तता हुई कि श्री दि० जैन कुन्यु विजय ग्रन्थ माला समिति, जयपुर, आचार्य श्री कुन्युसागर जी ढारा संग्रहीत लग् विद्यानुवाद भन्य का बृहत प्रकाशन कर रही है।

जैन धर्म के अनुयायियो एवं जनसाधारण के लिये इस ग्रन्थ का प्रकाशन, संग्रहीन, गन्त, मन्त्र और तन्त्र विद्या की जानकारी के लिये, उपादेय होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं और इस अभिनत प्रकाशन की सफलता के लिए संगलकामना करता हु।

> 4.700 cm., (Tunga Rama)

# श्री १०८ ग्राचार्य गणधर कुंयु सागर जी महाराज

### -: ग्राशीर्वादात्मक मंगल वचन :-

श्री १००८ भगवान ग्रन्ह न्देव के शासन मे द्वादशांग रूप जिनवाणी कही है श्रीर द्वादशांग को घारण करने वाले भगवान महावीर की श्राचार्य परम्परा मे आने वाले प्रन्तिम



श्रुत केवलि प्राचार्य भद्र बाहु हुये। वे आचार्य अप्टांग निमित्त ज्ञान के जाता थे। उसके बाद स्मरण शक्ति के कम हो जाने पर द्वार-साग रूप श्रुत ज्ञान को धारण करने वाले कम हो गये। यहा तक कि कम होते २ धरफे-णाचार्य को अग रूप का ज्ञान का कुछ अंध का ज्ञान था। उनकी महान् क्रुपा से प्राज औ श्रुत ज्ञान टिट गोचर हो रहा है वह उन्हीं की क्रुपा बुष्टि है। त्यारह श्रंग चौदह पूर्व कप श्रुत ज्ञान है। त्यस्नतंत्र कानाम में विद्यानुवाद दशम पूर्व है। श्रुह विद्यानवाद पूर्व अनेक पत्र मन्यों रूग महामाग से भरा हुआ है। जिनको पार करने में समर्थ केवली, श्रुत केवली हो होते हैं। उस

विलान्याद पूर्व से अनेक प्रकार की विद्याये है, वह १२०० सो लघू विद्या, ७०० सहा विद्याओं से भरा हुआ है। नाना प्रकार के बसन्कारों से अनकृत है। ऐसे विद्यानुवाद का वो रानी निर्धार्थ साधु राज मात्र धनु आन प्राप्त के अर्थ एकायता से इन्द्रिय विजयी होकर अध्ययन करने है। अध्ययन करने मात्र से नाना प्रकार की विद्यायं सम्मुख आकर खड़ी ही जाती है। माधु राज से कहते लगती है, हमारे निर्थ क्या आजा है? ''साधु भी सम्मुख हुई विद्याओं को कह देने है कि तुमसे हमारा कोड प्रयोजन नहीं है। ऐस बीनरानी साधु ही विद्यानुवाद रूप समुद्र को पार करते है निस्ही होकर। उनका मात्र ब्रूप्य बस्नु स्वभाव की प्राप्ति का रहता है और जो शुभोषयोंग में ज्यादानर रहते हैं और शुद्धोषयोंग में कम स्हते हैं वे भी विशेष धर्म प्रभाव नार्थ धार्मिक विद्याओं से काम लेते हैं। ग्रन्थवा कभी भी उन विद्याओं

की तरफ दृष्टिपात भी नही करते । इस हंडा वसिंपणी पचम काल में उस महान् सागर रूप विद्यानुवाद का लोप हो गया । वयोंकि वीतरागी साधुओं की दृष्टि वीतरागता की और रही भीर ये बीतरागता मे बाधक है । इसलिये केबली प्रणीत विद्यानुवाद आया नव्ट हो गया । आज समाज में हस्त लिखित विद्यान्वाद की प्रतियां दृष्टि गोचर है। वे भी इस्काल के लोगा के लिए महान हैं। मुस्लिम काल में एवं ब्रन्य आतताडयों के काल में हमारे जैन गुटस्थाचार्य भट्टारको ने उस महान सागर रूप विद्यानवाद के ग्रश रूप पाठकों को बचाया और उनने विद्याये सिद्ध **सिद्ध कर जैन धर्म का रक्षण किया। आज विद्यानुवाद की जो भी** प्रतिया उपलब्ध है वे जय**ह** जगह अग्रद्ध एव जीणें हो गई है। वर्तमान साथ समाज व भट्टारक समाज में कोई ऐसा नहीं जो चमत्कः रों द्वारा जैन धर्म का प्रभावना करे। आज जैन धर्मनुषायिये। की भावनाओं मे विकार आ गया है, ग्रौर समाज पतन की ग्रोर जा रहा है। वीतराग धम की ओर लागों की श्रास्था कम हो गई है और मिथ्याधर्मों की और सभाज का मुकाव प्रशिक है। सामाजिक बातावरें ए अत्यन्त दयनीय है। सभी मिथ्या देव शास्त्र गुरु की पूजा में गुलग्न है। बयोकि लोगो में श्रद्धान पाया जाता है कि इनमे ही हमारा सकट टल जाता है, परना ऐसा होता नहीं। ऐसे व्यक्तिया के लिये यह लघ विद्यानुवाद की रचना की है। इसग राजि है जर के मन्त्र यन्त्र है। श्रनेक प्रकार के तन्त्र एव औषधिया है। श्राज के मिथ्याचरण पुक्त समाज के लिये यह हस्तावलवन के समान है। यह ग्रन्थ लोगों को सिथ्यात्व से बचायगा जा ब्हापूर्वक व विधि पर्वक यन्त्रो मन्त्रो तन्त्रो का आश्रय लेगा उसके मनवादित लोकिक कार्यो ी सिदी होगी। आज कल वर्तमान शास्त्र भण्डारो म मिलने वाले विद्यानवाद की पनियो का लय ग्रंग रूप ग्रन्थ सग्रहित किया है वह तो पूर्वाचार्य श्री मल्लिपेणाचार्य कत है। उस विज्ञानवाद रूप लघु सागर को हम जैसे मद बुद्धि तैरने को समर्थ नहीं है। इसलिये सरल भाषा से लप् विद्यानू-वाद बनाया है। में आणा करता ह कि हमारा जैन समाज इससे लाभान्वित होगा । तभी हमारा परिश्रम कार्यकारो होगा । इस विद्यानुवाद में वर्णित कान्ति कर्म, पोष्टिक कर्म, वश्य कर्म आक-र्षेण कमें, स्तम्भन कमें विद्वेषणा कमें, उच्चाटन कर्म के मन्त्र यन्त्र तन्त्र दिये है। ध्रनक जगह अगुद्ध द्रथ्यो का प्रयोग भी आया है। लेकिन क्या करे यह भन्त्र शास्त्र है। इसमें मेने अपनी और से इस ग्रन्थ में कुछ नहीं लिखा है जिस प्रकार हमको वर्णन मिला उन सबका उल्लेख करना पडा है। हमारा अपना कोई स्वतन्त्र भाव नहीं है। इस ग्रन्थ में जो भी मन्त्र तस्त्र यस्त्र है वे हमारे पुरु विश्व वदनीय जैनाचार्य अध्यात्म योगी समाधि सम्राट श्री १०८

म्राचार्यं महाबीर की तिजी महाराज के कई गुट के कारियों में सबहित किये ३। इसके अाबा भ्रीर भी अनेक पूर्व हस्तिलिखत मन्त्र शास्त्री से संकलन किया है जो सिद्ध टोंत्र सोनागिरी की देन हैं। सोनागिरी दर्वत पर नं० २५ जिनालय श्रीमस्लीनाथ प्रभाने चरणों के सानिष्य में बैठ कर संग्रह किया है। इस प्रकार का ग्रन्थ जैन परम्परा में ग्राज तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इस्तिलिखित तो पाया जाता है किन्तु वो भी प्रक्षंप रूप में है इस एक ही ग्रन्थ में गागर में सागर भरने कहावन रूप प्रयास किया है। मुभ्रे ग्रन्थ के संग्रह करने में बहुत परिश्रम करना पड़ा है। लेकिन मुभ्रे पदस्थ ध्यान का अपूर्व लाभ हुआ। पदस्थ ध्यान मन्त्रों की ध्यान साधान से होता है और इसमें मन एकाग्र होता है। मन की एकाग्रता से कर्म निजंरा होती है। यह भी भगवान की वाणी है। विद्याधर मनुष्य निस्य ही इन मन्त्रों का ध्यान व साथना करते है।

प्रस्तुत मन्त्र शास्त्र मे सार्ण उच्चाटन आदि हानि पहुंचाने वाली क्रियाण भी विणित है उन् वियाओं में साधक किसी भी प्रकार हाथ न लगावे। हमारा वितराग में आई सा मयी है। जो मारण कमें उच्चाटन कमें दूसरों क. हानि पहुंचाने की क्रिया करता हैं। वह महान् पातकी कहलाता है, और सबसे अधिक हिसा के दोष का भागी होता है।

वीतराग धर्म या (हम) सम्महकती किसी भी प्रकार में इत कियाओं में साधक को प्रवेश करने की ब्राज्ञा नहीं देते । झान्ति कर्म पोध्यिक कर्म या दूसरों को ह नि पहुचाने कप कियाओं में प्रवेश करने रूप पाप का अधिकारी होगा । महान् हिसक होगा । हां इत कियाओं में कब प्रवेश करे, जबिक कहीं गच्चे देव झास्त्र गुरु पर उपसर्ग आया हो अथवा कोई धर्म सकट आया हो, किसी सत्तों की रक्षा करना हो । धर्मारमा के प्राण सकट में हो । तब इत कियाओं को णुढ़ सम्प्रगर्हिए प्रावक है वेही, करें । इस शास्त्र में जो मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र है उनको मिथ्याहिएयों के हाथ में त दे । जो भी एसा करेगा उसे बाल हत्या का पाप लगेगा । हमने इस जास्त्र का सम्भ्र मात्र जैन समाज के हितार्थ किया है । कहीं कहीं मन्त्रों की विधि माम में नहीं आने के कारण ज्यां की त्यों निल्ब दी है और लगभग सभी जगह मन्त्रों की विधि बृद्धि के अनुसार स्पष्ट की है। इस प्रव्य को संग्रहित करने में मंत्रों की विधि लिखने में किसी प्रकार की त्रुटि रहीं हो तो उस विशेष मत्र शास्त्र के जानने वाले शुद्ध कर सम्भ्र है निया है ।

इस ग्रन्थ के कार्य में हर समय १०६ आचार्य सन्मार्ग दिवाकर विमलसागरजी महाराज का आशीर्वाद रहा है और श्री गणनी १०५ आर्थिका सिद्धान्त विघारद सम्यक जानशिरोमणि विजय मती मानाजी का ग्रन्थ सग्रह में कार्य पूर्ण सहयोग व दिग्दर्शन रहा है। माताजी को मेरा पूर्ण आशीर्वाद है। विभिन्न मुद्राधों के नाम व लक्षण के साथ चित्र व २४ यक्ष यक्षणियों के चित्र भी दिये हैं। चित्रकार श्री गोतम जो गोधा लक्षकर वानों ने चित्रों का चित्रण करके ग्रन्थ के एक श्रंग की पूर्ति की है उनको भी हमारा श्राणीर्वाद है कि उनकी चित्रकला उत्तरोत्तर वृद्धि गत हो और धर्म प्रभावना करे। इस ग्रन्थ की ग्रेस काषी करने मे दर्शना कुमारी पाटनी भोषान, महावीर कुमार, आणा कुमारी जैन दितया, होरामणी जापुर ने सहायना की है, उनको भी हमारा आधीर्वाद है।

प्रस्थ प्रकाणन कार्य में कार्य रत्त धर्म स्नेही सगीनाचार्य प्री झान्ति कुमार जी गगवाल, श्री लक्ष्म लालजी गोधा, हीरा लाल जी सेटी, मोतीशल जी हाडा, कपूरचन्द जी गण्ड्या, मुझीलगुमार गंगवाल, प्रदीपकुमार गगवाल श्रीमनी कनक प्रभा जी हाडा, श्रीमनी मेमदेवो गगवाल, श्री रमेण चन्द जी जैन को हमारा पूर्ण आशीर्वाद है। ऐसा ही धर्म कार्य आप लोग सदेव करते रहे।

> १०८ आचार्य गणधर कृष्यसागर



# १०५ म्रायिका विजयमतीजी का ग्रंथ की उपयोगिता के बारे में प्रकाश एवं आशीर्वाद



परम पूज्य समाधि सम्राट १० स् आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज विश्व की अनुपम निश्चिषे । अपने न केवल जैन जाति, धर्म व संस्कृति का ही रक्षण किया, अपितृ विश्व कल्याण लोक हित का भी सम्मान किया । मन्त्र तन्त्र विद्या पर आपका सर्वोधिक अधिपत्य रहा । और उससे लोक हित का कार्य भी किया । उनके शास्त्रों गुटको, डायियों में यंत्र तंत्र विख्यो मणियो को एक सूत्र में पिरोकर कण्ठहार वनाने का प्रयत्न प्रस्तुत ग्रन्य में किया हैं। भेरे पास स्वयं उनके द्वारा कराये गये नोट भी थे। उनको एव अल्यक्त में भी चुन चुन कर सम्रह के। जिससे इस ग्रन्थ का महत्व न केवल व्यावहारिक जीवन में हो उपयोगी है अपित आध्यात्मिक जीवन में

भी लाभकारी, गहयोगी होगा। दसके प्रकाशन का कार्य "कुन्यु विजय प्रत्य माना" अध्यन्त लगन से कर रही है। श्री ज्ञान्ति कुमार जी गंगवाल का पूर्ण सहयाग है। उन्हीं के पुरुषार्थ और बैयं से यह कार्य हो न्हा है। यह महान गौरव का विषय है। मेरा उन्हें पूर्ण आसिवांद है। वे इस कार्य मे मफलना प्राप्त करें और जिनवाणी प्रचार से निर्मल ज्ञानी बनने हुए पूर्ण ज्ञानी बने। अन्य ममस्त वार्य कर्ताओं को भी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपश्म विशेष की प्राप्ति हो। मिच्यात्व का नाश श्रीर सम्यक्त्व की प्राप्ति दम ग्रन्थ के माध्यम से पाठकों को हो, यही मेरी मद्भावना, आशीवांद है।

गणनी १०५ आर्थिका विजयसनी

### वयोवृद्ध तपस्विनी पूज्य १०५ म्रायिका श्री धर्ममती माताजी

श्री १०८ आचार्य गणधर कुंचुसागर जी महाराज व श्री गणनी १०५ आर्यिका विजय मती माताजी ने कठोर श्रम कर के जन कल्याणार्य लघु विधानुवाद पत्य का संग्रह किया है, जो कि यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र विद्या की प्रामाणिक सामग्री लिये हुये प्राचीन अद्मृत अलभ्य यन्त्रों के साथ प्रकाशित किया जा रहा है।

उपरोक्त घन्यराज के लिए में आशा करती हूँ कि समाज निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। प्रत्य प्रकाशन कार्य में संलग्न जयपुर निवासी श्री शान्ति कुमार जी गंगवाल, श्री लल्लूलाल जी जैन, गोधा व इनके सहयोगीगण जो अकथ परिश्रम कर के, लग्न व निष्ठा के साथ इसका प्रकाशन करवा रहे हैं, उन्हें आशी बाद देती हूँ कि इनकी इस कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हो।

—आयिका धर्ममती





पैट्रोलियम, रसायन ग्रीर जबैरक मन्त्री भारत Minister of Petroleum, Chemicals & Fertilizers India. नई दिल्ली-११०००१, ६ फरवरी, १९५१

यह जानकर प्रसन्ता हुई कि श्री दि० जैन कुन्यु विजय प्रत्य माला सिमित द्वारा गोम्मटेन्बर भगवान बाह्यली, श्रवणवेनगोला सहस्तान्दि महासस्तकाशियेक महोत्सव के पुष्य अवसर पर श्री १०८ आचार्य गणधर कुन्युसागर जी महाराज द्वारा सग्रहीत लघु विद्यानुवाद ग्रन्थ का प्रथम बार प्रकाणन किया जा रहा है। मैं इस ग्रन्थ की सफलता की मंगल कामना करता ह।

----प्रकाश चन्द सेठी

### ग्रावरण पृष्ठ का मध्य चित्र परिचय

विक्रम सवत् १३७३ में आलमशाह अलाउद्दीन देहली नगर में राज्य करता था। अपने धर्म का पक्का था, और अन्य धर्मावलंबी लोगों को जबरन मुसलमान बनाता था। एक दिन नगर निवासियों में जो जैनी थे, उनकों भी यह हक्म सुनाया गया कि या तो मुसलमान बन जाग्रो या श्रपने किसी धर्म गुरू के द्वारा कोई चमत्कार दिलाओ। सब जैनी इस आपित्त को देख कर घबराये और बादशाह से छः महीने की मोहलत मागी। बादशाह ने छः महोने की छूट दी, ग्रौर सब जैन लोग अपने किसी चमत्कार दिखा सकने वाले दिगम्बर गुरू की लोज करने में लग गये। खोजते हुए दक्षिण भारत में पहचे। कोल्हापूर (महाराष्ट्) के निकट श्राचार्य दि. गुरू विद्यासागर जी महाराज तपस्या कर रहेँ थे। देहली से श्राने वाले श्रावकों ने महाराज के दर्शन किये और उनसे अपने धर्म पर आये संकट का दूर करने की जानकारी दी, तथा उनसे प्रार्थना करके धर्म को बचाने की बिनती की। विद्यासागरजी महाराज ने तूरन्त स्वीकृति प्रदान की और तपस्या के लिये ध्यान में बैट गये। छ: महीने के समय में जब सिर्फ तीन दिन वाकी रह गये तो श्रावकों ने फिर महाराज से कहा कि वे देहली चलकर विपत्ति से छटकारा दिलावे । महाराज ने कहा कि घबराइये नहीं सब अच्छा होगा और सब श्रावकों को ग्राजा दी कि आज रात सब लोग यहीं सो जाऐ। गुरू आजा के अनुसार सब श्रावक वहीं सो जाते है। रात्रि में दि. आचार्य विद्या-सागरजी महाराज मन्त्र शक्ति के प्रयोग द्वारा सोते हुये थावको सहित देहली पहच जाते है। सूबह सब जागते है तो आरचर्य से देखते है कि यह तो देहली की भूमि है। सब लोग अपने बादशाह को बताते है कि दि जैन धर्म के गुरू आ गये हैं. वे अपने धर्म का चमत्कार दिखावेंगे। बादशाह के खचाखच भरे दरबार में जैन धर्म गुरू पहुंचते है। बादशाह अलाउद्दीन का मोलबो बडा मन्त्र बादी था उसने महाराज के कमंडल में मन्त्र प्रभाव से मछलिया कर दी और बादशाह से कहने लगा कि बादशाह ये अहिंसावादी साधु है और अपने कमंडल में मछिलिया रखता है। बादशाह ने महाराज से कमडल दिखाने को कहा। महाराज विद्यासागर जी न अपने ज्ञान से बहु जान लिया कि इस कमडल में मोलवी ने मछलियां पैदा कर दी है। महाराज ने अपने मन्त्र का प्रयोग किया श्रीर कमंडल में मछलियों के स्थान पर कमल के फुल बना लिये। महाराज बादशाह से कहने लगे कि आपका मोलवी झंठ बोलता है, मेरे कमडल मे मछलियां नहीं बरन. कमल के फल है। वादशाह ने कहा कि कमडल उल्टा करके दिखाओ। विद्यासागर जी महाराज भरे दरबार में अपना कमडल उल्टा करके दिखाते है। कमडल में मे कमल के फल घडाधड जमीन पर गिरने लगते है, सब लोग जैन धर्म के चमत्कार को देखकर आश्चर्य करते है और धर्म की जय जयकार करते है। जैनी लोग महाराज विद्यासागर जी की जय जय कार करते है। बादशाह भी नत मस्तक होता है। धर्म की रक्षा होती है।

महाराज विद्यासागर जो बड़े मन्त्रवादी थे, इनकी समाधि अक्कीबाट स्व ग्राम में हुई थी। अब भी इनके समाधि स्थान पर बड़ा चमत्कार है।

### आचार्य महावीर कीर्ति का जीवन परिचय

समाधि सम्राट श्री १०८ आचार्य महाबीर कीर्ति का जन्म वंशाख बिद १ वि० सं ० १६६७ में फिरोजाबाद में हुआ था। पिना का नाम रननलाल जी माता का नाम सूदादेवी था। भागने २० वर्ष की अवस्था में पिगासन अजमेर में श्री १०८ वन्द्रसागर जी से सरम्प्र मिना प्रहण की थी। सम्बत् १६६४ में मेवाड के टाका टोका स्थान पर आचार्य श्री १०८ वीरसागर जी से सुकलक दीक्षा यहण की थी। ३२ वर्ष की अवस्था में उदगाव (दक्षिण) में श्री १०८ आचार्य आदीसागर जी संगली (महाराप्ट्र) के द्वारा नग दिगम्बर मृद्रा धारण की थी। अपने दक्षिण गुरू आदीसागर जी के स्वर्गारोहण के पदचात् गंडवाल (कन्द्रक) में एक लाख जन समदाय के उपस्थित में आपको आचार्य पद पर प्रतिटिक्त किया था।

ग्राप अनेक विषयों तथा भाषाओं के उच्च कोटि के विद्वान थे। संस्कृत, प्राकृत, ग्रवभंग, हिन्दी और अयेजी भाषाओं के साथ ही गुजरानी, कलही, मराठी श्रादि प्रात्तीय भाषाओं का भी अध्ययन कर १८ भाषाओं के जाता हा गये थे। आपकी यह विजेषता थी कि जिस प्रदेश में आपका विहार ही जाता था उसी प्रदेश की भाषा में प्रवचन होता था।

ग्राचार्यश्री ने जैन धर्म तथा सस्कृति की प्रभावना के लिये प्रायः सम्पूर्ण भारत में बिहार किया था। दिक्षण भारत में प्रनेक वर्षों तक बिहार करने के बाद उत्तर भारत के मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान. गुजरात, बगाल, बिहार आदि अनेक प्रमुख स्थानों मे आपका बिहार तथा चातुर्मीस हुये। ग्रापके चातुर्मास अधिकतर सिद्ध क्षेत्रों, प्रतिशाय क्षेत्रों पर ही होते थे।

विहार के समय आपके उपर अनेक घातक हमने हुए। घोर उपमर्ग और जारीरिक पीडा भी कई बार सहन करनी पढ़ी। किन्तु आपने समन्त उपद्रवों को यहां ही जाति और स्वम के साथ महन किया तथा अपने कर्ण व्य से रचमात्र भी विचित्त नहीं हुए। आप जैसे आचार्स तेजस्वी निर्भीक वक्ता अपयोत्सकेता, मन्त्र, नन्त्र के जाना आत्मजयो पर दुख कातर, स्वपर हिनकारी, धर्म के प्रति अट्ट श्रद्धावान देखने में कम ही आये है। इसो कारण आप अप्यधिक लोक प्रिय हुए। आपके द्वारा १६ मृति, द आर्थिका, अक्ष्मत्वन, १ श्रील्वका दीदा। अद्यान की गई। इसके अलावा च लोगों को ब्रह्माचरी व ४ को ब्रह्मचारिणी अत् दिये तथा १ से अतिमातक के अनेक श्रावक धाविकाओं को ब्रती वनाया गया।

स्रापके प्रमुख शिष्यों में वर्तमान में १०८ स्राचार्य थी विमन सागर जी. १०८ आचार्य थी सम्प्रति सागर जी, १०८ एलाचार्य थी विद्यानस्त्र जी, १०८ आचार्य थी समब सागर जी, १०८ स्राचार्य गणधर कुत्युसागर जी व श्री गणनी १०४ प्रायिका विदुषी रस्त, सिद्धान्त विशारद, विजयमती मानाजी शामिल है, जिनके द्वारा सारे देश मधर्मका प्रचार होते हुए, प्राणी मात्र इन गुरुओं के सानिध्य को पाकर मुक्ति मार्ग पर बढ रहे है।





# 💠 🕻 प्रस्तावना 🔆

प्रस्तुन ग्रन्थ याचार्य प्रवर समाधि सम्राट, उग्र तपस्वी, सन्त्र, यन्त्र तन्त्र किया के पारमामी श्री १०० महावार कीर्ति जो महाराज कि प्रवर णिष्य नपंतिधि प्रणत मूर्ति आचार्य गणधर भी १०० कुन्छुतागर जो सहाराज व श्री गणती, मिद्धाना विज्ञारन, सम्यक- जान णिरोमणि विजयमनी माना जी ने ग्रनने गुरू वर्ष प्राच यं श्री महावीर कीर्ति जो एव प्राचीन गटाों में से वर्ड परिश्वम से सर्वित कर लिखा है।

यन्त्र मन्त्र, तन्त्र विद्यानुवाद के शंग हैं। इनका महत्व आज के भौतिक युग में भी उनना ही है, जिनना पूर्व यमों में रहा है, जिकिन अध्य कक के युग में इन महान प्रयोगों के जानकार नहीं है, और न इनके माधनों की प्रक्रिया में ही पिरिचन हैं। इसीलिये न इनके प्रति उनकी अध्या जामृत होती है, और न दिना आस्था व अध्य अध्यानाम के किमी कार्य की सिद्धि होती हैं। फन्य-क्ष्प प्रज्ञानना प्रमाद के कारण उन मन्त्र, यन्त्र, तन्त्रों के स्वरूप जो फल स्वछेष पिद्धिया होती थी नहों हापानी है। विश्व का ज्ञान नहीं होने से लोग फिर इन मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र को हो गनत वशाने लगते हैं।

मन्त्री की माधना के निए बाहे वह कोई मन्त्र हो, नव प्रकार की णुढियां आवश्यक है। इसके नाथ हो मन्त्र के प्रति माधक की पूर्ण आस्था होना परमावक है। इसके विना साधना की सिद्धि सम्भव नही है। नव णृढिया—(१) द्रव्य णृढि (२) बोब णृढि (१) कान णृढि (१) मात पृढि (१) आन पृढि (६) विनय णृढि (७) मन पृढि (६) विनय णृढि (१) काय णृढि होनी है। साधक को माना (बोतीन नरह की होनी है) कमल जाप्य, हम्नांपुनी माना जाप्य, बन्त्र आसन और दिणा बोध भी होना आवश्यक है। किस साधना के लिए कैसे बस्त्र हो, कैसा ग्रामन हो, कैसी मुद्रा हो और किस दिशा को ओर मुत्र करे, इन सब बातों का पूर्ण जान होना आवश्यक है।

साधक को अपनी णुद्धि कंग्ने के लिए सकलीकरण, निर्विध्नता के लिए संरक्षीकरण भी करना पड़ता है। इसके विना साधना में अनेक विष्न आ जाते है, और इससे इष्ट सिद्धि नहीं हो पाती है। मन्त्रो द्वारा आत्म ज्ञानी जागृत को जाती है। मन्त्र की ब्युत्पत्ति ही ऐसी है, मन्त्र शब्द मन धातु में प्टन् प्रव्यय नगाने से बनता है। मन्यते आत्म देशोनन् रित मन्त्र अर्थात् जिससे प्रात्मा का आदेश जाना जावे उसे मन्त्र कहते हैं। तन्त्र उन मन्त्रों की प्रक्रिया है और यन्त्रों का आधार प्रणांत मन्त्रों की आकृतियां सम्पूर्ण द्वादशांग जिन-वागी को मुरक्षित रखने के चार्ट है, जिनके देखने मात्र से तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण जान हो जाता है। इन यन्त्रों का सीधा सम्बन्ध मन्त्रों और भिद्धियों से है। विधि श्रद्धा और विवेक के साथ इनकी साधना करने से सिद्धियाँ निश्चन रूप से प्राप्त हो जाती है। सश्राहक प्राचार्य श्री व माता जी ने इन सब वातों का इस ग्रय में सग्रह समन्त्रित किया है और उन्होंने इसे पांच खड़ों में विभाजित किया है।

साधकों को लक्ष्य सन्त्रं को साधना प्राप्त्य करने से पूर्व, सकलीकरण, सरक्षीकरण और साधना करने की मुद्राय, विधियां, विध्य सिद्ध्यों के लिये सन्त्रों का विधि सिद्धित विवेचन यन्त्रों के आकार, वीशीस भगवान के यक्ष यक्षिणियों के (चित्र सिद्धित) वर्णन व अपुर्वेद का विवय विवेचन इन करकों में िया गया है। इस नरह यह प्रन्य यन्त्र मन्त्र और तन्त्रों को विवेष विवेचना करने वाला एक महान् और अपूर्व प्रन्य (लच्च विधानुवाइ) वन गया है। इसके सम्प्रक्ष करने में पूज्य भी १०८ आर्थिका विजयमती सातः की ने अयक श्रम करके लुप्त एवं मुख्त विद्या को प्रकाश में लाये हैं, उसके लिये सम्पूर्ण मानव समाज प्राप्ता उग्हतन व आभारी रहेगा और यावच्चन्द्र दिवाकर प्राप्का नाम अमर रहेगा।

इस प्रस्थ को प्रकाशन कराने में धर्मोत्साही गुरु भक्त सगीतावार्य श्री शास्तिकृमार जो गंगवाल, प्रकाशन सर्योगक एवं धर्म प्रेमी श्री लल्लुलाल जो जैन गोशा (सम्पादक जयपुर जैन डायंग्डरी) जो कि इस प्रस्थ के प्रवस्थ सम्पादक है व इनके सहयोगी कार्यकर्ताओं को बें धर्मवाद दिये जिना नहीं है सकता, वर्गीक इन्हीं लोगी के सरयोग व प्रेरणा से इता दा कार्य इतनी जल्दी गम्भव हा गमा है। कुन्यु विजय प्रस्थ माला मिनित के सभी सदस्यों का स्थानकि इन्हीं लोगी के सरयोग व प्रेरणा से इता दा क्षी प्रकाश करता है कि जिनके प्रयान से ही समिति का प्रथम प्रकाशन ही इनना प्रभावक प्रकाशित हुआ है कि जिसका प्रकाश देश के सभी क्षेत्रों में दूर-दूर तक फलेगा और चिरकाल तक रहेगा।

मुक्तं प्रकाशन संयोजक थी शास्तिकुमार जो गगवान ने बतलाया कि पहित जी ऐसे महान प्रस्थ के प्रकाशन का कार्य करने की न हम में शक्ति थी और न क्षमता, मगर फिर भी प्रकाशित हो रहा है, आक्चर्य है ? भेन कहा कि इसमें प्राव्चयं की कोई बात नहीं है, आपको सभी बड़ प्रवाद्यों के आशीर्वाद के माथ साथ श्री १००० आचार्य गणवर कुन्युनागर जी महाराज व श्री गणनी १०४ आधिका विदुषी रस्त सम्यक्तान शिगोमणि, सिद्धान्त विशारद्, विजयसनी माना जी का पूर्ण प्राशीवोद है श्रीर साथ ही साथुओं के प्रति अटूट भक्ति ही कार्य कर रही है, भक्ति में अपूर्व शक्ति है।

समाज रत्न पं० राजकुमार शास्त्री, साहित्य तीर्थं, ग्रायुर्वेदाचार्यं निवाई (टौक) राजस्यान संचालक—अखिल विश्व जैन मिशन



# प्रकाशन संयोजक के दो शब्द

समाधि सम्राट स्वर्गीय १० ८ धाचार्यथी महावीर की तिजी महाराज, निमित्त ज्ञान शिरामिण, १० ८ धाचार्यथी विमल सागर जी महाराज, १० ८ धाचार्यथी सम्सति सागरजी महाराज, १० ८ धाचार्यथी सम्सत्राज, १० ८ आचार्यगणधर धी कुंषु सागर जी महाराज, श्री गणगी १० ४ आर्थिका, विदुषी रत्त सम्यक ज्ञान शिरोमिण मिद्धान्त विद्याग्द विजयमती माताजी व सभी साधुओं के चरण कमलों में त्रिवार नमास्तु अपित कर ग्रन्थ प्रकाशन के कार्यके बारे में दो शब्द लिख रहाह।

१०६ आचार्य गणभर श्री कु खुसागर जी महाराज एव १०४ गणनी आर्यिका श्री विजयमती माताजी के मैंने प्रथम बार रंगन वर्ष १६०२ में जयगुर में किये थे। उस समय बार थी संघ सहिन जयपुर स्थित राणाजी हा नांश्या (बातिया) में पंधारे हुए थे। बार श्री की तर्पोमयी त्याग प्रतिमा से में बहुत प्रभावित हुआ और मेरे मातम में यह भावना जायत हुई कि ऐसे गुरुओ का पूरे चातुमांस में समागम मिले तो समय समाज लाआ्तावित हो। जिस मन्य्य की जैसी सच्छी भावना होनी है वैसा ही उसे फल मिलता है। कहा भी है "भावना भव नाशिती", "भावना भव नाशिती", "भावना भव नाशिती", "भावना भव नाशिती", "भावना भव काममी"। आविदकार मेरी मच्ची भावना का फल मुभे मिला, मीर चातुर्मीस स्थापता दिवस को मेरी यह भावना पूर्ण हुई, जब महाराजश्री व माताजी ने राणाजी की नशियां (खानिया) में हो चातुर्मीस स्थापत करने की उद्योगणा की। मेरी भावना की सफलता को पाकर में लुओ में फूला नहीं समाथा। महाराजश्री के साथ २२ सामुक्षो ने चातुर्मीस किया था जिसमें ३ मान, ४ शुल्वन की र १४ माताजी थे)।

आप श्रीने जैसे हो चानुर्मास स्थापना को घोषणा हो, तरहाल हो वहाँ पर मुनि भक्तो, मुश्रावको और कनिषय युक्को ने सघ के चानुर्मास को व्यवस्थाओं के लिए एक चानुर्मास प्रदेश्व समिति का चयन किया। इस समिति का मर्त्रापद मुभे दिया गया। मेरे लिय इस पद का भार बहन करना बहुत हो चटिन था, बर्याकि मुभे इससे पूर्व मुनि सघकी ब्यबस्थाओं का कोई अनुभव नहीं था। साथ ही बैक सेवा में होने से, समय की भी कभी थी। लेकिन महाराज श्रीव माताओं के आशोबीर व, मार्गदर्शन व वास्सल्य से, यह चातुर्मास कई विशेष कार्यक्रमों के गाथ बहुत ही ब्यबस्थित इस से पत्यन्त आनन्द के साथ सम्पन्न हुआ, जिसे आज भो जपपुर निवासी बाद करते रहते हैं।

चानुर्भास के शीच हो जयपुर स्थित महाबीर पार्क में :पार जन समूह के बीच १० ब्रक्टूबर १९७२ ने यहा बाठेड़ा (उटर पूर) निवासी ब्रह्मचारीओं थी असकलालची की दीक्षा, प्राप श्री के कर रमारी में सम्पन्त हुई। दीक्षा के परचात उन्हें १०४ श्रुलक श्री आदी सामराजी के नाम से सम्बोधित निया। वास्त्रच में यह प्राप श्री व सामाजी श्री के तप को ही प्रभाव था। यह :स चातृर्भास की सपसे उन्तेष्ट्रीय घटनाथी। इस समय आपने सभी की वीनाराम मार्ग पर यटने की प्ररणा दी। आप श्री के कर कमलों द्वारा जयपुर से विहार के रोज गणनी १०४ आर्थिश विल् मती माराजी द्वारा निव्हात समाधि रुमाट १०० बाचार्य सहाबीर की निर्मा के पायन जीवन चरित्र की प्रस्ताक का विभोचन समाधि रुमाट १०० बाचार्य

धीर-धीरे चातुर्मान का समय व्यतीत हो गया और आप श्री ने तीर्थराज सम्मेद िक्षार को ओर विहार करते ही घोरणणा पर दी। अवपुर से विहार करते रामा १६ नवाबर १८७२ को महाराज थे व मानाजी ने मुभे आवीर्षाद प्रवान किया, और कहा कि आपने वातुर्मीस के दौरान चतुर विध सघ की जो तन, मन, धन में सेवा की है। ऐसी रोवा मिन सघो की आप तद्देव तरते रहे। देव-जास्त्र-गुरु की सेवा करके भक्ति का सदेव लागे लेते रहे। महाराज व मानाजी के श्री मुख में यह सुनकर में घन्य हो गया। मेरा हस्य प्रवाद हो गया अगेर कुशो से आचा में अब्दु धारा बहुने लगा गर्द। महाराज श्री व मानाजी सब सहित जयपुर निवासियों में भिक्त सामा बताबातर प्रस्थान कर गये। उस हस्य दिवीम से मेर से में इन्द्रकर प्रवाद हो गये। वेवित एहाराज श्री व मानाजी के बत्या के लेते करने का सौमारा किए कब प्राप्त होगा। लेवित एहाराज श्री व मानाजी का विशेष बात्याय पाणीर्वीद मुभे होमेशा मिलता रहा। आपक चातुर्मीसों के दौरान मुफे विभिन्न स्थाने पर चाने का मोना मिला। इनमें तीर्थराज श्री सम्मेद शिवर को, श्री सिद्ध क्षेत्र सोना गिरिजी, आरा (बिहार) शाह्यद सध्यप्रदेशा) आमित है। ग्राप श्री व मानाजी क राख तीर्थराज सम्मेद शिवर जी वि

आपके चानुर्मामा के समय विभिन्न स्थानो पर भक्ति सर्गात के विशेष कार्यत्रम भी अप्रोजित किये गये। सम्भेद शिवद (सह क्षत्र पर भक्ति सर्गात का पार्थिकम सुनवार सहाराज वी वासायाजी ते सुके सर्गातानाथ य बहुत श्रीमती कनकत्रभा जी हाडा को शाय्यास्मिक संगीत विदेशी का पद प्रधान किया। उन कार्यवर्मी में जन सुगीत कोक्तिल रागी, एवं अध्यास्मिक संगीत विदेशी थोमती कवळ प्रभा जी हाडा व आवश्यीय श्री मोतीलात जी हाडा का विशेष सहयोग मिला है। श्री मोतीलाजी हाडा व बोहत श्रीमा। उनक श्री ही ही सी महाराज श्री व माताजी के श्रद्धालु भक्त हैं। इस सहयोग के विषे में अपका तिलेष शामारी हूं और आंभाव नता है का बात्वा वह सहयोग हिमेशा मिलता रहेगा।

अभी हाल ही में गत चातुर्मास में हम लोग महाराज श्री व माताजी के दर्णनार्थ अकलूज जिला बौलापुर (महाराष्ट्र) गये थे। महाराज श्री ने व माताजी ने बातचीन के दौरान मुक्ते यह आजा प्रदान की, कि हमने सोनागिरि जी सिद्ध क्षेत्र पर "लघु विद्यानुवाद" का संघट किया है। यह ग्रन्थ यन्त्र मन्त्र पर प्रमाणिक सामग्री लिये हुए है। प्राप इस ग्रन्थ की प्रस कापी को जयुर के जाये और इसे भगवान बाहुबली महा मस्तक-भिषंक के पावन महोत्सव के श्रवमर पर प्रकाणित करवाने की व्यवस्था करो। साथ हो इस कार्य की सफलता के लिये महाराज श्री व माताजी ने अलीवार्द भी प्रदान किया।

मेने ग्रथ प्रकाशन कराने के कार्यको स्वीकार करते हुए महाराज श्री व माताजी से यह निवेदन किया कि यह कार्यको लिये बहुत कठिन है। में इंगे कैसे कर पाऊ गा। तब महाराज श्री ने प्रमन्न मुद्रा में कहा, हम क्या कर सकते है, इसके प्रकाशन कराने का श्रेय आपको हो मिलने वाला है।

महाराज श्री व माताजी के सानिष्य में भक्ति का लाभ लेकर हम लोग बाहुबली यात्रा करते हुए २-१४-८० को जयपुर आने के परचात् इसका प्रकाशन कराने के कार्य को प्रारम्भ किया। महाराज श्री व मानाजी हारा सप्रहित इस प्रत्य की प्रस कापी मेंने १३ नवस्य रिट १८० को श्री लल्मूलाल जी जैन (गोधा) सम्पादक जयपुर जैन डायरेक्टरी को दिखाकर विचार थिमर्श किया। श्री गोधा ने जयपुर जैन डायरेक्टरी का प्रकारन मगवान महाबीर के २४०० वे निर्वाण महोस्सव के अवसर पर किया था। उस समय श्री गोधा जी द्वारा सम्पादित व प्रकाशित इस डायरेक्टरी की मर्वत्र प्रश्नसा व सराहता हुई थी।

श्री गोधा जी भी महाराज श्री व माताजी से प्रभावित थे। प्राप महाराज श्री व माताजी द्वारा सर्ग्रहत प्रेस कापी को देखकर अस्थिक प्रभावित हुए और मुक्ते इस १०० को शीझ प्रकाशन में पूर्ण सहयोग देने का विश्वास जिलाया और साथ ही मेरे प्रनुरोध पर ग्रम्थ प्रकाशन काराय में प्रवच्ध सम्पादक का पद भी स्वीकार किया।

थी गोंधा का महाराज थी व माताजी से सर्वप्रथम सम्पर्क जयपुर स्थित राणाजी की नीजया (खानिया) जयपुर मे १८ जून १६७२ को हुआ था। आप महाराज श्री व माताजी के को सच महित जयमिहपुरा खोर (कानी खोह) भी ले गये थे। महाराज श्री व माताजी ने आहार, सामायिक, प्रवचन प्रादि के पश्चात् श्री गोधाजी को साहित्यिक एव धार्मिक क्षेत्र मे ग्रागे आने की प्ररणा दी थी।

आप श्री के आणीर्वाद से कुछ माह परचात ही श्री गोधाजी ने दिगम्बर जैन मस्दिर जयसिंहपुरा खोर का सम्पूर्ण जीर्णोद्धार करवाया । साहित्यिक क्षेत्र में जयपुर जैन डायरेक्टरी जैसे एकमात्र मंदर्भ ग्रथ जो कि जयपुर जैन समाज के इतिहास में प्रथम बार प्रकाशित हुआ है को प्रकाशन एवं सम्पादन जैसे दुरह कार्य को सम्पन्न कर अपनी कार्यकुशास्ता, कार्यक्षमता एवं प्रतिमा वा पिच्य दिया है । यह सब महाराज श्री व माताजी के आधीर्वाद का ही क्ल है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के दिगम्बर जैन धार्मिक तीर्थ स्थलों का मङक्रव नेलमार्गी मे किलोमीटर की दूरी सहित मार्गदर्शन (नवण) प्रथक्-पुश्रक् दरास्ट जैन समाज के लिये सराहतीय कार्य किया है। वैसे भी श्री गोधाजी जयपुर जैन समाज में धार्मिक एव सामाजिक कर्मेठ युवक कार्यकत्तीओं में से एक है।

में शी गोधाजी का अत्यन्त आभारी हूं कि जिल्होंने व्यस्त कार्यत्रमों में से समय निकाल कर ग्रंथ प्रकाशन कार्य में रुचि लेकर सहयोग प्रदान किया है।

में १०५ श्रृत्तक श्री सिद्ध सागरजी महाराज, मोजमाबाद का भी बड़ा आभागी हूं कि बृद्धा अवस्था में भी आपने अमूल्य ससय में से रमय निवालकर ग्रथ का अवलोवन करके समय समय पर सभे सागेंदर्शन दिया।

श्री तीरालालजी सेठी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपके अमूल्य समय में से समय निकालकर ग्रन्थ प्रकाशन कार्य में सहयोग दिया है। श्री मेठीजो महाराज व माताजी के श्रद्धालु मकों में से है। आपको धामिक प्रवृत्ति होने से आप गृनि सथो के कार्यों में रुखि लेकर कार्य सम्पन्न कराने में सहयोग देते रहते हैं। महाराज श्री के जयपुर चातुर्मास के समय ग्राप चाति स्वया समिति में स्वयन्थापक के पद पतार्थ करके ग्री कारी हहयोग दिया था। निर्माण वर्ष मे २४ तीर्थ करो की जन्म ज्यन्तिया मनाने में भी आपने मेरे साथ कार्य करके अपनी कार्य कृशलता का परिचय दिया था।

श्री कपुरचन्द जी पाण्डया (सचालक एवं सस्थापक) श्री पूत्रा प्रचारक सिमिति जयपुर को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपने अमून्य समय में से समय निकालकर प्रत्थ प्रकाशन कार्य में सहयोग दिया है।

श्री मुणील कुमार गगवाल (बीकाम) द्वाराकी गई सेवाओं को भी से नहीं भूता सकता कि जिन्होंने कार्शालय में अल्यधिक त्यस्त होने के बावजूद भी कटोर परिश्रम करके अपने कर्त्तांध्य को निभाया है।

ग्रन्थ प्रकाणन कार्य में हमारे आर्टिस्ट थी पुरुषोत्तमकी कर्माको अन्यवाद बेना ह कि जिन्होंने अपनी कला से महाराज श्री व मानाजी के चित्रों के बनाने के अलावा ग्रथ राज इस्पे सभी यन्त्रों को बनाने में प्राथमिकता देकर ब्लाक बनाने योग्य बनाकर सहयोग प्रदान किया है।

श्री पुरुषोत्तमदासजी, अमोलकदासजी कोटाबाला, जो कि मंसंगजन्यान ग्रिस्टिंग वक्सं के मालिक है अल्यन्त श्राभारी हूं कि जिन्होंने प्रदेश में बिजाली गकट की घडी में भी ग्रथ को छापमंका कार्यक्षमयपर करवाकर कार्यकुरुलना का पत्त्रिय दिया है। स्यवस्थापक, कम्पोजिटमं, मशीनमेनों के सहशोग को भी नदापि नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होने आस्था के साथ यथ को पूर्णकरने में दिन रान एक कर दिया।

में श्री कल्हैयालालजी काला, श्रीधनुषकरजी, श्री मोतीलाल जी हाडा, बहिन श्रीमती कनक प्रभाजो हाडा, श्री रमेशवन्दजी जैन, श्री सतीशकुमार गगवाल, श्री पारसलाल जी पाटनी, श्री बाबूलालजी संगवाल, श्री हरकचन्दजी गगवाल काभी आभागी हूं कि जिन्होंने ग्रंथ प्रकाशन के कार्यमे रुचिलेकर समय २ पर मेरा साथ दिया है। ग्रन्य जिन २ महानुभावों न महयोग दिया है, उन सभी को धन्यवाद देता हूं।

मै पण्डित राजकुमारजी शास्त्री निवाई वालो का श्राभारी हू जिन्होंने ग्रन्थ राज

की प्रस्थाबनालिखने को कपाकी है।

ग्रन्थ प्रकाशन कार्यमे मेरी धर्मपतिन श्रीमतो मेमदेवी गगवाल व मुपुत्र प्रदीप कुमार गंगवाल काभी बडा आभारी हूँ कि मुझे गृह कार्यसे मुक्त रख कर तथा समय २ पर श्रीक काषी तैयार करने मे व अन्य सभी कार्यों मे सहयोग दिया है।

रुत्य प्रकाशन कार्य में सभी दानारों को भी में अपनी ओर से 'कृत्यु विजय ग्रंय माला' समिति की और ने धन्यवाद देता हूं और आधा करता हूं कि समिति के भविष्य में भी इस प्रकार के प्रकाशनों के लिये आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा।

ग्रन्थ राज के प्रकाशन में स∙ी कार्याको बहुत हो सोबधानी पूर्वक देखा गया है नाकि गन्य राज प्रपत्ने आप में उपयोगों साबित हो सके 'इसकी भाषा प्राचीन गुटकों से

सकलिय की हुई है और वैसी ही प्रकाशित कराई गई है।

अन्त में प्राचायं श्री व माताजी के कर कमनों में यह प्रस्य समिषित करते हुये में आज अन्याधिक प्राप्तनता का प्रतुभव कर रहा हु, कि आपकी आजानुसार मैंने इस कार्य को करके मफलना प्राप्त को है। मेरे नियं यह कार्य बहुत ही मुक्किन था, लेकिन आप श्री व माताजी के शाणीविंद में अपनी तुन्छ, बुद्धि के श्रनुगर सभी कार्य सुन्दर से मुक्तर कराने का प्रयास किया है। उस नरह के कार्य का मेरा यह प्रथम प्रथम है। अतः इसमें कमियाँ रहना स्वाभाविक है। इसके नियं में आपसे कर बद्ध क्षमा चाहता हूँ। आजा है प्राप्त क्षमा करेंगे और भविष्य में इस प्रवार के कार्य में पूर्ण सफलना प्राप्त हो, इसके नियं भाजीविंद प्रदान करेंगे।

साथ वर्ग, बिद्यत जन, पाठकगण जो भी इसमे त्रुटियाँ रही हो, कृषया सम्रह कर्ना को मुचित कराने का कष्ट करे। जिससे आगामी प्रकाशन मे उनको दुर किया जा सके।

में आचार्यश्री १०६ विमलसागर जो महाराज, उपाध्याय मृति श्री १०६ भन्तसागः जी स्हाराज, १०५ धनलक श्री सिद्ध सागर जी महाराज का भी यरून २ आभारी हूँ कि जिन्होंने प्रस्थ राज की उपयोगिता व कार्यकी सफलता के निए प्रकाशनार्थ दो शब्द लिखकर भिजवाने का करट किया है।

श्री रखुकुलजी निलक, राज्यपाल राजस्थान सरकार का भी आभार मानता हूँ कि जिन्होने यन्थ की उपयोगिता के बारे मे प्रकाशनार्थ अपना शम सदेश भिजवाया है।

> पुनः नमोस्तु, एव आशीर्वाद की भावना के साथ गुरु भक्त, संगीताचार्य शान्तिकुमार गंगवाल, वी. काम जयपुर (राजस्थान)

### प्रबन्ध सम्पादक के दो शब्द

श्री १० = भ्राचार्य गणधर श्री कुन्युसागर जीव श्री १० ४ गण्ति श्रायिका श्री विजयमती माताजी द्वारा सप्रहित 'लघु विद्यानुवाद' ग्रन्थ को मुद्रित करवाने के लिए सलाह करने हेंचु श्री शानिजकुमारजी गंगवाल मुकसे १३ नवम्बर १६८० को मिले । विचार विमर्श के वीरान इस ग्रन्थ को श्रीष्ट मुस्टर मुद्रित कराने हेतु प्रवश्य सम्पादक के रूप में दायित्व बहुन करने का प्रस्ताव



मेरे समक्ष रहा। प्रत्य का अवलोकन करने पर मुझे वडा आइचर्य हुआ, क्योंकि मैने इस प्रकार का प्रयाप हिले कभी नहीं देखा था। यह कार्य काफी किटन था कि इसको अल्प समय में छप्याकर भगवान बाहुवली महामस्तकामियेक महोत्सव के पुष्प अवसर पर प्रकाशित करके सहाराज श्री को भावना को मूर्तरूप दिया जा सके। यह प्रत्य उन महाराज श्री व मानाजी हारा मग्रहित था, जिनसे कि मैं भी परिचित था, व उनके सप्पर्क में आने का मुझे भी सीभाग्य मिल चुका था। प्रत्य देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ तथा मैंने मेरे सारे ब्यस्त कार्यक्रमों को छोड़कर प्रत्य छप्याने का आस्वासन श्री गंगवाल जी को देकर कार्य को शोझ कराने में जुट गया।

इस ग्रन्थ के मृद्धित कराने से पूर्व मैने भगवान महावार के २५०० वे निर्वाण महोत्सव के अवसर पर जयपुर जैन डायरेक्टरी का सम्पादन कर प्रकाशित किया था, जो कि जयपुर जैन समाज के इनिहास में मेरा प्रथम प्रयास था।

ग्रन्थ मे संकलित सामग्री मेरेसामान्य ज्ञान की परिधि से बाह्रर है, तथा मैं इस सामग्री के बारे में बिल्कुल ग्रनिभज्ञ था,लेकिन महाराज श्री के ग्रादेशानुसार गगवाल जी को मैंने भी इस कार्य में सहयोग देने का आश्वासन देकर प्रबन्ध सम्पादक के पदको स्वीकार करते हुये ग्रन्थ को प्रकाणन करने में समय लगाया।

ग्रन्थ के मुद्रण में कई वृटियों का रहना स्वाभाविक है, और वृटियों रही भी होगी, वे सब मेरी अल्प बुद्धि के कारण हैं, ग्रतः साधु वर्ग, विद्वतजन, पाठकगण से क्षमा चाहता हूं।

वसन्तपंचमी, दिनांक ६-२-१६८१ माध गुक्त, ५ वि सं. २०३७ जयपुर लल्लूलाल जैन गोधा सम्पादक, जयपुर जैन डायरेक्टरी

# जिनके प्रयत्नों से यह ग्रन्थ मुद्रित हो सका--



श्री प्रमुख्यार गुगवाल प्रमुख्य समुद्रम



श्री लल्लाल जेन गोधा प्रयूप सम्पात



श्री मोनीलाल हाट।



श्री मुझील कुमार गंगवाल

वर्ग विकास भड

### प्रकाशन सहयोगी---



**∽श्रो कपूरचन्द पांडया** 



श्रो होरालाल सेठो→



**⇔धी २मेशचन्द** जेन



्र —श्रीमतो कनक प्रभाहाडा



श्रीमती मेमदेवी गंगवाल -

# लघु विद्यानुवाद



#### इस खण्ड में

(पृष्ठ१ से २४ तक)

|     | मंगला चरण                                          |       |
|-----|----------------------------------------------------|-------|
|     | मन्त्र साधन करने वाले के लक्षण                     | 8     |
|     | म्रथ सकलीकरराम्                                    | २     |
| ፠   | मन्त्र साधन की विधि, मन्त्र जाप करने की विधि       |       |
|     | का कोष्टक                                          | Ę     |
| 238 | ग्रगुलियों के नाम                                  | 5     |
|     | भ्रासन विधान                                       | 88    |
|     | अंगुली विघान, माला विधान                           | १२    |
|     | मन्त्र शास्त्र में अकडम चक्र का प्रयोग             | १३    |
|     | अकडम चक                                            | 58    |
| 223 | मन्त्र साधन मुहुर्त्त का कोष्टक, मन्त्र साधन होगा  |       |
|     | या नही, उसको देखने की विधि, मन्त्र जपने के         |       |
|     | लिए आसन                                            | १५    |
|     | मन्त्र शास्त्र में मुद्राओं की विधि                | १६    |
|     | मन्त्र जाप के लिये विभिन्न मुद्राओं के २१ चित्र    | 38    |
| 222 | मन्त्र जाप के लिये मंडलों का घ्यान, मंडलों का नक्क | ता २४ |



### ग्रन्थ--प्रशस्ति

आचार्य श्री शत-अठ "महाबीर कीरति" हये महान्। परम्परा में 'विमल' गुरु हैं, जैन जगत की शान ।। इनके महा तपस्वी शिष्य हैं, आचार्य मुनि श्री कुन्यु। कठिन साधना से जिनकी, प्रस्तुत यह अद्भुत प्रन्थ ॥ श्रेष्ठ तपस्विनी माताजी श्री विजय मतीजी साथ । ग्रन्थराज को तैयारी में, धन्य बटाया हाथ।। सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी पर यह, सिद्ध हुआ है काज। गुरु बाहुबल से बाहुबली को है अर्पित आज ।। लघ विद्यानुवाद ग्रन्थ का नाम दिया है सुन्दर। अद्भृत ग्रन्थ बना गुणकारी, उपकारी और हितकर ।। गोधा लल्ललाल और श्री शान्तिकृमार गंगवाल । संपादन, संयोजन कीना, धन्य हैं बोनों लाल ॥ यन्त्र मन्त्र और तंत्र है विद्या क्या, और क्या उपयोग । प्रत्थ में इस पर सुन्दर चित्रण, पढ़े कटे सब रोग ।। और भी उपयोगी सामग्री, चित्र, भरे हैं इसमें। जीवन सुन्दर जीने का है, 'राज' भरा है जिनमें ।। सम्बत दो हजार सैतीस में, फागुन माह महानु । अभिषेक बाहबली महा मस्तक का, सुन्दर अवसर जान ॥ कर्नाटक की घन्य घरा पर, लाखों लोग है आये। इस अवसर पर ग्रन्थ राज को गृह जग सम्मूख लाये।।

教序教院教院教院教院教院教院教院教院教院教院教院教院教院

रचयिता - (राजमल जैन, जयपुर)

**对形式形式形式形式形式形式形** 

原始那些原於原於原於原於原於原於原於原於原於原於 医

# 🛂 मंगला चरण 🧏

बुषभादि जिनान् वन्दे, भव्य पंकज प्रफुल्लकान् । गौतमादिगणाधीशान्, मोक्ष लक्ष्मी निकेतनान् ॥ १ ॥ बन्दित्वा कृंदकृंदादीन, महावीर कीर्ति तथा। प्रवक्षामि पूर्वाचार्या नुरूपतः ॥ २ ॥ लघुविद्यां

लघविद्यानवाद

अर्थ : मोक्ष लक्ष्मी के घर है ऐसे प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव से लगाकर श्रन्तिम तीर्थंकर महाबीर स्वामो पर्यत चतुर्विशति तीर्थंकर प्रभूको नमस्कार करता हूँ।

भव्य रूपी कमलों को प्रफुल्लित करने वाले, गौतमादि गए। नायकी को नमस्कार करता हैं। श्राचार्य परम्परा में श्राने वाले कुन्दकुन्दादिक आचार्य देव है, उनको नमस्कार करता हूँ ग्रीर मेरे गुरुदेव श्री महाबीर कीर्ति जी महाराज है उनको नमस्कार करके लघु-विद्यानुवाद को कहूँगा, जो पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा गया है।

### मन्त्र साधन करने वाले के लक्षण

निजित मदनाटोपः प्रशमित कोपो विमुक्त विकथालापः। देव्यचंनानुरक्तो जिनपद भक्तौ भवेन्मंत्री ।।

जिसने कामदेव को जीता है, और जिनके कोधादि कषाये ज्ञान्त हैं, जो विकथाओं से दूर रहने वाला है, देवियों की पूजा करने में जिसका चित्त प्रनुरक्त है, और जिनेन्द्र प्रभू के चरण कमलो की भक्ति करने वाला है, वह मन्त्री हो सकता है याने मन्त्र साधन करने वाला हो सकता है।

> मंत्राराधन शुरः पाप विदुरो गुणेन गम्भीरः। मौनी महाभिमानी मन्त्री स्यानीदृशः पुरुषः ।।

जो मन्त्राराधना करने में शुरवीर है, पाप क्रियाओं से दूर रहने वाला है, गुर्गा में गम्भीर है, मीनो है, महान स्वाभिमानी है, ऐसा पुरुष ही मन्त्रवादि हो सकता है।

> गुरुजन हितोपदेशो गततन्द्रो निद्रयापरित्यक्ताः । परिमित भोजनशोलः स स्यादाराधको संत्राः ।।

जिसने गुरुजनों से उपदेश को प्राप्त किया है, तन्द्रा जिसकी खत्म हो चुको है और जिसने निद्रा लेना छोड़ दिया है, जो परिमित भोजन करने वाला है, वही मन्त्रों का ग्राराधक हो सकता है।

> निजित विषय कषायोधर्मामृत जनित हर्षगत कायः । गुरुतर गुण सम्पूर्णः समवेदाराधको देव्याः (मन्त्राः) ।।

जिसने सम्पूर्ण विषय कवायों को जीत लिया है, चर्मामृत का सेवन करने से जिसकी काय हुर्पयक्त है, उक्तस गुणों से सयक्त है, ऐसा पुरुष ही मन्त्राराधना कर सकता है ।

> शुक्तिः प्रसन्नोगुरुदेव भक्तो हृढ् व्रतः सत्य यया समेतः । दक्षः पटुर्वीज पदावधारी मन्त्री भवेदीहश एवलोके ।। एते गुणायस्य न सन्ति पुंसः क्वचित् कदाचित्र भवेत् स मन्त्री । करोति चेहपं वशात् स जाप्यं प्राप्नोत्यनर्थकणिशेखरायाः ।।

जियका बाह्य ग्रीर अभ्यन्तर से चित्त णुढ़ है, प्रमन्न है, देव शास्त्र गुरुका भक्त है. ब्रतो को हटना से पालन करने बाला है, सन्य बोलने बाला है, दया से युक्त है, चतुर है, सन्त्रा के बीज रूप पदो को घारण करने वाला है ऐसा व्यक्ति ही लोक से सन्त्राराधना कर सकना है।

उपरोक्त गुर्सो में जो पुरुष युक्त नहीं है, वह मन्त्र माधन का प्रथिकार्ग किसी भी हालन में नहीं होना है। प्रगर अभिमान से मंयुक्त होकर मन्त्र माधना कोई करता है नो वह मन्त्रों के शिषटाता देवों के द्वारा धनर्ष की प्राप्त होना है। ऐसी थी मन्त्रियाणावार्य की आजा है।

### ग्रथ सकलीकरणम्

हच्टे मृष्टे भृवि न्यस्ते, सन्निविष्टः सु विष्टरे । समीपस्थापना द्रव्यो, मौनमार्कोमकं दधे ।।

ॐ ६वी भू: गुडयतु स्वाहा । ॐ ह्री यह ६म ठ स्नामन निक्षिपामि स्वाहा । ॐ ह्री ह्युह्यू शिपिसिंह शिपिसिंह श्रामने उपविद्यामि स्वाहा । ॐ ह्री भीन स्थिताय मीनवन गण्हामि स्वाहा ।

> शोधये सर्वपाबाणि, पूजार्थानपि वारिभिः। समाहितो यथाम्नायं, करोमि सकलीकियाम।।

ॐ हां हीं ह्रें हैं। हः नमोऽहंते मगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन पान्नर्शाद्ध करोमि स्वाहा। इस मन्त्र से हाथ में पानी लेकर सर्व पूजा के बर्ननों की शुद्धि करें, पश्चात्

ओ ३ मृहीं अहँ झो झीं वं मंहंसंतं पंक्वीं क्वीं हंसः असि आ उसा समस्त तीर्थजलेन गुद्धपात्रे निक्षिप्त पूजादव्याणि शोधयामि स्वाहा।

सर्व पूजा द्रव्यो का शाधन करे। पण्चातु-

मै भ्रग्नि मण्डन मे पर्यद्भासन से बैठा हुआ हूँ ओर मेरे चारो ओर हवा से प्रज्वलित भ्रानि मे यह सप्त धातुमय णरीर जल रहा है, ऐसा चितवन करें। पश्चातृ—

ు ఈ ఈ ఈ रंरंरं झौ झौ झौ असि आ उसादर्भासने उपवेशनं करोमि स्वाहा।

यह मन्त्र पढ कर दर्भ के ग्रामन पर बैठ। पश्चात्—

ॐ हीं ओं कों दर्भेराच्छादनं करोमि स्वाहा।

ॐ हीं अर्ह भगवतो जिनभास्करस्य बोधसहस्त्र किरणैर्ममनोकर्मेधनद्रध्यं शोषयामि छे धे स्वाहा । नोकर्मशोषणम् ।

यह पट कर ऐसी विचार करे कि मेरे कर्म शोषण हो रहे है। पञ्चात्--

्र हा हीं हुं ही हु: अर्थ अर रंर हाल्ब्यू ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल संबह संबह कमेमलंबह वह दुखंपचपच पापंहन हन हुं फट् घे घे स्वाहा। इति कमंबहन ध्यानम्।

इस को पढ़ कर विचार करे कि हमारे सर्व कर्म जल गये है।

🕉 ही अहं श्री जिनप्रभंजन मम कर्मभस्म विधूननं कुरु कुरु स्वाहा।

टम मन्त्र को पढ कर यिचार करे कि कर्मजल कर उनकी राख उड गई है। इति भन्मायसरणम् ।

### ॐ पंच ब्रह्ममुद्राग्रत्यस्तगुर्वमृताक्षरैः ।। क्षरत्सुधौदः सिचामि सुधा मंत्रेण मूर्धनि ।।

अब यहाँ पर पच गुरु मुद्रा तनाकर और उसको सस्तक पर उस्टारसकर असूत बीज सन्न से अपनी शुद्धि करे। निस्तिखित असृत संत्र से हाथ में लिये हुए जल को मित्रत कर अपने शिर पर डाले —

ॐ ग्रमृते ग्रमृतोद्दमवे ग्रमृतविषिण अमृत स्नावय स्नावय सः सः वलीक् लीब्टूंब्लूद्राद्रौ द्रीद्रीद्रावय द्रावय हुझ झ्वीक्षीहरू ग्राह्म स्वाद्य सामस सर्वाङ्ग शुद्धि कुरुकुरुस्वाहा। इति ग्रमृत प्लावनम् । शुन्याक्षरादि गुरु पंच पदान्कनीय। स्याद्यंगुली व्रितयपर्वसु चाग्र भागे।। अंगुष्ठ तर्जनोकया क्रमशः कराभ्याम्। विन्यस्य हस्तयुगलं मुकुली करोमि ।।

यहौं पर दोनो हाथों को मिलाकर मुकुलित करे ग्रर्थात् हाथ जोड़े ग्रीर हाथ जोड़े जोड़े ही निम्नलिखित मत्र के अनुसार अङ्गत्यास (अङ्ग रक्षण) करे अर्थात् जिस स्थान का नाम भ्राया है उस स्थान का स्पर्श करे।

ॐ ह्रौ एमो ग्ररहंताएां स्वाहा ।

ॐ ही णमो सिद्धाण स्वाहा।

🕉 ह्रुँ समो ब्रायरियास स्वाहा। 🛮 ॐ ह्रौ ममो उवज्भावास स्वाहा।

ॐ ह्रः एामो लोए सब्ब साहूरए स्वाहा । (करन्यास मंत्रः)

🕉 हाँ ही हुँ ही हः वंग ह संतंपंअ सि भ्राउ सास्वाहा।

(हस्त द्वय मुक्लीकरण मत्र:)

अर्हनाथस्य मंत्र हृदय सर सिजे सिद्ध मंत्रं ललाटे। प्राच्यामाचार्य मंत्रं पुनर्वट्वटे पाठकाचार्यमंत्रं।। वामे साधो स्तुति मे शिरसि पुनरिमानं स योनीभिदेशे। पार्श्वाभ्यां पंच शुन्धैः सह कवच शिरोऽङ्गन्यास रक्षा करोमि ।।

ॐ ह्राँणमो अरहंताणं रक्ष रक्ष स्वाहा। (हृदय कवचं)

ॐ ह्री रामो सिद्धाणं रक्ष रक्ष स्वाहा । (मुखम)

ॐ हर्ँ रगमो ग्राइरियाणं रक्ष रक्ष स्वाहाँ। (दक्षिणाग)

ॐ ह्रौ सामो उवज्भायाणं रक्ष रक्ष स्वाहा । (पृष्ठागम)

ॐ ह्नः गामो लोए सञ्च साहण रक्ष रक्ष स्वाहा । (वामाग)

👺 ह्राँ रामो ग्रन्हताग रक्ष रक्ष स्वाहा । (ललाट भाग)

ॐ ही गामो सिद्धारा रक्ष रक्ष स्वाहा। (उर्ध्वभाग)

🕉 हुँ रामो ब्राइरियागां रक्ष रक्ष स्वाहा। (शिरो दक्षिगा भाग)

ॐ ह्रौ णमो उवज्भायाण रक्ष रक्ष स्वाहा । (शिरो अपर भाग)

ॐ ह्रः णमो लोए सब्बसाहण रक्ष रक्ष स्वाहा। (शिरो वाम भाग)

ॐ ह्राँ एमो ग्ररहंनाण रक्ष रक्ष स्वाहा । (दक्षिण कुक्षं) 🍑 ह्री गमो सिद्धाण रक्ष रक्ष स्वाहा। (वाम कुक्षं)

ॐ हरूँ णमो ग्राइरियाण रक्ष रक्ष स्वाहा (नाभि प्रदेशं)

🕉 ह्रौ गुमो उवज्कायाण रक्ष रक्ष स्वाहा (दक्षिग् पार्स्व)

🕉 हु. णमो जोए सब्ब साहणं रक्ष रक्ष स्वाहा (वाम पाइर्व)

इति अङ्गन्यास

#### विन्यस्य करतर्जन्यां, पंच ब्रह्म पदार्वाल । बध्नामि स्वात्मरक्षाये, कूट शुन्याक्षरींदशः ।।

नीचे लिखे मंत्रों से दिशा बंधन करे।

र्धं क्षां हां पूर्वे। कें क्षी ही ग्रम्मी। कें क्षी हीं दक्षिणे। कें क्षें हें नैऋते। कें क्षें हैं पश्चिमे। कें क्षों हो वायव्ये। कें क्षीं ही उत्तरे। कें क्षां हुं ईबाने। कें क्षः हुः भूतने। कें क्षी ही उर्दे। कें नमोड़ते भगवते थीमते समस्त दिग्वधनं करोमि स्वाहा।

ऊपर लिखे मत्रो से कम कम पूर्वक एक-एक दिणामें तर्जनी ग्रगुली घुमावे । तर्जनी ग्रंगुली पर अर्सि ग्राउ साकेशर से लिखे, दाएं हाथ की तर्जनी पर लिखना चाहिए ।

ॐ हों णमो अरहंताणं अहंद्घ्यो नमः। ॐ हों णमो सिद्धाणं सिद्धेष्यो नमः। परमात्म ध्यान मत्रका यहां ध्यान करे।

> जिनेन्द्र पार्वाचित सिद्ध शेषण । सिद्धार्थ दर्वायव चंदनाक्षतान् ॥ उपासकानामपि मूध्नि निक्षिपन् । करोमि रक्षां मम शान्ति का नाम ॥

ॐ नमोऽर्हते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूँ फट् स्वाहा ।

इस मत्र से पुष्प या पीली सरसो को ७ बार मत्रित करे और सव दिशा मे फेके। तथा मत्र बोलते हुए सब दिशाओं में ताली बजावे व तीन बार चटकी बजावे।

> सिद्धार्थानिभमंत्रितान्सहा वैरादाय यज्ञ क्षितौ । स्वां विद्यामभिरक्षणाय, जगतां शांत्यै सतां क्षेयसे ।। सर्वासु प्रचुरान् दिशासु, पर विद्याष्टेदनार्थं। किराभ्यहंत्याग विधि, प्रसिद्ध किल कुंडाक्येन संत्रेण च ।।

ॐ ही ग्रहें श्री कलि कुंड स्वामिन् स्कास्कीस्फूं स्के स्के स्को स्कांस्कः हूं क्षूफट् इतीच् घातय धातय विच्नाच् स्कोटय्स्कोटय्। पर विद्यां ख्रिन्द ख्रिन्द आत्म विद्यारक्ष रक्ष ह्रूँकट्स्वाहा।

इस मन्त्र से जौ ग्रौर सरसों मंत्रित कर दाहिनी दिशा में डालें।

इत्थं सदैव सकलीकरणं यथाव। त्स सदैव सकलीकरणं यथाव। त्सं भाक्यतिमशेष मलंघ्य शक्तिः। भूतो रागादि विष किल्विष दुःख मुग्रं। निर्जित्य निश्चय मुखान्यनु भूयतेऽसौ ॥

।। इति सकलीकरण ॥

### मन्त्र साधन की विधि

- ॥ १ ॥ जो पुरुष मन्त्र साधन के लिए जिस किसी स्थान में जावे, प्रथम उस क्षेत्र के रक्षक देव से प्रायंना करें कि मैं इस स्थान में, इतने काल तक ठहरू गा, तब तक के लिए आज़ा प्रदान करो. और किसी प्रकार का उपत्मं होवे तो निवारियों—क्योंकि, हमारे जैन मृति भी जब कही किसी रथान में जाकर ठहरते हैं तो उसके रक्षक देव को कहते हैं कि इनने दिन तक तेरें रथात में ठहरगे तृ क्षमा भाव रिवयों। इस वारते गृहास्थयों को अवस्थ ही उपरोक्तानुसार रक्षक देव वारते गृहास्थयों को अवस्थ ही उपरोक्तानुसार रक्षक देव से झाजा लेनी चाहिये।
- 11 २ ।। जब मन्त्र माधन करने के बारते जाबो तब जहां तक हो ऐसे स्थान में मन्त्र सिद्ध करो जहां मनुष्यो का गमनागमन न हो जैसे प्राप्त जेन तीर्थ, मागी पुन्होंजी, सिद्ध बर कूट, रेवा नदी के तट पर या सोनागिरीजी या ओर जो अपने जैन तीर्थ एकारन स्थान में है, या बगोचों के फकानी में पहारों में तथा नदी के फिनारे पर या निजन स्थान में, ऐसे स्थानों में मन्त्र सिद्ध करने को जाना नाहिये। जब उस स्थान में प्रवेश करों, बहाँ ठटगों तो मन, बचन, काय में उस स्थान का जो टक्क देव सा यक्ष आदि है उसका योग्य विनय मुख से यह उच्चारण करें कि हे इस स्थान के रक्षक देव में, यपने इस कार्य की सिद्ध के बास्त्रे तेरे स्थान में रहने के नियं ब्राया हूं तेरी रक्षा का आध्य सिया है, इनने दिनों तक मैं तेरे स्थान में रहने के लिये आया हूं. तेरी रक्षा का आध्य सिया है, इनने दिनों तक मैं तेर स्थान में रहन के लिये आया हता की जिये । अगर में इक्षर किसी तरह का सकट, उपद्रव या भय आवे तो उसे निवारण की जिये ।
- ।। ३।। जब मन्त्र नाधन करने जावो तो एक नौकर साथ ले जास्रो. जो रसाई की बस्त् लाकर, रसोर्ट बनाकर तुमको भोजन करा दिया करें। तुम्हारा धोनी-दुष्ट्रा धो दिया करें, जब तुम मन्त्र साधन करने बैठो, तब तुम्हारे सामान की चौकसी रखे।
- ॥ ४ ॥ जो मन्त्र साधन करना हो पहले विधि पूर्वक जिनना-जिनना हर दिन जप सके उनना हर दिन जप कर गया लाख पूरा कर मन्त्र साधना करे, फिर जहां काम पडे उसका जाप जिनना कर नके १०८ बार या २१ बार या जैसा मन्त्र मे लिखा हो, उननी बार जपने में कार्य सिद्ध होंबे। मन्त्र मुद्ध अवस्था मे जपे। मुद्ध भोजन खाये। और मन्त्र में जिस मध्य के दो-दो का अंक हो उस मध्य का दो बार उच्चारण करें।

#### मन्त्र जाप करने की विधि का कोड्टक

| 8          | शान्ति कर्म         | पौष्टिक कर्म      | वस्य कर्म              | आकर्षक्ण कर्म             | स्तम्भन कर्म             | मारण कर्म            |
|------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 2          | पश्चिम<br>बरुण दिशा | नैऋत्य दिशा       | कुवेर विशा             | दक्षिण यम दिशा            | पूर्वाभिमुख              | ईशानविक्             |
| ₹          | अर्ढुं राजि         | प्रभात काल        | पूर्वान्ह काल          | पूर्वान्ह काल             | पूर्वान्ह काल            | सस्त्या काल          |
| ٧          | ज्ञान मुद्रा        | ज्ञान मुद्रा      | सरोज मृद्रा            | अकुश मुद्रा               | शंख मुद्रा               | बच्च मुद्रा          |
| ¥          | पर्यञ्जासन          | पकजासन            | स्यस्तिकासन            | दण्डासन                   | <br>बजासन                | भद्रासन              |
| Ę          | स्वाहा पल्लव        | <b>स्वधापल्लव</b> | वषट् पत्लय             | बौबट् पल्लब               | ठ ठ पल्लव                | षंघेपल्लव            |
| ৩          | श्वेत वस्त्र        | श्वेत वस्त्र      | अरुण पुरुष             | उदयार्क वस्त्र            | पोत वस्त्र<br>पोत वस्त्र | कृष्ण वस्त्र         |
| 5          | स्वेत पुष्प         | श्वेत पुष्प       | रक्तवर्ण               | अरुक युष्प                | पीत पुष्प                | कृष्ण युष्प          |
| 3          | ध्वेत वर्ग          | श्वेत वर्ण        | रक्त बस्त्र            | उदयाकं वर्ण               | पीत वर्ण                 | कृष्ण वर्ण           |
| 80         | पूरक योग            | पूरक योग          | पूरक बोग               | पूरक योग                  | कुम्भक योग               | रेचक योग             |
| 8 8        | दीपन आहि —<br>नाम   | दीवन आदि<br>नाम   | सम्पुट आदि<br>मध्य नाम | ग्रन्थन वरुणा<br>तरित नाम | विदर्भाक्षर मध्य<br>नाम  | रोधन आदि मध्य<br>नाम |
| <b>१</b> २ | स्फाटिक सीण         | मुक्ता मणि        | प्रवाल मणि             | प्रवाल मणि                | स्वर्ण मणि               | पुत्रजीवामणि         |
| 6.3        | -<br>मध्यनांगुनी    | मव्यमागुली        | ।<br>अनामिका           | कनिध्टका                  | कनिष्टका                 | तर्जन्यगुली          |
| १४         | दक्षिण हस्त         | दक्षिण हस्त       | , वास हस्त             | वाम हस्त                  | दक्षिण हस्त              | बक्षिण हस्त          |
| <u>-</u>   | वःभ वायु            | वाग वायु          | वाम वायु               | वाम वायु                  | दक्षिण वायु              | दक्षिण बायु          |
| <b>१</b> ६ | शरद ऋतु             | हेमन्त ऋतु        | वसन्त ऋतु              | वसन्त ऋतु                 | वसन्त ऋनु                | शिशिर ऋतु            |
| १७         | जल मण्डल<br>मध्य    | जल मण्डल          | जल मण्डल               | अग्नि मण्डल               | पृथ्वी मण्डल             | वायु मण्डल           |
| १=         | अर्द्धरावि          | प्रभात काल        | पूर्वान्ह काल          | पूर्वान्ह काल             | पूर्वान्ह काल            | संध्या काल           |

नोट - प्रत्येक दिन में २।। घड़ी २।। घडी क्रमशः छहो ऋतु समभना ।

- 11 थे 11 अब मन्त्र जपने बैठे, पहले रक्षा-मन्त्र मकलीकरण कर अपनी रक्षा कर लिया करे, तार्कि कोई उपद्रव अपने जाय्य में विचन न डाल सके। अगर रक्षा-मन्त्र जप कर मन्त्र जपने बैठे तो साँप, विच्लू, भेडिया, रीष्ठ, जेर, वकरा उसके बदन को न छू सक्-दूर ही रुके। मन्त्र पूर्ण होने पर जो देव-देवी भाष बगैरह वनकर उसको डराने आंवे तो जो रक्षा मन्त्र जप कर जाप करने बैठे उसके घंग को वह छू नही सके-सामने से ही डरा मके। जब मन्त्र पूर्ण होने को आवे तब देव पूर्ण देवी वित्रिया से मांप वगैरह डराने आवे तो डरे नही। चाहे प्रारा जावे तो डरे नही तो मन्त्र सिद्ध होय ! मनोकामना पूर्ण होय । यदि विना मन्त्र रक्षा के रिक्षा-मन्त्र के ] जपने बैठे तो पागल हो जावे। इस वास्त्रे पहले रक्षा-मन्त्र जप कर, पश्चात् दूसरा मन्त्र जपना चाहिये।
- 11 ६ ।। मन्त्र जहाँ तक हो गके बीष्म ऋनु में करना चाहिये ताकि धोती दुपट्टा में सर्दी न लगे। मन्त्र सिद्ध करने में धाती दुपट्टा दो हो कपडे रक्षे । वे कपडे शुद्ध हो, उनको पहने हुये पाखाने नहीं जातं. खाना नहीं खाले, पेशाब नहीं जाते, सोवे नहीं, जब जप कर चुके ती उन्हें अलगा उनार कर रख देवे, दूसरे दक्ष पहन तिया करे, यह वस्त्र नित्य हर दिन स्नान कर बदन पीछ कर पहना करें। यह वस्त्र सूत के पित्र वस्त्र के हो। उन्हें अलगा उनार कर स्त्र कर पहना करें। यह वस्त्र सूत के पित्र वस्त्र के हो। उन्हें पेशाव वगेरह अपवित्र वस्त्र के हो। स्त्री सेवन न करें। गृह कार्य छोड़कर एकान्त में मन्त्र जा सिद्ध करें।
- ॥ ७ ॥ मन्त्र में जिम रगको माला लिखो हां उसी रगका स्नासन यानि विस्तर स्नादि । धोनी दुगट्टाभी उसी रगका हा ता और भो अंट्ड है, यदि माला उसी रगकी न होवे ता मृत की माला उस रगकी रग लेवे । जब मन्त्र जपने बंडे तो इतनी बातों का घ्यान रखे ।
- ।। = ।। पहले सब काम ठीक करके मन्त्र जये।
- ।। शासन सबसे श्रच्छा डाभ का लिखा है, या सफेद या पीला या लाल---जैसा जिस मन्त्र में चाहिये बैसा बिछावे।
- ।।१०।। श्रोहने की घोती-नुपट्टा सफोद उम्दा हो या जिस रगका जिस मन्त्र मे चाहिये। वैसा हो ।
- ।।११।। शरीर की गुद्धि करके परिगाम ठीक करके धीरे-धीरै तसल्ली के साथ जाप्य करे, प्रक्षर गुद्ध पढे।
- ।१२। मन्त्र पद्मासन मे बैठकर जये। जिस प्रकार हमारी बैठी हुई प्रतिमाग्नी का प्राप्तन होता है, बाँबा हाथ गोद मे रखकर दाहिने हाथ मे जये। जो मन्त्र बाये हाथ मे जयना निस्ता हो तो बहाँ दाहिना हाथ (गोद) में स्थाकर बाये हाथ में जये।
- ।। १३।। जहांस्वाहालिखा हो वहां घूप के साथ जपे यानि घूप ग्रागे रखे।

।१४।। जहाँ दीपक लिखा हो, वहाँ घी का दीपक घागे जलाना चाहिये।
।१४।। जिस-जिस ग्रेंगुली से जाप्य लिखा हो उसी ग्रेंगुली और ग्रेंगुठे से जाप्य जपे। ग्रेंगुलियों के नाम आगे लिखें हैं—

### अँगुलियों के नाम:-

भ्रंपूठे को भ्रंपुष्ठ कहते हैं। भ्रंपूठे के साथ की अपुलो को तर्जनी कहते है। तीसरी बीच की भ्रंपुलो को मध्यमा कहते है।

चौथीयानि मध्यमाके पास की ग्रेंगुली को [ थँगुष्ठसे चौथी को ] श्रनामिका कहते ।

पाँचवी सबसे छोटी ग्रॅंगुली को कनिष्ठा कहते है।

अंगुष्ठेन तु मोक्षार्थ धर्मार्थं तर्जनी मवेत् । मध्यमा शान्तिकं ज्ञेया सिद्धिला भाषऽनामिका ॥१॥

जाप्य विश्वि में मोक्ष तथा धर्म के वास्ते श्रॅंगुष्ठ के साथ तज़ंनी से, शान्ति के लिये मध्यमा तथा सिद्धि के लिये अनामिका श्रगुली से जाप्य करें।

> कनिष्ठा सर्व सिद्धार्थ एतन् स्याज्जाप्य लक्षणाम् । असंख्यातं च यज्जपतं तत् सर्वं निष्कलं भवेत् ॥२॥

कनिष्ठा सर्व सिद्धि के बास्ते श्रेष्ट है, ये जाप के लक्षण जाने विना मर्यादा किया हुआ मब जाप्य निष्फल होना है स्रथीन किसी मन्त्र का २१ बार जाप्य निवाह है नो बहा २१ में कम या प्रधिक जाप्य नही करना, ऐमा करने से बह निष्फल होना है। मन्त्र सिद्ध नहीं होता।

> अंगुल्यग्रेण यज्ज्ञप्तं यज्ज्ञप्तं मेरुलंघने। व्ययचित्रेन यज्ज्ञप्तं तत् सर्वे निष्फलं भवेतु ॥३॥

श्रमुली के श्रम्भ भाग से जो जाप किये जाये तथा माला के ऊपर जां तीन दाने मेरू के हैं, उनको उल्लंघन करके जो जाप्य किया जाय तथा व्याकुल चित्त से जो जाप्य किया जाय वह सब निरफल होना है।

> माला सुपंचवर्णानां सुमाना सर्व कार्यदा। स्तम्मने दुष्टसंब्रासे जपेत् प्रस्तरककंशान्।।४।।

सब कार्यों में पाँचों वर्णों के फूलों की माला श्रेष्ठ है, परन्तु दुब्टों को डराने मे तथा स्तम्भन करने व कीलने मे कठोर (सख्त) वस्तु के मणियों की माला से जाप्य करे।

#### धर्मार्थी काममोक्षार्थी जपेद व पुत्र जोविकाम्। (स्त्रज्ञम्) शान्तये पुत्र लाभाय जपे दुत्तममालिकाम्।।।।।

मन्त्र साधन करने वाला धर्म के निवे तथा काय और मोक्ष के लिये तथा शान्ति के निये और पुत्र प्राप्ति के वास्ते मोनी धादि की उत्तम माला से जाय्य करे। शान्ति से यह ताय्यं है कि जैसे रोगों घादि के निये रोग की शान्ति करना या देवी वगैरह कियों का उपब्रव हो उनकी शान्ति करना। अन्य कानों में नीवापीना को माला से जाय्य करे।

#### शान्ति अर्द्धाराति वारुणि दिक् ज्ञानमुद्रापंकजासन । मौक्तिकमालिका स्वच्छे स्वेते पूर्व कं कां ।।६॥ स्वरे

र्णान्त के प्रयोग में मन्त्र जाय्य करने वाला आधी रात के समय पश्चिम दिशा की स्रोग मुख करके ज्ञान-मुद्रा सहित कमलाभन युक्त मोतियो की माला से स्वच्छ स्वेत वाएँ योग पूरक वर्ज आरुका उच्चारण करना हुआ, जाध्य करें।

#### स्तम्भनं पूर्वाह्ने बज्रासने पूर्वदिक् शंभुमुद्रा । स्वर्णमणिमालिका पीताम्बर वर्ण ठः ठः ॥७॥

स्तम्भन | रोकनातथाकीलना | के प्रयोगमे पूर्विह्न अर्थात् दुषहर से पहले काल मे वज्ञासनयुक्त पूर्वदिशाकी तरफ मुखकरके स्वर्णके मिणयोकी मालासे पीलेरगके वस्त्र पटने हुये ठठ पल्लव उच्चारण करताहुआ जाष्य करें।

#### शत्रूच्चाटने च रुद्राक्षा विद्वेषारिष्टजंप्नजा। स्फाटिकी सूत्रजामाला मोक्षार्थानां (थीनां) तू निर्मला ॥६॥

दुश्मन का उच्चाटन करने के लिये रुद्राक्ष की माला, वैर मे जिया पीते की माला, मोक्षाभिलाषियों को स्फटिक सिंग की तथा सूत्र की माला श्रष्ट है।

#### उच्चाटनं वायव्यदिक् अपराह्नकाल कुक्कुटासन । प्रवालमालिका धूम्रा च फटित् तर्ज न्यगुष्ठयोगेन ॥६॥

उच्चाटन इसके प्रयोग में वायब्य कोगा (पश्चिम और उत्तर के बीच मे) की तरक मुख करके अपराह्न (दुपहर के बाद) में कुक्कुटासनयुक्त मूर्ग की माला से धुँवे के रग व फट् पल्लव लगाकर अँगुठा और तर्जनी से जाप करें।

> वशोकरणे पूर्वाह्ने स्विन्तिकासन उत्तरदिक् कमलमुद्रा । विद्रुममालिका जपा कुसुम वर्ण वषट् ॥१०॥

वशीकरण भर्षात् वश में करना [अपने भ्रघीन करना ] इसके प्रयोग में पूर्वाह्न, दोपहर के पहले काल में स्वस्तिकासन युक्त उत्तर दिशाकी तरफ मुख करके कसल मुद्रा सहित मुंगे की माला से जपे। कृत्युमवर्ण वषट्यल्लव उच्चारण करता हुन्ना जाप्य करे।

आसन डाब रक्त वर्ण यन्त्रोद्धार! रक्त पुष्प वाम हस्तने डाब के ग्रासन पर बैठ कर लाल कपड़े सहित यन्त्रोद्धार --------------लाल फूल रखता हुआ बाये हाथ से जाप्य करें।

#### आकृष्टि पूर्वाह्न दण्डासनं अंकुश मुद्रा दक्षिणदिक्। प्रवासमाला उदयार्कवर्ण वौषट् स्फूट अंगुष्ठमध्यमाभ्यंत्।।

ग्राकृष्टि— बुलाना इसके प्रयोग में भूबौह्न (दोपहर से पहले) काल में दण्डासनगुक्त ग्रंकुश मुद्रा–सहित दक्षिण दिशा की उरफ मुख करके मूरेंगे की माला से उदयार्कवरार ः ........ बोषट उच्चारण करता हुआ ग्रंपुठे और बीच की ग्रंपुली से जाप्य करें।

#### निषद्धसन्ध्यासमय भद्र पीठासन ईशानिवक् वळमुद्रा । जीवापोतामालिका धूम्र बहुम कनिष्ठांगुष्ठयोगेन ॥

निषद्ध कमंया मारग्ग कमंसमय मे भद्य पीठासन युक्त ईशान [उत्तर स्त्रीर पूर्व दिया केबीच] को तरफ मुख करके वज्र-मुद्रायुक्त जीवापीता माला से घूप खेना हुन्ना या होस करता हुमा अंगूठे और कनिष्ठा से जाप करे।

नोट :— जो बगैर रक्षा-मन्त्र जप के मन्त्र साधन करते है अक्सर व्यन्तरों से डगांग्रे जाकर अधवीच से मन्त्र साधन छोड देने से पागल हो जाते है डमलिये जब कोई मन्त्र सिद्ध करने बैठेतो मन्त्र जपना जारस्भ करने से पूर्व इनसे से कोई रक्षा-मन्त्र जरूर जप लेना चाहिये। इससे मन्त्र साधन करने से बोई उपद्रव नहीं हो सकेगा और कोई व्यन्तर वर्गेन्द्र रूप बदल कर ध्यान से विच्न नहीं डाल सकेसा। कुण्डली के सन्दर म्रानही सकेगा।

इन मन्त्रों का जाप्य भगवान की वेदी के सामने करना चाहिए या देव स्थान मे जाप्य करना चाहिये या घर में एकान्त स्थान में जाप्य करें। किन्तु घर में होम ग्रीर पूज्याह्वाचन करके एमोकार मन्त्र का चित्र और गिनीन्द्र भगवान का चित्र और प्रीर प्रार्थान समझ रख कर, ग्रामन पर बेठकर ग्रीर गृद्ध बन्द गहनकर जाप्य करें। उम स्थान पर बच्चों ग्रादि का उपद्रव या गोर नहीं होना चाहिए। मन्त्र की जाप्य अस्थान सुद्ध, भक्ति के साथ करनी चाहिए। मन्त्र में किसी प्रकार की श्राकुलता, चिन्ता, दुःख, श्रोक श्रादि भावनाएँ नहीं रहनी चाहिए। जाप्य करते समय मन को स्थिय रखना चाहिए, पूर्व या उत्तर दिशा की ग्रीर मुख करके जाप्य देनी चाहिए। आप्य में बैठने से पहले समय की समदान कर लेनी चाहिए। पासासन सं बंठना चाहिए, मीन रखना चाहिए। जितने दिन जाप्य कर, उतने दिन एकाशन, किसी रस का त्याग, बस्त्र आदि का परिमाण करें। अभीन, चदाई या तहते पर सोवें, जाप्य समास्त होने

तक ब्रह्मचर्यं द्वत रखें मन्त्र की जाप्य पुष्प हस्त और मल आदि शुभ नक्षत्रों में ग्रारम्भ करना चाहिसे। मुबह दोपहर भीर शाम को जाप्य करें। सुबह ४ वर्ष उठकर स्नानादि से निद्दत होकर शुद्ध दस्त्र पहन कर जाप्य दे। क्वेत वस्त्र पहने। यदि घर मे जाप्य करनी हो तो भगवान का दर्शन-पूजन करने के पश्चात् करनी चाहिए। दोपहर को शुद्ध वस्त्र पहनकर तथा सब्या को मन्दिर में दर्शन करने के पश्चात् शुद्ध वस्त्र पहनकर जाप्य करे।

जाप्य तीन प्रकार का होता है

मानसिक, वाचनिक (उपाणुक) और कायिक।

मानसिक जाप: मन में मन्त्र का जप करना यह कार्य सिद्धि के लिए होता है।

थाचनिक जाप :--उच्च स्वर मे मन्त्र पढना, यह पुत्र प्राप्ति के लिए होता है।

कायनिक जाप: – बिना बोले मन्त्र पढ़ना, जिसमे होठ हिलते रहे। यह धन प्राप्ति के लिए होता है या किया जाना है।

इन तीनों जाप्यों में मानसिक जाप्य श्रेप्ट है जार उगलियो पर या माला हारा करना चाहिये। माला चाहे मून को हो या स्कटिक, सौना, चौदी या मानी श्रादि की हो सकनी है।

विद्य मान्ति के लिए आठ करोड़ भाठ लाख आठ हवार भाठ सौ माठ जान करे। कम से कम नान लाख जान करे। यह जान नियनबद्ध हाकर निरन्तर करे, मूनक पातक में भी छोड़ नहीं। विश्व मान्ति जान के लिए दिनों का प्रमास्ट कर लेना चाहिए।

पुत्र प्राप्ति. नवग्रह शास्ति, रोग-निवारण आदि कार्यो के निग्गक लाख जाप करे। आनिमक शास्ति के निग्गसदा जाप करे। दिना का कोई नियम नहीं है. दिवयों को रजस्वजा होने पर भी जाप करते रहना चाहिंग, हनान करने के पश्चान् मन्त्र का जाप्य मन में करे, जोर से नहीं योगे और माना भी काम में न लं।

जप पूर्ण होने पर भगवान का अभिषेक करके यथा शक्ति दान पुण्य करे।

### ग्रासन-विधान

बॉम की जटाई पर बैठकर जाप करने में दिन्द हो जाता है, पाषाण पर बैठकर जाप करने में क्यािय पीडिन हो जाता है। भूमि पर जाप्य करने से दुःख प्राप्त होता है, पट्टे पर बैठकर जाप करने से दुभीम्य प्राप्त होता है, धाम की चटाई पर बैठकर जाप करने से स्रथम्ब प्राप्त होता है, प्रचार होता है, क्याें पर बैठकर जाप करने से स्रम को जाता है, क्याें पर बैठकर जाप करने से जान नष्ट हो जाता है, क्यां पर बैठकर जाप करने से जान नष्ट हो जाता है, क्यां पर बैठकर जाप करने से जान नष्ट हो जाता है, क्यां पर बैठकर जाप करने से मान भंग हो जाता है। जीता है। से बहुत दुःख हो जाता है। हरे रग के बस्त्र पहनकर जाप करने से मान भंग हो जाता है। खेता है। चीते रंग के बस्त्र पहन कर जाप

करने से हर्ष बढता है। ध्यान में लाल रंग के वस्त्र श्रेष्ठ हैं। सर्व धर्म कार्य सिद्ध करने के लिए दर्भासन (डाव का ग्रासन) उत्तम है।

> गृहे जपफलं प्रोक्त बने शत गुणं भवेतु। पुण्यारामे तथारण्ये सहस्र गुणितं मतस्। पर्वतेदश सहस्रंच नद्यां लक्ष मुदाह्रतस्। कोटि देवालये प्राहरनन्तं जिन सम्निधी।।

अर्थात घर में जो जाप का फल होता है उससे सी गुना फल बन मे जाप करने से होता है। पुष्य क्षेत्र तथा जंगल मे जाप करने से हजार गुणा फल होता है। पर्वत पर जाप करने से दस हजार गुणा, नदी के किनारे जाप करने से एक लाख गुणा, देवालय (मन्दिर) में जाप करने से करोड गुणा और मगवान के समीय जाप करने से अनन्त गुणा फल मिलना है

### अंगुली-विधान

अंगुष्ठ जपो मोक्षाय, उपचारे तु तर्जनी मध्यमा धन सौक्ष्याय, शान्त्यचँ तु अनामिका । कनिष्ठा सर्वे सिद्धि दा तर्जनी शत्रु नाशाय । इत्यपि पाठान्तरोऽस्ति हि ।

मोक्ष के लिए अगुठ से जाप करे, उपचार (ध्यवहार) के लिए तर्जनी से, धन और सुख के लिये मध्यमा अंगुलि से, चान्ति के लिए अनामिका से और सब कार्यों की सिद्ध के लिए कनिस्टा से जाप करे। पाठान्तर से कही गत्रु नाग के लिए तर्जनी अगुली से जाप करे।

#### माला-विधान

दुध्द या अर्थतर देवों के उपक्ष्य दूर करने, स्तम्भन विधि के लिए, रोग णान्ति के लिए या पृत्र प्रान्ति के लिये मोती वी माना या कमल बीज माना से जाप करने चाहिये। शत्र जच्चाटन के लिए रुद्राक्ष की माना, सर्भ कर के लिए या सर्व कार्य की सिद्धि के लिए पंच वर्ग के पुष्पों में जाप करने चाहिये। हाथ की अपूर्णियों पर जाप करने से दम गुना फल मिलता आवने की माना पर जाप करने से सम्हम्य गुना फल मिलता है। लीग की माना से पाँच हजार गुएगा, स्कटिक की माना पर दस हजार गुएगा, स्कटिक की माना पर दस हजार गुएगा, स्कटिक की माना पर दस हजार गुएगा, मितियों की माना पर लाल गुणा, कमल बीज पर दस लाल गुणा, मोने की माना पर जाप करने से करोड गुणा फल मिलता है। माना के साथ माव शुद्धि विशेष होनी चाहिये।

### मन्त्र शास्त्र में ग्रकडम चक्र का प्रयोग

अथ अकडम चक प्रयोग— नाम पुरुष के नाम के पहले कक्षर से मन्त्र के नाम अक्षर तक गिनना। मन्त्र निद्ध प्रसिद्ध देखे।

अर्थः :—पुम्य के नामाक्षर तक गिणाई पहले सिद्ध, विजई साध्य, नीजई सुसिद्ध, चउ ग्ररि शत्रुना इणी।



अनुक्रम से बारह स्थान कूं जो बारह कोठे है उनमें गिनकर शुभ अशुभ सिद्ध प्रसिद्ध देखों। १-४-६ कोठा के प्रक्षन प्रावे तो देर से सिद्ध, २-६-१० कोठा के प्रक्षर सिद्ध हो या न भी हो, २-७-११ कोठा के प्रक्षर जल्दी सिद्ध हो, ४-५-१२ कोठा के अक्षर शकुना कार्यन हो।



५ ८ ३ ४१७ ६ ७ ६ ४ १ १ पंच पाठा पचई बाठार तिन्ह चोरिका सत्व छक्का सतई छंकाई चऊ रिक्का एकेन



पुरुषः द्वास्या स्त्री शूर्ये नपुसरु एकेन् त्रीया द्वास्या घानुः शूर्येन मूलः ३ एकेन् लाभः द्वास्यान लाभः श्रूर्येन हानि ४ एकेन श्राकाश द्वास्या पानालः शूर्येन मन्युलोकः ॥ ॥ इति ॥

एक-एक कोटा मे ४-४ अक्षर १८ ग्रङ्क है। १२ कोटे १२ राशि रग का विवरण है।

### ग्रकडम चक्रम्

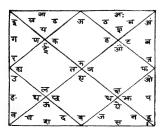

कोई पाठ मन्त्र किमी
व्यक्ति को फलपर होगा कि नहीं
यह जानने के लिए उस मन्त्र या
पाठ का नाम का पहला अक्षर
और व्यक्ति के नाम के पहले
अक्षर का इस चक्र में नीचे लिखे
कवा बोलकर मिलान करने पर
मालूम हा जायेगा कि पहले
व्यक्ति के नाम से कार्य के नाम
के पहले अक्षर को गिनना नो
मालूम हांगा । सिद्ध, साध्य,
मूसिद्ध, प्ररि।

# मन्त्र साधन मृहर्त्त का कोष्टक

| नवञ  | उत्तफा• ह॰ अधिब॰ म• वि• मृ॰ |
|------|-----------------------------|
| वार  | र॰ सो॰ बु॰ गु॰ शु॰          |
| तिथि | २।३।४।७।१०।१९।१३।१४         |

इस कोप्टक को देखकर, पचाञ्ज से मिलान कर मन्त्र साधन करने का मृहुत्तं देख लेना चाहिये, नव मन्त्र साधना की ओर ग्रग्नसर हो, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी।

11 0 11

### मन्त्र सिद्ध होगा या नहीं उसको देखने की विधि

जिस मन्त्र की साधना करना हो उस मन्त्र के ब्रक्षरों करे ३ से गुणा करे, फिर अपने नाम के ब्रक्षरों को और मिलादेवें, उस सख्या में १२ का भागदेवें, शेष जो रहे, उसका फल निम्नानुसार जाने:—

५−६ बाकी बचेतो मत्त्र सिद्ध होगा।

६ – १० बचे तो देर से सिद्ध होगा।

७-११ बचे तो ग्रच्छा होगा।

५-१२ बचे तो सिद्ध नही होगा।

कोई मन्त्र अगर अपने नाम से मिलाने पर ऋणीयाधनी आरताहो, तो उस मन्त्र कं ब्रादि में ॐ ही श्रीक्ली इनमें से कोई भी बीज मन्त्र के साथ जोड़ देने पर मन्त्र अवस्थ सिंख हो जायगा।

11 0 11

### मन्त्र जपने के लिये ग्रासन

पर्यकासनः. – इसे सुक्षासनः भी कहते हैं। दोनों जवाओं के नीचे का भागपीव के ऊपर करके बैठे यानि पालवी मार कर बैठे और दाहिनाव बायां हाथ नाभि कमल के पास घ्यान मुद्रा मे रखें।

बीरासनः ---दाहिनाँ पैर बाँयी जंघा पर व बायाँ पैर दाहिनी जंघा पर रस्न कर स्थिपता से बैठे। विकासनः - वीरामन की मुद्रा में पीठ की तरफ से लेकर दाहिने पैर का घ्रांगूठा दाहिने हाथ से ग्रीर वाँगे पैर का घ्रांगुठा बाँगे हाथ से पकड़े तो विज्ञासन होता है।

पद्मासन : दार्यां पैर बांबी जथा पर रखे और बार्यां पैर दाँबी जथा पर, एडियाँ परस्पर मिली हो, दोनों घुटने जमीन से स्पर्ण न करे तो पद्मासन होता है।

भद्रासनः :—पुरुष चिह्न के ग्रागे पाँव के दोनों तनुजे मिलाकर उनके ऊपर दोनों हाथ को ग्रंगुली परस्पर एक के साथ एक करने के बाद दोनों अंगुलियाँ ठोक तग्ह से दीखती ग्रहे इस प्रकार हाथ जोड़कर बैटना भद्रासन है।

दण्डासनः — जिस भासन मे बैटने से अंगुलियाँ, गुरुफ व जंघा भूमि से स्पर्श करे. इस प्रकार पाँवों को लम्बे कर बैठना दण्डासन कहा जाता है।

उत्किटिकासन: - गुदा और ऐड़ी के संयोग से इंडना पूर्वक बैठे तो उत्किटिकासन कहा जाता है।

**गो दोहिकासन** :- गाय दुहने को बैटते है, उस तरह बैटना, ध्यान करना गोस्-दोहिकासन है ।

**कायोत्सर्गासन** — खडं – खडं दोनों भुजायों को लम्बी कर घुटने की तरफ बढ़ाना या बैठे–बैठे काया को अपेक्षा नहीं रख कर ध्यान करना कायोत्सर्गामन कहलाता है।

# मन्त्र शास्त्र में मुद्राओं की विधि

- (१) वाम हस्तस्योपरिदक्षिणकर कृत्वा कनिष्टिकागुण्ठास्या मणिवघ वेष्ट्य शेषागुलिनां विस्कारिन वज्जमुद्रा । [ चित्र स० १ ]
- (२) पद्माकारो कृत्वा मध्ये अगुरु काँगाकारो विन्यस्येदिति 'पद्ममुद्रा' । चित्र सं० ५ |
- (३) वामहस्तनले दक्षिण हस्तमृल निवेदय कर शाला विरलीकृत्य प्रसारयेदिति 'चक्रमृद्रा' [चित्र स॰ ऽ]
- उत्तातहस्तद्वयेन वेगगिवध विधाया गुष्टाभ्या कनिष्ठ तर्जनीभ्या मध्ये सगृह्य अनामिके समीक्ष्यतामिति 'परमेष्ठीमदा' ।
- (५) यहा करागुली अर्डीकृत्य मध्यमा मध्ये कुर्यादिति 'द्वितीया परमेष्ठी मुद्रा'। [चित्र सं०२०]
- उत्तानो किचिदा कुंचित कर प्राची पासी विधाया धारये दिति 'अञ्जुलि मुद्रा'।
   अथवा पल्लव मुद्रा'। [चित्र सं०६]

- (७) परस्पराभिमुखो ग्राथितांशुनिको करो कृत्वा तर्जनीभाग्मनामिके गृहीन्वा पथ्यमे प्रसायं तत्मध्ये अंगुष्ठ इय निक्षिपेत इति (सौमय मुद्रा) सौभाग्य मुद्रा।। ७॥
- ( ८ ) किचिद्गमिनौ हस्तौ समी विधाय ललाट देणे योजनेन सुक्तामुक्ति मद्रा ।
- (१) मियपराङ्ग मुखौ करौ सबोज्यांगुली विदृग्योत्म सम्मुख कर द्वयपरावर्तनेन 'मृद्गर मृद्रा'।
- (१०) वामकर सहिवापुलि हृदयाग्रीनवेश्य दक्षिण मुख्टिबद्ध तर्जनीमूर्द्धी कुर्यादिति तर्जनीमुद्धी स्थितः।
- (११) घ्रोगुलोत्रिकं सरलीकृत्य तर्जन्यं गुष्ठीमीलियत्वा हृदयाग्रेधार्येदिति प्रदचन मुद्रा ।
- (१२) अन्योग्य स्राथितांपुलिषु कनिष्ठानामिकयो मध्यमा तर्जन्योक्च सर्योजनेन गोस्तनाकार— भेनुमुद्रा । [चित्र स०२१]
- (१३) हस्त तलिकोपरि हःतिलिका कार्योइति आसने मृद्रो ।
- (१४) दक्षिणागुष्ठेन तर्जनीमध्यमे समात्रभ्यपुनर्जध्यमा मोक्षणेन नाराचनुद्रा ध
- (१४) करस्थापनेन जनमृदाः
- (१६) बामहरतपुरठोपार दक्षिण हस्त तले निवेशने अपूर्ण इय चालनेन 'मीन मुद्रा'।
- (१७) दक्षिणहनस्य नर्जनी प्रसार्य मध्यमा ईपद्वजीकरसो ग्र कुस मुद्रा । | चित्र सं०६]
- (१६) बद्धमुण्यक्षे करयोः सलग्न सं मुखांगुरुयो हृदय मुद्रा । [चित्र सं० १०]
- (१६) तावेबमुण्टी समीकृत्वार्खागुण्ठः शिरमिविन्यस्येदिति 'शिरोमुद्रा' ।
- (२०) मुण्टिबद्ध विधाय कनिष्ठमगुष्ठप्रसारवेत् इति 'शिलामुद्रा'।
- (२१) पूर्ववत् मृष्टि बन्दा तर्जन्यो प्रसारयेदिति 'कबचम्दा' ।
- (२२) कनिष्ठा मेशुष्ठंन संवीड्यभेषायुली प्रसारयेदिति 'क्षरमुद्रा' ।
- (२३) तत्रदक्षिण करेण मुण्टि वध्वा तर्जनी मध्यमे प्रसारयेत् इति 'अस्त्र मुद्रा ।
- (२४) हृदयाचीना विन्यास मुद्रा प्रसारिनोन्मुखाभ्या हस्नाम्था पादानुलि नलान्मस्तकस्पर्ञा-'न्महामुद्रा' ।
- (२५) हस्ताभ्यामजुलि कृत्वा नाभिकाम्लं पर्वागुष्ठ संयोजनेन 'माबाहिनी मुद्रा'।
- (२६) इयमेवाधोमुखी 'स्थापनी मुद्रा'। [चित्र स०११]
- (२७) सं नग्नमुष्ट्युछिनांगुष्ठौ करौ 'सन्निधानी मुद्रा' । | चित्र स०१२ |
- (२८) त्तामेवंगुष्ठो 'निष्ठुरा मुद्रा' एतातिस्व 'अवगाहनादि मुद्रा'।
- (२६) अन्योग्यप्रथितागुलीयु कनिष्ठानामिकयोमंध्यमा तर्जन्यो विस्तारित तर्जन्या वामहंरत तलचालनेन त्रासनी नेत्राक्ष्ययो 'पुज्यसूदा' ।
- (३०) श्रंगुष्ठे तर्जनी सयोज्य ग्रेषांगुली. प्रसारणेन 'पाशनुद्रा'। [चित्र स०३]

- (३१) स्वंहस्तोर्द्धं गुली वामहस्त मूले तस्यैवांगुष्ठं तिर्यग् विधाय तर्जनी चालनेन 'ध्वजमुद्रा'।
- (३२) दक्षिण हस्तमुत्तान विधायाधः कर शाला प्रसारयेदिति 'वरमुद्रा' ।
- (३३) वामहस्तेन मुर्णिट बध्वा कनिष्ठिकां प्रसार्य शेषांगुली रंगुष्ठे न पीडयदिति 'शंखमुद्रा'।
- (३४) परस्परिभमुल हस्ताम्यां वेणी बंघं विघाय मध्यमे प्रसार्य सयोज्य च शेषांगुलिभि-मुंष्टि विघाय 'शक्ति मुद्रा' ।
- (३५) हस्तद्वयेनांपूष्ठ तर्जनीभ्याबलके विधायपरस्परातः प्रवेशनेन् 'श्रृ'खला मुद्रा'।
- (३६) सस्तकोपरीहस्तद्वयेन शिलराकार. कुड्मल किश्तेस एव मदरमेरु मुद्रा (पचमेरु मुद्रा) |चित्र स॰ ४|
- (३७) वामहस्तमुष्टेरूपरि दक्षिणमुष्टि कृत्वागात्रेणसहिकञ्चिदुन्नामयेदिति 'गदा सुद्रा' ।
- (३८) अधोमुल वामहस्ताङ्गुलीर्घण्टाकाराः प्रसायंदक्षिगोनुमुण्टि वध्वाः तर्जनी मूध्वां कृत्वा वामहस्ततलेनियोज्यघण्टावच्चालने न 'घण्टा मुद्रा' ।
- (३६) उन्नतपृष्ठ हस्ताक्ष्या सपुट कृत्वा कनिष्ठिकेनिष्कास्ययोजयेदिति 'कमण्डलू मृद्रा'।
- (४०) पत्ताकावत् हस्त प्रसार्य अङ्गुष्ठयोजनेन् 'परशु मदा'।
- (४१) अर्ध्वदण्डी करी कृत्वापद्मवन् करशास्त्राः प्रसारयेदिति 'वक्ष मद्रा ।
- (४२) दक्षिण हस्त सहनागुलिमुन्नमय्य सर्पेफणावत् किञ्चिशक्ञञ्चवदिति 'सर्पेमद्रा'
- (४३) दक्षिणकरेणमध्य बच्चा तर्जनी मध्यमे प्रसारध्येदिति लडगमद्रा ।
- (४४) हस्तास्या सपुट विधायांगुलीः पद्मवद्विकास्य मध्यमे परस्पर सयोज्यातस्मूललःनागुष्ठौ कारयेदिति 'ज्वलनमदा'
- (४५) बढम् टेर्दक्षिण करस्यमध्यमांगुष्ठ तर्जन्यास्तन्भूलात्रमेण प्रसारयेदिति 'दण्ड मुद्रा' ।



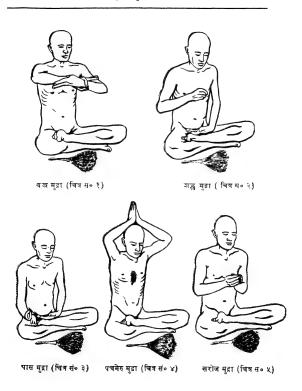



(चित्रम०८)

मंकुश मुद्रा (चित्र सं०६)



ग्रावाहन मुद्रा सुखासन (पल्लव मुद्रा) (चित्र सं• ε)

चक सुद्रा (चित्र स०७)





लघु विद्यानुवाद

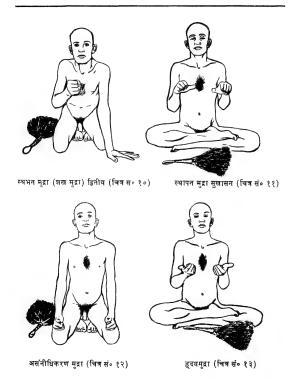









ज्ञानमुद्रा (चित्र सं० १६)



(चित्र सं०१७)

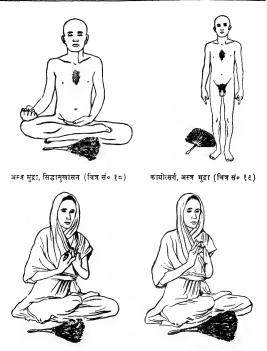

परमेष्ठी मुद्रा (पचगुरुसुद्रा) (चित्र सं. २०) (धेनु) सुरिभ मुद्रा, गोस्थानाकार मुद्रा (चित्र सं. २१)

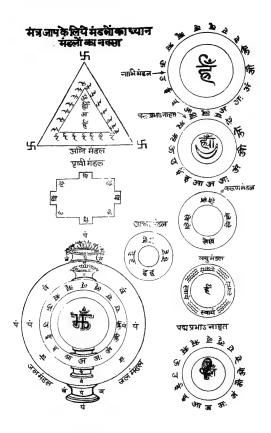

# लघु विद्यानुवाद



#### क्रम सरका है

|    | (पृष्ठ२५३                                          | ते २४७ )   |
|----|----------------------------------------------------|------------|
| 靐  | स्वर ग्रौर व्यंजनो के स्वरूप                       | २५         |
| 쬻  | स्वरों और व्यजनों की शक्ति                         | ३२         |
|    | मन्त्र निर्माण के लिये बीजाक्षारों की आवश्यकता     |            |
|    | एव उत्पत्ति                                        | 3.0        |
| 総  | घ्वनि (उच्चार) के वर्ण, मन्त्र शास्त्रानुसार, बीज  | rr-        |
|    | क्षरों का वर्णन                                    | ₹≂         |
| 際  | बीजाक्षर मन्त्र                                    | 88         |
| 器  | रक्षामन्त्र,रोगएवं बन्दीखानानिवारण मन्त्र          | 83         |
|    | अग्नि निवारण मन्त्र                                | 88         |
| 器  | चोर, बैरी निवारण मन्त्र, चोर नाशन मंत्र            |            |
|    | दुश्मन तथा भूत निवारण मंत्र                        | <b>X</b> 0 |
| 经  | बाद जीतन मंत्र, विद्या प्राप्ति मंत्र, परदेश लाभ म | नत्र       |
|    | शुभा शुभ कहन सत्र, (बाग्बल संत्र)                  | ४१         |
| 際  | मन चिन्ता द्रव्य प्राप्ति मन्त्र, सर्व सिद्धि मत्र | ४२         |
| 繇  | आत्म रक्षामहासकलीकरण मंत्र तथा                     |            |
|    | सर्वकार्यसाधकमत्र                                  | ४६         |
|    | जाप्य मत्र,                                        | <b>X</b> = |
| 翳  | सूर्यमत्रकाखुलासा                                  |            |
|    | शाति मंत्र, सर्व शाति मत्र                         | ६०         |
| 27 | विभिन्न रोगों व कष्टों के निवारण हेतु ५०           | ८ मंत्र    |
|    | विधि सहित                                          | ६३         |
|    | भूत तत्र विधान ४० मन्त्र विधि सहित                 | 388        |
|    | कुरिंगनी गारुडी विद्या १२ मन्त्र विधि सहित         | १५=        |
|    | शारदा दडक विभिन्त १२० मन्त्र विधि सहित             | १६१        |
|    | सहदेवी कल्प मन्त्र विधि सहित                       | १८३        |
|    | लोगस्य कल्प ३२ मन्त्र विधि सहित                    | १८४        |
|    | गर्भस्यंभन मन्त्र ४६ ,, ""                         | 858        |

| 200 | <b>प्र</b> ष्ट गंध श्लोक य मंत्र विक्षि सहित         | <b>88</b> % |
|-----|------------------------------------------------------|-------------|
|     | सर्वशान्तिकर मंत्रोऽयम, गोरोचन कल्प ११ म             | FS.         |
|     | विधि सहित                                            | 239         |
|     | नारी केल कल्प १८ मन्त्र विधि सहित                    | 339         |
|     |                                                      | ₹ • ₹       |
|     | अनोत्पादन ४५ मन्त्र विधि सहित                        | 208         |
|     | कलश भामण मंत्र विधि                                  | 288         |
|     |                                                      | २१२         |
|     |                                                      | 210         |
|     | पुत्रोत्पत्ति के लिए मंत्र, अय बृहद शान्ति मंत्र     | ₹₹          |
|     | पद्मावती माह्वानन मंत्र                              | २२६         |
|     | पद्मावती माला मंत्र लघु,                             |             |
|     | पद्मावती माला मन्त्र वृह्त                           | २२७         |
|     | श्री ज्वाला मालिनीदेवी माला मंत्र                    | २२६         |
|     | सरस्वती मंत्र                                        | २३२         |
|     | शान्ति मन्त्र लघु-शान्ति मंत्र ,नव ग्रह जाप्य        | २३३         |
|     | वर्द्ध मान मंत्र                                     | ₹15         |
|     | जिनेन्द्र पंच कल्याणक के समय प्रतिमा के कान          |             |
|     | में देने वाला सूर्य मन्त्र                           | २३६         |
|     | प्रत्येक शासन देव सूयं मंत्र                         | २३७         |
| 253 | पद्मावती प्रतिष्ठा वा यक्षिणी प्रतिष्ठा सूर्य मन्त्र |             |
|     | धरणेन्द्र भ्रथवा यक्ष प्रतिष्ठा सूर्य मन्त्र         | २३७         |
|     | गणधर वल्य से सम्बन्धित ऋदि मन्त्र व फल               | २३८         |
|     | अण्डकोष वृद्धि व खाख विलाई मन्त्र                    | 288         |
| 223 | मस्सा नाशक मत्र, व्रणहर सन्त्र                       |             |
|     | बाला (नहरवा) का मन्त्र, घाव की पीड़ा                 |             |
|     | का मन्त्र                                            | २४४         |
|     | कर्ण पिशाचिनी देवी एवं क्लीं बीज मन्त्र              | २४६         |
|     | वाक् सिद्धि मन्त्र, दाद का मन्त्र                    | 280         |
|     | भजन, श्री १०८ आचार्यं गणधर कुन्धुसागरजी।             |             |
|     | भारती १०५ गणनी भायिका विजयमती                        |             |
|     | माताजी                                               | २४८         |
|     |                                                      | • • •       |
|     | Acres Harrisquestes and the                          |             |

# ग्रथ: द्वितीय मन्त्राधिकार स्वर ग्रौर व्यंजनों के स्वरूप

- अ : वृत्तासन, हाथी का बाहन, सुबर्ण के समीन वर्गो, कुकुम गंघ, लवण का स्वाहु, जम्बूडीप में बिस्तीर्ण, चार मुख बाला, ग्रस्ट भुजा बाला, काली आर्थ्य बाला, जटा मुकुट से सहिंत, सितवर्गो, मोनियों के आभाष्ण बाला ग्रत्यन्त बलवान, गम्भीर, पुल्लिग, ऐसा 'ग्र' कार का लक्षण है।
- आप: पद्मासन, गज, ब्याल, बाहन, सिनवर्ण, शख, चेत्र-कमल, अंकुश का आयुध है. दो मुख बाला, आट हाथ बाला. सर्यका भूषण है, जिसको शोभनादि महाखुति को धारण करने बाला, नीस हजार योजन. बिस्तार बाला, स्त्रीनिग है, जिसका ऐसा आ'कार का लक्षण है।
- इ: कछुने का बाहन, चतुरानन, सुवर्ण जैमा वर्ण, वस्त्र का झायुध वाला, एक भोजन विस्तार वाला, दिगुणा उत्त्मेश वाला, कपायला स्वाद वाला, वस्त्र, वैद्यं वर्णके स्रामकार को घारण करने वाला, भन्द स्वर वाला, धीर नपुसक लिग वाला, और क्षत्रिय है। ये 'ड' कार का लक्षण है।
- ई '- कुबलय का आसन, बराह का वाहन, मन्द गमन करने वाला, प्रमृत रस का ग्वाद वाला, मुगुष्थित, दो भुजा वाला, फल ग्रीर कमल का प्रायुध वाला, दवेत वर्ण वाला, सौ योजन विस्तार वाला, दिशुणा उत्संध वाला, दिव्य यक्ति का धारण करने वाला, स्त्रीलग वाला। 'ई' कार का सक्कण है।
- उ: त्रिकोणा ग्रामन वाला, कोक वाहन, () दो भुजा वाला, मुसल गदा कं ग्रायुध वाला, धुओं के वर्ण वाला, कठोर, कडवा स्वाद वाला, सौ योजन विस्तार वाला, द्विगुणीत उत्सेध वाला, कठोर, बश्याकर्षण वाला ऐमा 'उ' कार का लक्षण है।
- कः त्रिकोण श्रासन वाला, ऊँट का वाहन वाला, लोल वर्ण वाला, कषायला रसे वाला, निष्टुर गंध से सहित, दो भुजा वाला, फल और शूल के आयुष को धारण करने वाला, नषु सक लिग वाला, सौ योजन विस्तार वाला है, ऐसा 'ऊ' कार का लक्षण है।
- ऋष्ट ऊँट के समान ऊँट के वर्णवाला, सी योजन विस्तार बाला, द्विपुणित ऊँट के मुखका स्वाद बाला, नागका आभरण बाला, सर्वविष्न मय। ऐसा 'ऋ'कार को लक्षण है।

- ऋह:--पद्मासन समूर का वाहन वाला, कपिल वर्ण माला, चार भुजा वाला, सौ योजन विस्तार वाला, हिंगुणिन आयाम वाला, मल्ल (चमेलो) के गंध जैसा मधुर स्वाद वाला, मुबर्ल के आभरस को घारण करने वाला, नपुसक लिग वाला। ऐसा कहें का लक्षण है।
- स्वृ: घोड़े का स्वभाव वाला. घोडं जैसे स्वरवाला, घोडे के समान रस वाला सौ योजन विस्तार वाला, दिगुणि प्रायाम वाला, श्रुर का वाहन वाला, चार भुजा वाला, सूसल, अकुस कमल, कोरुष, ठायुघ वाला, बुलय का आसन वाला, नाग का आभरण वाला, सर्वविभनकार निर्मुसक लिग वाला। ऐसा 'ज्यं कार का स्वहप है।
- ्षृ :— मोलि (मुकुट) मुक्ताओं से सहित और यक्षोपित धारण किये हुये, कुण्डला भरण सहित, दो भूजाओ वाना (कमल की माना से महित) कमल कुंत (माना) का मायुष से सहित, मिलका के गय्य बाना, प्लास योजन विक्तान वाना, दिगुणा आयाम वाना, नपुसक, अत्रिय, उच्चाटन करने वाना। ऐसा 'लृ'कार का लक्षण है।
- ए: जटा-मुकुट को धारण करने वाला, मीनियों के आभरण वाला यजीपबित पहने हुये, चार भुजा वाला, गला, चक, फरमा, कमन के आयुध सहित, दिव्य म्बाद से महित, सूधान्यित में युक्त, सर्व श्रिय ग्रुभ लक्षण में सहित, वृत्तासन को धारण करने वाला, धोर नयुं सक है। इस प्रकार 'ए' का लक्षण हुआ।
- ऐ त्रिकोणासन मे सहित, गरुड वाह्न, दो भुजाओ वाला. त्रिणूल, गदा का आग्रथ बाला, अग्नि के समान वर्ण वाला, नि॰टुर, गय्थ मे सहित, क्षीर के स्वाद वाला, घर्षर स्वर बाला, दस योजन विस्तार वाला, द्विगुणित लम्बावस्य ग्राकर्षण णात्ति वाला। ऐसा ऐंकार का सक्षण है।
- भो: --वैल का वाहन, तपाया हुआ सीना के समान वर्ण वाला, सर्वायुध से सम्पन्न, लोकालोक मे ब्यान्त, महाशिक का धारक, तीन नेत्र वाला, वारह हुवार विस्तार बाला, प्रधासन वाला, महाश्रभु, नर्वदेवनाश्री से पूर्य, सर्व मन्त्र का साध्य, सर्व लोक से पूजिल, सर्व वालि करने वाला, सभी को पालन या नाश करने मे समये, पुत्री, जल, वायू, अभि सं महित, यजमान, आकाण, सूर्य, जन्द्रादि के समान वार्य करने वाला, समूर्यण प्राप्तणां में भूपिन, दिथ्य स्वाद वाला, सुर्गिश्वत, सर्वो का रक्षण करने वाला, मुख देह से सयक्त, स्थावर जाम आध्य में सहित, सर्व जीव दया में सयुक्त (परम ग्रव्यय) पांच अक्षर से गर्भित । ऐसा 'श्रो' कार का लक्षण है।
- कों नृत्तामन वाला, कोक (चकवा) वाहन, कुंबुम गन्ध मे मयुक्त पीले वर्ण वाला, चार भुजा वाला, बच्च, पात्र के प्रायध वाला, कपायला स्वाद वाला, क्वन माल्यादि वेपन मे सहित, स्नम्मन शक्ति यक्त सौ योजन विस्तार वाला, द्विगृणित आयाम वाला। ऐसा 'औ' कार का लक्षण है:
  - अ. .-- पद्मासन, सितवर्ग, निलोत्पल (नीला कमल) गन्ध से सयुक्त को स्तूभ के

के झामरण में सहित, दो भुजाओं वाला, कमल, पास के झायुध वाला, शुम गन्ध से सयुक्त यज्ञोपवित को झारण करने वाला, प्रसल बुद्धि वाला, मधुर स्वाद वाला, सौ योजन विस्तार वाला, दो गुणित आयाम है जिसका ऐसा 'श्रं' कार का लक्षण है।

- अ::—जिकोण धासन वाला. पीले वस्त्र वाला, कुंकुम के समान गन्ध वाला, भूम्न वर्ण वाला, कटोर स्वर वाला, निष्ठुर हिंट वाला, खारा स्वाद से संसूक्त, दो भुजाओं वाला भूल का क्षाय्य धारण करने वाला, निष्ठुर गति वाला, अद्योभन आकृति वाला, नपुसक णूभ कमें है कार्य जिमका। ऐसा 'अर' कार का लक्षण है।
- क :— चतुरस्वासन, चतुरादन भवाहन, पीले वर्गा का मुगस्य माल्यादि लेपन सहित न्यिय गिन वाला, प्रसान हिंट वाला, दो भुजा वाला, वजा मूसत के आयुद्ध सहित, जटा— मुक्ट धारी नवीनरण से भूषित, हजार योजन विस्तार वाला, दस हजार योजन का उत्सेध पुल्लिग, क्षित्रय, इन्द्रादि देवना का स्नम्भन करने वाला, द्यान्तिक, पीटिक वद्याकर्षण कर्म का नाग करने वाला । ऐसा 'क' कार का लक्षण है।
- खः पिगल बाहन, मयूर के कण्ठ के समान वर्ग वाला, दो भुजा बाला, तोमर, शक्ति के ग्रायध से महित. मुन्दर यशोपिबन को धारण करने वाला, मुस्बर वाला, तीस योजन विस्तार वाला, शाकाश में गमन करने वाला, क्षत्रिय, मुगन्ध माल्यादि लेपन से सहित, शानेय पुराकरन, चिल्तन मनोरथ की सिद्धि करने वाला, अणिमादि दैवत, पुल्लिग। ऐसा 'खं कार का नक्षण है।
- ग. हम का वाहन, पद्मासन माणिक्या भरण से महित, इंगिलीक वर्ण बाला, क्वेन वस्त्र बाला, सुरुक्ष माल्यादि लेपन से महित, कुंकुम चरदनादिक है प्रिय जिसको क्षत्रिय, पूल्लिंग, सर्व शान्ति करने वाला, सी योजन विस्तार वाला, सर्वाभरण भूपिन दो भूजा से सहित, फल घोर पास को धारण करने वाला, यक्षादि देवता, असून स्वाद वाला, प्रसन्न हिट वाला । ऐसा पांकार का लक्षण है।
- घ '— ऊंट का बाहन, उल्लू का आसन, दो भुजा, वज्र, गदा, ग्रायुध, धूम्न वर्ण, हजार योजन विस्त्रीण हम के समान स्वर वाला, कठोर, गन्ध वाला, वारा स्वाद वाला, महावलवान, उच्चाटन, छेदन, मोहन, रनम्भनकारी, पचासन योजन विस्तिण, नपुसक, रीद्र फार्त्ति वाला, क्षत्रिय, सबै प्रान्तिकर महावीर्यको धारण करने वाले देवता । ऐसा 'घ' कार का लक्षाण है ।
- ङ: रर्पाशन, दुग्ट स्वर वाला, दुहें प्टि, दुगैस्थ, दुगाचारी, कोटी योजन विस्तिष् हजार योजन उत्सेष, झासन को करने वाला, रात्रि श्रिय, छः भुजा वाला, मूगल, गदा, बिक्त मृष्टि, मुणु डि, परसा के आयुध को धारण करने वाला, नपु सकयमादि देवतं। ऐसा 'क' कार का लक्षण है।
  - च: -- शोभन, हस वाहन, शुक्ल वर्ण, मौ करोड़ हजार योजन विस्तार वाला, वज्र

बैडुर्य मुक्ता भरण भूषित, चार भुवा वाला, शुभ चक फल, कमल के आयुध बाला, जटा मुकुट घारी, मुस्वर वाला, सुमन प्रिय ब्रह्माणि यक्षादि दैवत को प्राप्त । ऐसा 'च' कार का लक्षण है।

83: — मगर का वाहन, पद्मासन, महाघण्टा के समान वाला, उगते हुये सूर्य के समान प्रभाव वाला, हजार योजन विस्तार वाला, आकर्षणादि रीढ़ कर्म के करने वाला, सुमन के समान सुगन्ध वाला, काले वर्ण का, दिध्य आभग्ण से सिहन चार भुजा वाला, चक्र, वच्च, काक्ति, गदा के बायुध से सिहन सर्वकार्य की सिद्धि करने वाला गरुड देवता । ऐसा 'ख' कार का लक्षण है।

जा: - मूद्र, पुल्लिग, चार भुजा वाला, परसु. पाद्या, कमल, वज्ज के धारए। करने वाला, अमृत का स्वाद वाला, जटा मुकुटधारी भीतिक वज्जाभरए। भूषित व ध्याकपेग् वात्ति वाला, सरयवादी, सुगन्ध प्रिय, सोदल कमल के समान वाक्गादिदेव के समान। ऐसा 'ज' कार का लक्ष्मग है।

क्का: — पृथ्य, वंश्य धर्म, धर्थ, काम, मोक्ष, के समान वश्याकर्षण करने वाला कुवेरादि देवतं दो भुजाओ वाला, णख, चक्र के प्रायुध को धारण करने वाला मीक्तिक वज्याभरण भूषित सत्यवादी, पोला वर्गा का, पद्मासन, मुगच्यि स्रमृत स्वादु। ऐसा 'क्र' कार का लक्षण है।

अ '— कौवा के बाहन वाला, गन्धवान, काण्टासन वाला, काला वर्ण वाला दूत कर्म है, कार्य जिसका नपु सक सौ योजन विस्तिणं, चार भुजा वाला, त्रिणूल परसु के ब्रायुधों के धारण करने वाला, निष्ठुर श्रीर गदा को धारण करने वाला सहाकुर स्वर बाला, सर्व जीवो को अय पैदा करने नाला, शीध गित वाला, व्यभिचार कर्म से संयुक्त, क्षार (खार) स्वाद वाला, शीध गमन के स्वभाव वाला रोद्र हिट्यम् देवत । ऐसा 'का' कार का सक्षण है।

ट:—वृत्तासन, कबूतर के बाहन बाला, कपिल वर्ण बाला, दो भुजा बाला, बस्त, गदा, मन्दे गति बाला, लवण के समान स्वाद वाला, शोतल स्वाद वाला, ब्याल यज्ञोपबित को घारण करने बाला, चन्द्र देवन । ऐसा 'ट' कार का लक्षण है।

ठ :- चतुर लासनंगज वाहन बाला, णंख के समान दो भुजा बाला, बज्ञ, गदा के प्राप्य को घारण करने बाला, जम्बुढोप प्रमाण, प्रमृत स्वाद बाला, पुल्लिग, रक्षा, स्वस्भन, मोहन, कार्य के सिद्ध करने बाला, सर्वाभरण भूषित, क्षत्रिय दैवत । ऐसा 'ठ' कार का लक्षण है ।

इ:— चतुर कासन, श्रख के समान, जम्बू द्वीप प्रमाण, क्षीरामून स्वाद वाला, पुल्लिग, दो मुना वाला, वच्च पदा के आद्युष को घारण करने वाला, रखा, स्वस्मन, मोहनकारी, कपूर नास्य वाला, सवीभरण भूषित है। केला के स्वाद वाला, शुभ स्वर वाला, कुबेर देवन। ऐसा 'ड' कार का नक्षण है।

- ढ :— चतुरक्षासन, मोहन के समान, जम्बू हीप प्रमाण, पुल्लिंग, बाठ भुजा वाला, पशु, पाझ, वज्र, मूलन, भिदपाल, पृद्गर, चाप, हल, नाराचायुष को धारण करने वाला, मुस्बादं, मुस्बर, सिंह नाद के समान महाध्वित करने वाला, लाल वर्ण वाला, ऊपर मुख वाला, हुण्ट निग्नह हिष्ट परिपालन करने वाला, सौ योजन विस्तार वाला, हजार योजन आइत वाला, तदं परिणाहं जटा मुकुट को धारण करने वाला, सुगन्ध से संयुक्त, निश्वास वाला, किन्नर उयोनिष के हारा पूजिन, महोत्सवयुक्त, कालांगिन जिल्त, वश्याकर्षण, निमिषाई साध्वन, विकलांग, ग्राग्न देवन । ऐसा 'व' कार का लक्षण है।
- ण त्रिकोणासन, स्याद्म बाहुन, सौ हजार योजन बायाम, प्रचास हजार योजन विस्तार वाला, छ. भूजा वाला, शशि तोमर, भुजुं डि, भिरदाल, पणु त्रिणृल के प्रायुक्षको धारण करने वाला, कठोर यन्ध से महिन, श्राप या अनुग्रह करने में समर्थ, काले वर्ण का, रीद्र दृष्टि, खारा स्वाद वाला, नपुंसक, वागु दैवतं। ऐसा 'ज' कार का लक्षण है।
- तः पद्मासन, हाथी बाह्त, दौर्यही जिसका ग्राभरण है, सौ योजन विस्तार वाला, पचास योजन ग्रायाम, चम्पा के गन्ध वाला, चार भुजा वाला, पण्नु, पादा,पद्म, सब के आयुध वाला, पुल्लिग, चन्द्रादि देवता से पूजित, सधुर स्वाद वाला,सुगन्ध प्रिय। ऐसा 'त' कार का लक्षण है।
- थ बंग का बाहन, ग्राठ भुजा बाला, शक्ति तोमर, पशु, धनुष, पाश, चक, गदा, दण्ड ग्रायध बाला, काला वर्ण बाला, काला वन्त्र बाला, जटा मुक्टधारी, करोड योजन ग्रायाम आधा करोड विस्तार बाला, कूर हिन्द बाला, कटोर स्वर बाला, गच्च बाला, धतूरा के रस का प्रिय, सर्वका मार्थ साधन अग्नि दंवन । ऐसा 'थ' कार की शक्ति व लक्षण है।
- द भेस का वाहन, काला वर्ण, तीन मुख वाला, छः भुजा वाला, गदा, मूसल, विश्रूल, भुखु डि. वच्ज, तांमर का आयुध वाला, करोड योजन भाग्यम वाला, आधा करोड योजन विह्तलं कि का योजन विह्तलं हिंग्स के पांचा को पित्र के प्राप्त का योजन विह्तलं हिंग्स के प्राप्त का योजन विह्तलं है जिसकी मकरन्द मुख्योक्षण, मन्त्र साधन में विशेष, यम देवता से पूजित काला रग वाला, नपुंसक। ऐसा 'द' कार का लक्षण है।
- धः . पुल्लिगः, कषायला वर्णं वालाः, तीन नेत्र वालाः, चतुरायुतः योजनः, विस्तीणः, रौद्र कार्यं करने वालाः, छः भुजा वालाः, चक्र, पादाः गदाः, भुजुः डि, मूसलः, वच्छः, सरासन का अग्रयुधः धारण करने वालाः, काला वर्णः, काला सर्पं वा यज्ञीपवितः धारण करने वालाः, जटा मुकुटधारोः, हुँकार का महाबब्द करने वालाः, मशहूर, कटोरः, धूम् प्रियः, रौद्र दृष्टिः, नैऋत्य देव से पूजितः। ऐसा 'धं कार का लक्षण है।
- न .—काला वर्ण का, नपुसक, त्रिश्चल, सुद्गर के आयुध वाला, द्विभुजा युक्त, उर्द्ध केश से ब्याप्त, वर्मधारी, रौद्र दृष्टि वाला, कठोर स्वाद वाला, काला सर्प का प्रिय, कौए के समान स्वर वाला, सौ योजन उत्सेध वाला, पचास योजन ग्राथाम वाला, निर्यास, गुग्गल, तिल,

तेल के धूप का प्रिय, दुर्जन श्रिय, रौद्र कर्स का धारण करने वाला, यमादि देव से पूजित । ऐसा 'न' कार का लक्षण है।

- प:--ग्रसित वर्ण, पुल्लिग, जाति पुग्प के गन्ध का भिय, दस सिर वाला. बीस हाथ वाला, अनेक ग्रायुओं के धारण करने वाली मुद्दा से युक्त करोड योजन विस्तार वाला, ढिग्णित ग्रायाम वाला, मन्त्र, कोटि योजन कित का धारी, गरुड बाहन वाला, कमल का आसन, सर्वाभरण भूषित, सर्गका यजोगिबत धारी, सर्व देवता में पूजिन, सर्व देवातम में, सर्व दुष्टों का विनाशक, (अन्वानिल) चन्द्रादि देवना में पूजिन। ऐसा पंकारका लक्षण है।
- फ:—विजनी के समान तेज वाला, पुष्तिन्तग, पद्मासन, सिट वाहन, दस करोड़ योजन आयाम वाला, पाँच करोड़ योजन का विस्तार वाला, दो भुजा वाला, पशु. चक्र के आयुध वाला, केनकी के गत्थ का प्रिय, सिद्ध विद्याधर से पूजित, सबुर स्वाद वाला, व्याधि विष. दुण्ट, ग्रह विनाधान, सर्व महाग्ति, महादित्य शक्ति, झान्तिकर, ऐशास्य देव से पूजित। ऐसा 'फ' कार का लक्षण है।
- ब '— इ गिलि का भ, दम करोड योजन का उन्सेष्ठ, उसका क्राधा विस्तार, मुक्ति का भरण धारण करने वाला. जनेत्र घारी. दिव्या भूषित, ब्राठ भजा वाला, ग्रंब, चक्र, गदा, मुसल, कॉडकण, दारासन, तोभर ऋष्युष्ठ को धारण करने वाला, हस वाहन वाला, कुवल्यासन का धारी, वैर फल का स्यादी, पन स्वर वाला, चस्पा के गन्ध वाला, वब्याकुस्टि प्रमग प्रिय. कुबेट देवे से पूजित । ऐसा 'वं कार ना लक्षण है।
- भ नपुसक. दम हजार योजन उत्सेध, पाँच हजार योजन विस्तीण, (बिस्तार बाला), निर्दुर मन बाला, कठोर, रुख. स्वाद प्रिय, बीद्य गिन गमन थ्रिय, ऊपर मल बाला, नीन नेत्र बाला, चार भुजा बाला, चक. णूल, गदा, बिक्त के प्रायुधी का धारण करने बाला. विकाणामन बाला, स्याद्य बाहन, लोहिनाओ, तीष्टण, उर्द्ध केश बाला, दिक्कन रूप बाला, रिद्ध कार्त, तीह ती, ब्रुट्ड केश बाला, ऐसा 'भ' कार का लक्षण है।
- म उगते हथे सूर्य के समान प्रभा, अनन्त योजन प्रभा शक्ति, सर्व ब्यापि, ध्रनन्त मृख, अनन्त हाथ, भूमि, घ्राकाश, सागर, पर्यन्त दृष्टि, सर्व कार्यसाधक, ग्रमरी करण द्वीपनं सर्व गच्य माल्यानृ लेपन से सिंहित, धूप चर्कका क्षत प्रिप्, सर्व देवना रहस्य करणा, प्रल्यागिन जिखि कानि से युक्त, सर्वका नायक, पद्मामासन, ग्रशन देवना से पूजित। ऐसा 'ल' कार का लक्षण हम्रा।
- य नपुमकः भूमि, श्राकाश, विद्या विशेष वाला, सर्वे व्यापि, श्रक्ष्पी, शीघ्र, मन्द्र गित यक्त, प्रमोद स युक्त, व्यभिचार कर्म प्रिय, सर्वे देवता, श्रीमि, प्रलयाग्नि, तीव ज्योति, सर्वे विकत्प वाला, अनन्त मुख, अनन्त भुजा, सर्वे गर्भ करता, सर्वे लोक प्रियः हरिण बाह्त, इत्तासन, प्रजेत के समान वर्णवाला, महामथुर ध्विन से युक्त वायक्ष्य देवता से पूजित। ऐसा 'य' कार का लक्षण है।

- र:--नपुंसक, सर्व व्यापि, वाग्ह सूर्य के समान प्रभा, ज्वालामाल, करोड़ योजन खुति, सर्व लोक के कत्ती. सर्व होम प्रिय, रीढ़ शक्ति, स्त्री णाम पंच सायक, पर विद्या का बेहदन करने वाला, प्राप्य कर्म साधन वाला, स्तम्भन, मोहन कर्म का कर्त्ती, जम्बू द्वीप में क्सितीर्ण, भेस का वाहन, त्रिकोणासन, शन्ति देवता से पूजित। ऐसा 'र' कार का लक्षण है।
- सः : पीला वर्ण, चार हाथ वाला, वज्ज, शक, गुल, गदा के आयुओं को धारण करने वाला, हाथी का बाहन वाला, स्नम्भन मीहन का कत्ती, जम्बू द्वीप में विस्तीर्ण, मंद गति प्रिय, महात्मा, लोकालोक में पुजिन, सर्व जीव धारी, चतुरस्त्रासन, पृथ्वी का जय करने वाला, इन्द्रदेव के द्वारा पुजिन। ऐसा 'ल' कार का लक्षण है।
- व '− ब्वेत वर्ण विन्दु से सहित, मधुरक्षार रस का प्रिय, विकल्प से नपुंसक, सगर कावाहर, पद्मासन, वब्बाकर्षण, निर्विष शान्ति करण अंध्णादि से पूर्जित । ऐसा'व' कार कालक्षण है ।
- श लाल वर्ण दम हजार योजन विस्तीर्ण पाच हजार योजन आयाम, चदन संध, मधुर स्वाद, मधुरम श्रिय, चत्रवा का है, कुचलयासन, चार भुजा, मंख, चक्र फल कमल, का श्रायुध धारी, प्रमन्न दृष्टि, सुभानम, सुगन्ध, धूप श्रिय, लाल वर्ण के हार में ब्रांभिता भरण, जटा मुकुटधारी, बया कर्मण, दार्गुतक, पौष्टिक कर्ला, उसते हुए मुर्य के समान, चन्द्रादि देव से पूजित । ऐसा व्यांकर्मण ता तक्षण है।
- ष .— पृष्लिग, मयुर शिखा के समान वर्ण, दो भूजा, फण, चक्र का आधुष्ठ वाला, प्रसन्न दृष्टि, एक लाख योजन विस्तिणं पचास हजार योजन ब्रायाम, ब्रम्बरस प्रिय, शीतल गध, कछुर्बा का आसन कछुओं पर बैटा हुआ प्रिय दृष्टि वाला, सर्वाभरण भूषित, स्तभन, मोहनकारी, इन्द्रादि देवता से पुजिन, ऐसा पंकार को लक्षण है।
- सः .--पुल्लिग, णुक्ल वर्ण, चार भुजा, वच्च, शख, चक, गदाका धारी, एक लाख योजन विस्नीर्ण, मधुर स्वर. मीक्तिक वच्च, वैदुर्धशादि के भूपण में महित, सुगन्धित माल्यनु-लेपन में सहिन, मिन वस्त्रप्रिय, सर्वकर्मका कक्ती, सर्वमव गण में पूजिन सहा मुकुटधारी, कक्ष्याकर्षण का कर्त्ता, प्रसन्न पृष्टि, हॅसवाहन, कुवेंर देव से पूजित । ऐसा संकार का लक्षण है।
- ह '-- नपुसक सर्व ब्यापी, सिनवर्ण, सिनगध भिय, सिन माल्यानुतेपन से सहिन, सिताबर प्रिय, मर्व कमं का कत्तां, सर्व मत्रों का अग्रणी. मर्व देवना से पूजिन, महाद्युति से सहिन, अचित्य मिन, मन स्थायी, विजय को प्राप्त, चिनिन मनोर्थ विकल्प मे रहिन, सर्व देव महा इंग्टिट्य भीति अनागत वर्तमान वेलोक्य काल दर्णक, सर्वाश्ययादि देवता से पूजित, महा-द्युतिमान, ऐसा 'ह' कार का लक्षण है।
  - क्ष : -पुल्लिंग, पीले वर्ण का, जबुद्वीप ध्याय ध्येय, सम्यात द्वीप समुद्र मे व्यापक एक

मुख, सक्त गांभीय, आठ भुजा वाला, वज्ज पाश, मुशल, भुशडि, भिडि, पाल, गदा, शंख, चक्र आयुघ धारी, हाथी का वाहन वाला, चतुरस्त्रासन, सर्वाभरण, भूषित, जटा मुकुटधारी, सर्व लोक में पूजित, स्तभन कर्म का कर्त्ता, सुगन्ध माल्य प्रिय, सर्व रक्षाकर, सर्वप्रिय काल ज्ञान में माहेश्वर, सकल मन्त्र प्रिय, रुद्राग्नि देवना से पूजिन। एंमा 'क्ष' कार का लक्षण है।

### स्वरों और व्यंजनों की शक्ति

मंत्र पाठ

"णमो अरिहताण णमो सिद्धाण, णमो आयरियाण। णमो उवज्ञसायाणं णमो लीए सब्ब-साहणं।।"

#### विश्लेषण :

इस विक्लेषण में से स्वरों को पृथक् किया नो-

+ आ + ऊ + ग्र ।

पुनस्क्तस्वरो को निकाल देने के पञ्चाल रेखांकित स्वरों को ग्रहण कियातो — अन्ञ आरडई उऊ [र्] ऋ ऋ [ल्|लृलृए ऐं ओ औं ग्र अः

पुनरुक्त व्यजनों को निकालने के पश्चात् ---

ण्+म्+र्+ह+ध्+म्+य्+र्+ल्+व्+ज्+ह।

घ्वनि सिद्धान्त के आधार पर वर्गाक्षर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है ।

अत. घ् = कवर्ग, झ् = चवर्ग, ण == टवर्ग, घ् = लवर्ग, म् = पवर्ग, य, र, ल, व,स == इ, ध, स. ह. !

अतः इस महामन्त्र की समस्त मातृका ध्वनियाँ निम्न प्रकार हुई। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ ृ ए ए आे औं अं अ: क् ख् ग् घ् ङ् च् ख् जू झ् ञ ् ट्टड्ड ण, त् थ्द्धन, ए फ व भ म, य र ल व ण् ष हु !

उपर्युक्त ध्वनियाँ ही मातुका कहलाती है। जयसेन प्रतिष्ठा पाठ में बतलाया गया है-

#### अकारादिक्षकारान्ता वर्गा प्रोक्तास्तु भानृकाः । सृष्टिन्यास स्थितिन्यास-संहृतिन्यासतस्त्रिधाः ॥३७६॥

अर्थात् --अकार से लेकर क्षकार [क + ष + अ] पर्यन्त मातुका वर्ण कहलाते हैं।

इनका तीन प्रकार का कम है। - सुष्टि कम, स्थिति कम और संहार कम।

णमोकार मंत्र में मानूका ध्वनियों का तीनों प्रकार का कम सन्निवध्द है। इसी कारण यह मत्र आग्न कत्याण के साथ लौकिक अन्युदयों को देने वाला है। अट क्यों के विनाश करने की भूमिका इसी मन्त्र के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। सहार कम कर्म विनाश को प्रगट करता है। तथा सृष्टि कम और स्थिति कम आसानानुभृति के साथ लौकिक अम्युदयों की प्राप्ति में भी सहायक है। टस मन्त्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें मानूका ध्वनियों के नीनों प्रकार के मन्त्रों की उत्पत्ति हुई है। बीजाक्षरों की निष्पत्ति के सम्बन्ध में बताया गया है 'हलां बीजानि चौकतानि स्वरा: सक्तय ईरिता:' ।।३७७।। अर्थात् ककार से किर हकार परंत्र विजय न बीजसंज्ञ है और अकारादि स्वर सक्तिस्प है। मन्त्र बीजों की निष्पत्ति को संदेशों से होती है।

सारस्वन बीज, माया, बीज, श्रुभनेश्वरी बीज, प्रृषिवी बीज, अग्नि बीज, प्रणव बीज मारुन बीज, जल बीज, आकाश बीज, आदि की उत्पत्ति उक्त हल् और अची के संयोग से हुई है। यो नो बीजाक्षरों का अर्थ बीज कोश एवं बीज व्याकरण द्वारा ही ज्ञात किया जाता है परन्तुयहाँ पर सामान्य जानकारी के लिए घ्वनियो की शक्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

अ-अध्यय, व्यापक, आत्मा के एकत्व का सूचक, शुद्ध-बुद्ध, ज्ञान रूप शक्ति द्योतक, प्रणव बीज का जनक।

आर · अव्यय शक्ति और बुद्धि का परिचायक, सारस्वत बीज का जनक, माया बीज के साथ कीर्ति धन और आशा का पूरक ।

६—गत्ययंक, लक्ष्मी प्राप्ति का साधक, कोमल कार्य साधक, कठोर कर्मों का बाधक व स्त्री बीज का जनक।

ई—अमृत बीज का मूल कार्यं साधक, अल्पशक्ति खोतक, ज्ञान वर्षक, स्तम्भक, मोहक, जुम्भक। उ--उच्चाटन बीजों का मूल, शक्तिशाली, श्वास, निलका द्वारा जोर का धक्का देने पर मारक।

ऊ—उच्चाटक और मोहक बोजो का मूल, विशेष शक्ति का परिचायक, कार्य ध्वंस के लिए शक्ति दायक।

ऋह—ऋद्विवीज,सिद्धि दायक,शुभ कार्यसम्बन्धी बीजों कामूल, कार्यसिद्धिका सचक।

लू—सत्य का संचारक, वाणी का ध्वंसक, लक्ष्मी बीज की उत्पत्ति का कारण, आत्म सिद्धि से कारण।

ए – निश्चल पूर्ण, गति सूचक, अरिष्ट निवारण बीजों का सूचक, पोषक ओर सबर्दक।

हे—उदाल, उच्च स्वर का प्रयोग करने पर वशीकरण बीजों का जनक, पोषक और सवधंक, जल बीज की उत्पत्ति का कारण, सिद्धि प्रद कायों का उत्पादक बीज, शासन देवताओं का अव्हान न करने सहायक, क्लिस्ट और कठोर कायों के लिए प्रयुक्त बीजों का सूल, ऋण विद्युत का उत्पादक।

औ—अनुदात्त—निम्न स्वर की अवस्था मे माया बीज का उत्पादक, लक्ष्मी और श्री का पोपक, उदान, उच्च स्वर की अवस्था में कठोर कार्यों का उत्पादक बीज, कार्य साधक निर्जरा का हेतु, रमणीय पदार्थों के प्राप्ति के लिए आयुक्त होने वाले बीजों मे अग्रणी, अनुस्व-रात्न बीजों का सहयोगी।

औ—मारण और उच्चारण सम्बन्धी बीजों मे प्रधान, शीघ्र कार्यमाधक निरपेक्षी अनेक बीजो का मुल।

अं—स्वतन्त्र शक्ति रहित कर्माभाव के लिए प्रयुक्त ध्यान मन्त्रों में प्रमुख शून्य या ग्रभाव का सूचक, आकाश वीजों का जनक, श्रनेक मृदुल शान्तियों का उद्घाटक, लक्ष्मी बीजों का मूल।

अ:--शान्ति बीजों मे प्रधान निरपेक्षा अवस्था में कार्य असाधक सहयोगी का अपेक्षक।

क—शान्ति बीज, प्रभावशाली सुखोत्पादक, सम्मान प्राप्ति की कामनाकापूरक, काम बीच का जनक।

ख—आकाश दीज, अभाव कार्यों की सिद्धि के लिए कल्पवृक्ष, उच्चाटन दीजों का जनक।

ग—पृथक करने वाले कार्यों का साधक, प्रणव और माया बीज के साथ कार्य सहायक।

घ—स्तम्भक्त बीज,स्तम्भन कार्योकासाधक, विष्न विधातक, मारणऔर मोहक वीजोकाजनका

- इ शत्रुका विष्वसंक, स्वर मातृका बीजों के सहयोगानुसार फलोत्पादक विष्वसक बीज जनक।
- च-प्राहीन खण्ड शक्ति द्योतक स्वर मातृका बीजों के अनुसार फलोत्पादक-उच्चाटन बीज का जनक।
- छ—छ।या सूचक, माया बीज का सहयोगी बन्धनकारक, आप बीज का जनक, शक्ति का विध्वसक, पर मुद्द कार्यों का साधक।
- ज्ञ— नूतन कार्यों का साधक, आधि व्याधि विनाशक, शक्ति का संचारक,श्री बीजों का जनक।
- अ—स्तम्भक और मोहक, बीजों का अनक, कार्यसाधक, साधना का अवरोध माया बीज का जनकः।
- ट—बह्रि बीज, आग्नेय कार्यों का प्रसारक ग्रौर निस्तारक, अग्नि तत्व युक्त विध्वंसक कार्यों का साधक ।
- ठ—अशुभ सूचक बोजों का जनक, निलब्द और कठोर कार्यों का साधक, मृदुल कार्यों का विनाशक, रोदन कर्ता, अञ्चान्ति का जनक साक्षेप होने पर द्विगुणित शक्ति का विनाशक, विद्वा बीज।
- ड—शासन देवताओं की शक्ति का प्रस्फोटक, निकुष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए अमोध सयोग से पञ्चतत्वरूप बीजों का जनक, निकुष्ट आचार-विचार द्वारा साफल्योत्पादक अचेतन किया साधक।
- ढ—निश्चल माया बीज का जनक, मारण बीजों में प्रधान, शान्ति का विरोधी, शान्ति वर्धक।
- ण-शान्ति सूचक, आकाश बीजों में प्रधान, ध्वंसक बीजों का जनक, शक्ति का स्फोटक।
- त—आकर्षक बीज, शक्ति का आविष्कारक, कार्यसाधक, सारस्वत बीज के साथ सर्वे सिद्धिदायक।
- य—मंगल साधक, लक्ष्मी बीजों का सहयोगी, स्वर मातृकाओं के साथ मिलने पर मोहक।
- द— कमें नाश के लिए प्रधान बीज आतम शक्ति का प्रस्फोटक वशीकरण बीजों का जनक।
- ध--श्रीं और क्ली बीजों का सहायक, सहयोगी के समान फलदाता, माया बीजों का जनक।
- न आत्म सिद्धिका सूचक -- जल तत्व कास्त्रष्टा, मृदुतर कार्यों का साधक, हितैधी आस्म नियन्ता।

प---परमात्माकादर्शक जलत्व के प्राधान्य से युक्त समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ग्राह्म ।

फ — वायु और जल तत्व युक्त महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए ग्राह्म स्वर और रेफ युक्त होने पर विष्वंसक, विष्न विधातक, 'फर्ट' की ध्वनि से युक्त होने पर उच्चाटक कठोर कार्यमाग्रक।

ar— अनुस्वार युक्त होने पर समस्त प्रकार के विष्नों का विधातक और निरोधक, सिद्धि सुचक।

भ्र—साधक विशेषतः मारण और उच्चाटन के लिए उपयोगी, सारिवक कार्यों का निरोधक, परिणत कार्यों का नत्काल साधक, साधना में नाना प्रकार से विघ्नोत्पादक, कत्याण से दूर, कटु मधु वर्णों में मिश्रित होने पर अनेक प्रकार के कार्यों का साधक, लक्ष्मी बीजों का विरोधी।

म—सिद्धि दायक, लौकिक श्रौर पारलौकिक सिद्धियों का प्रदाता सन्तान की प्राप्ति में सहायक।

य— शान्ति का साधक, सात्विक साधना की सिद्धि का कारण, महत्वपूर्ण कायो की सिद्धि के लिए उपयोगी, मित्र प्राप्ति या किसी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए अन्यन्त उपयोगी ध्यान का साधक।

र—अग्नि बीज, कार्यंसाधक समस्त प्रधान बीजों का जनक, शक्ति का प्रस्फोटक और वर्ड्यक।

ल-लक्ष्मी प्राप्ति में सहयोग श्री बीजों का निकटत, सहयोगी और सगोत्री कल्याण सूचक।

ब—सिद्धि दायक आकर्षक ह, र और अनुस्वार के संयोग से चमत्कारों का उत्पादक, सारस्वत बीज, भूत-पिशाच-शाकिनी बाधा का विनाशक, रोगहर्ता लोकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अनुस्वार मातृका सहयोगपेक्सी, मंगल साधक, विपत्तियो का रोधक और स्तस्मक।

श--निरर्थक सामान्य बीजों का जनक या हेतु उपेक्षा धर्म मुक्त ज्ञान्ति का पोषक ।

ष—आव्हान बीजों का जनक, सिद्धि दायक, अग्नि स्तम्भक, जल स्तम्भक, सापेक्ष ध्वनि ग्राहक, सहयोग ढारा विलक्षण कार्यसाधक, आत्मोल्नित से शून्य, रुद्र बीज का जनक, भयकर और वीभत्स कार्यके लिए प्रयुक्त होने पर साधक।

स—सर्व समीहित साधक, सभी प्रकार के बीजों में प्रयोग योग्य झान्ति के लिए परम आवश्यक, पीष्टिक कार्यों के लिए परम उपयोगी, ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय आदि कर्मों का विनाझक, क्ली बीज का सहयोगी, काम बीज का उत्पादक आत्म सुचक और दर्शक । ह- शान्ति पौष्टिक और माञ्जलिक कार्यों का उत्पादक, साधन के लिए परमोपयोगी स्वतन्त्र और सहयोगायेक्षी, लक्ष्मों की उत्पांत में साथक, सन्तान प्राप्ति के लिए अनुस्वार युक्त होने पर जाप में सहायक, आकाश तत्व युक्त कर्म नाशक सभी प्रकार के बीजों का जनक।

## मन्त्र निर्माण के लिये निम्नांकित बीजाक्षरों की आवश्यकता

ॐ हा ही ह्रूँहः हाहसः क्लों ब्लूंद्राद्रीद्रंद्रः क्ष्वीश्रींक्ली मर्हमं फट्। वषट्। संबौषट्। घेषं। ठ. ठः खः हल्ब्यूंवं द य ऋांतं थपं आदि बीजाक्षर होते हैं।

### बीजाक्षरों की उत्पत्ति

बीजाक्षरों की उत्पक्ति णमोकार मन्त्र से ही हुई है। कारण सर्व मातृका ध्वित इसी मन्त्र से उदभूत है। इन सब में प्रधान 'ॐ' बीज है। यह झारम बाचक है, मूल भूत है। इसको तेजो बीज, काम बीज और भाव बीज मानते.है। प्रणव बाचक पंच परमें छी बाचक होने से 'ॐ' समस्त मन्त्रों का सार तरब है।

| श्रीकीर्त्ति वाचक    |                              |
|----------------------|------------------------------|
| ह्रीकल्याण           | प्रौ प्रीस्तम्भन             |
| श्री शान्ति          | क्लीलक्ष्मी प्राप्ति वाचक    |
| ह · · · · · · · मंगल | सर्वतीर्थकरो के नाम मंगलवाचक |
| ठॐ····· मुख          | श्वीयोग                      |
| हविद्वेष रोष वाचक    |                              |
|                      |                              |

यक्ष---यक्षणियों के नाम \*\*\*\*\* कीर्त्ति और प्रीति वाचक ।

मन्त्र शास्त्र के बीजों का विवेचन करने पर आचार्य ने उनके रूपों का निरूपण करते हुये बताया है कि---

अ आ ऋह सम क खगष ड यह वर्णवायु संज्ञक है। इर्द ऋष च छ ज भ ञा क्षा रथ यह वर्ण अमिन तत्व संज्ञक है। ज्वाल उ ऊत ट द डण यह वर्ण जल तत्व संज्ञक है। ए ऐ य घ ठ ढ घ न स यह वर्ण जल तत्व संज्ञक है। ओ ओ अ अ: प फ व म म यह वर्ण जा का दा तत्व सज्जक है।

### वर्ण के लिंग

अ उ ऊ ऐ ओ औ अ', क ख ग घ,टठ ड ढ, त थ,प फ ब, ज फ, य स घ ल क्ष — इन वर्णों का लिंग पुल्लिंग है। (संज्ञक है)

आर्दच छ ल व \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* क्वांकालिंगस्त्रीलिंगहै। (संज्ञक है) इ. ऋ. कृ. लृ. ए अ:ध भ म र हद ज ण ङ न, इनकानपुसक लिंगहै।

# ध्वनि (उच्चार) के वर्ण, मन्त्र शास्त्रानुसार

स्वर और ऊष्म ध्वनि काह्मण वर्ण संझक अन्तस्य और कवर्गध्वनि क्षत्रिय वर्गसंज्ञक स वर्ग और प वर्ग व्वनि वैज्यावर्णसंज्ञक ट बर्गत वर्गध्वनि शद्र वर्ण संज्ञक बध्य आकर्षण और उच्चाटन में हें का प्रयोग फट्काप्रयोग मारण में स्तम्भन, विद्वेषण और मोहन में नमः का प्रयोग वषट्का प्रयोग शान्ति और पौष्टिक में

मन्त्र के ग्रालिर में 'स्वाहा' शब्द रहता है। यह शब्द पाप नाशक, सङ्गलकारक तथा आरमाकी आन्तरिक शान्ति दृढ करने वाला है। मन्त्र को शक्तिशाली करने वाले अन्तिम ष्विन में।

स्वाहा-स्त्रीलिग जन बर्णों के इस प्रकार लिंग वषद, फट्, स्वधा-पुल्लिग माने गये हैं। नम: नपुंसक लिंग

## बीजाक्षरों का वर्णन

ॐ, प्रणव, घृवं ब्रह्मबीजं, तेजीबीजं, वाॐ तेजीबीजं, ऐं—-वाग्भव बीजं,

लं--काम बीजं, भीं--शक्ति बीजं, हं सः--विषापहार बीजं. क्षी--पृथ्वी बीजं, स्वा-वाय बीजं, हा-आकाश बीजं, प्हाँ -- माया बीजं. भौ — अंक्रश बीजं, ज - पाश बीज. फट् विसर्जन बीजम्, चालनं बीजम्, वौषट् पूजा-ग्रहणं -- आकर्षणं बीजम्, सर्वोषट् आमन्त्रणं बीजम्, ब्लू - द्रावण, क्लं — आकर्षर्गं. ग्ली-- स्तभन. प्ही-महाशक्ति, वषट--आह्वननम्, रं - जलनम्, क्ष्वीं—विषापहार बीजम्, उ-चन्द्र वीजम घेषै ग्रहण बीजम. वै विद्यी - विद्वेषगां वीजम, ट्रा ट्री क्ली ब्लू सः = रोष बीजम् वापंच वाणीद्र. स्वाहा-शांतिकं मोहकं वा -

स्वधा--पौष्टिकं मोहकं बा

नम-शोधन बीजम्

बीज है।

प्हें--ज्ञान बीजं, य-विसर्जन बीजं उच्चारणं, पं -- वायुबीज, जूं--विद्वेषण बीजं, इसीं-अमत बीजं, ध्वीं-भोग बीजं. प्हौ - ऋदि सिद्धि बीजं. प्हाँ - सर्व शान्ति बीजम. प्ही-सर्व शान्ति बीजम्. प्हें-सर्व शान्ति बीजम्, प्हौ- सर्व शान्ति बीजम्, प्ह .- सर्वे शान्ति बीजम्, हे - दण्डं बीजम्, ल-स्वादन बीजम्, भौ-महाशक्ति बीजम्, हल्ब्य - पिड बीजम, र्फ्-मंगल सुख बीजम्, श्रीं - कीर्ति बीजम्, वा कल्याण बीजम् क्ली-धन बीजम, कुबेर बीजम, तीर्थञ्चर नामाक्षर-शाति, मांगल्य, कल्याण व विघ्नविनाशक बीजम. अ-आकाश या धान्य बीजम आ - सुख बीजम् तेजो बीजम्

ई गुण बीजम् तेजो बीजम् वाउ-वाय बीजम क्षांकी क्ष्रंकों को क्षांकों कांका:--रक्षा, सर्व कल्याण, अव्यवा सर्व गृद्धि

```
तं- थं-दं- काल्ध्य नाशकं, मङ्गल वर्धकं, सुख कारकं मङ्गल
   वं ''' रुखण बीजम्।
   यं ..... ... • रक्षा बीजम।
   मं " " " मजुल बीजम्।
   झं ....शक्ति बीजम्।
   स .... गामा शोधन बीजम ।
   मन्त्र सिद्धि के लिये जैन शास्त्रों में ४ प्रकार के आसन कहे गये हैं-
             (१) इमशान पीठ।
             (२) शवपीठ।
             (३) अरण्य पीठ । ं
             (४) श्यामा पीठ।
  णमोकार मन्त्र में से ही बीजाक्षरों की उत्पत्ति हुई है। जैसे-
  (ॐ) समस्त णमोकार मन्त्रो से
   (हीं) की उत्पत्ति णमोकार मन्त्र के प्रवम चरण से-
     श्री,
                                     दितीय चरण से
  क्षीक्ष्वी..
                                     प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण से
     गली
                                    प्रथम पाद में से प्रतिपादित
                         11
   द्वांदी
                                     चतुर्थ और पचम चरण से
                         23
  हं
                                    प्रथम चरण से
                                **
                                     बीज हे तीर्थ कुरों के यक्षिणी द्वारा अत्यन्त
                                     शक्तिशाली और सकल मन्त्रों में व्याप्त है।
  -हाँ -ही -हें -ही -हः
                                    प्रथम धरणी से उत्पन्न हुए हैं।
श्रांक्षी क्षंक्षे की की का: "
                                    प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण से उत्पन्न
                                    हुये हैं।
```

#### बीजाक्षर मन्त्र

- (१) 🗗 :- इसे 'प्रणव' नाम से ही प्रसिद्धि है। अरिहन्त अशरीर (सिद्ध) आचार्य, उपाध्याय, मुनि (साधु) इनके पहले अक्षर लेकर सन्ध्यक्षर ॐ बना है। यह परमेष्ठीवाचक हैं।
- (२) हुँ:—यह मन्त्र राज, मन्त्राधिप, इस नाम से प्रसिद्ध है। सब तत्वों का नायक बीजाक्षर तत्व है। इसे कोई बुद्धि तत्व, कोई हरि, कोई ब्रह्म, महेश्वर या शिव तत्व या कोई सावं, सर्वव्यापी या ईशान तत्व इत्यादि अनेक नामों से पुकारता है। इसे 'ब्योम बीज' भी कहते है।
- (३) हीं ---मन्त्र का नाम 'माया वर्ण', माया बीज और शक्ति बीज ही कहते है।
- (४) इबीं :-- मन्त्र का नाम सकल सिद्ध विद्या या महा विद्या है, इसे 'अभृत बीज' ही
- (प्) आर्थी: मन्त्र का नाम छिन्न मस्तक महाबीज है। इसे 'लक्ष्मी बीज' ही कहते हैं।
- (६) क्लीं: -- मन्त्र का नाम काम बीज है।
- (७) ऐं:--मन्त्र का नाम 'काम बीज' और 'विद्या बीज' ही है।
- ( = ) '37':
- (६) क्यों:--मन्त्र का नाम क्षिति बीज है।
- (१०) स्वाः मन्त्र का नाम वायु वीज है।
- (१२) 'हर्', (११) "हां" (१५) 'क्लां' (१६) **'कों'**
- (१३) **′हरी**' (१७) **'श्री'**

(१४) '医:'

(१८) 'अरू''

(२२) 'क्ष-'

- 'शंक' (३१)
- (૨૦) '**ક્તી**' (૨૧) 'ક્ષાં'

## यग्माक्षरी

(१) अर्ह (२) सिद्ध (३) ॐ ह्रीं (४) आ,सा

#### व्रयाक्ष री

(१) अर्हन (२) ॐ अर्ह (३) ॐ सिद्ध

## चतुराक्षरी

(१) अरहंत या अरिहंत (२) ॐ सिद्धेम्यः (३) असिसाहु

#### पंचाक्षरी

(१) असि आउसा (२) हां हों हुं ही हा: (३) अहैत सिद्ध (४) णमो सिद्धाणं (५) नमो सिद्धे भ्यः (६) नमो अर्हतै (७) नमो अर्हद्स्य. (८) ॐ आचार्येस्य षडक्षरी मन्त्र (२) नमो अरहते (३) ॐ ह्रांह्री ह्रंहीं हुः (१) अरहत सिद्ध (४) ॐ नमो अर्हते (५) ॐ नमो अर्हद्भ्यः (६) ह्री ॐ ॐ ह्री हंसः (७) ॐ नमः सिद्धेम्य (६) अरहत सिसा सप्ताक्षरी (२) ॐ हीश्वीअर्हनमः (१) णमो अरहंताणं (३) णमो आयरियाण (४) णमो उवज्कायाणं (५) नमो उपाध्यायेम्य. (६) नम. सर्वसिद्धे न्यः

#### ग्रष्टाक्ष री

(७) ॐ श्री जिनाय नम.

- (१) ॐ णमो अरहताण (२) ॐ णमो आइरियाण (३) ॐ नमो उपाध्यायेभ्य (४) ॐ णमो उवज्भायाणे

#### नवाक्षरी

(१) णमो लोग्सव्वसाहण (२) अरहत सिद्धेभ्यो नम.

#### दशाक्षरी

(१) ॐ णमो लोए सब्बसाहण (२) ॐ अरहत सिद्धेभ्यो नम.

### एकादशाक्षरी

- (१) ॐ ह्रांही हुही हुः अमिआउसा
- (२) ॐ श्री अरहंत सिद्धेभ्यो नमः

### द्वादशाक्षरी

- (१) हां ही हू ही ह<sup>.</sup> असि आउसा नम.
- (२) हा हो हु हो हु अमि आउसा स्वाहा
- (३) अर्ह सिद्ध सयोग केवलि स्वाहा

### वयोदशाक्षरी मन्व

(१) 🕉 हां हीं हूं हीं हु असि आ उसा नम:

- (२) 🕉 ह्रांहीं ह्रंहीं हः असि आ उसा स्वाहा
- (३) 🕉 अर्हं सिद्ध केवलि सयोग स्वाहा

## चतुर्दशाक्षरी

- (१) ॐ ही स्वर्ह नमो नमोऽहँताणं ही नम.
- (२) श्रीमद् बृषभादि वर्षमानां तेम्यो नमः

#### पंचदशाक्षरी

(१) 🕉 श्रीमद् वृषभादि वर्धमानान्तेम्यो नमः।

#### षोडाक्षरी

(१) अहं सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साघुभ्यो नमः।

### द्वाविशत्यक्षरी

(१) ॐ हां ही हूं हों हः अर्हसिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः।

### त्रयोविंशत्यक्षरी

🅉 हां ही ह्रूहौ ह. असि-आ-उसाआई सर्वसर्वशान्ति कुरुः कुरु स्वाहा।

## पंचविंशत्यक्षरी

अं जोग्गे मग्गे तच्चे भूदे भव्वे भविस्से अक्षे पक्षे जिण परिस्से स्वाहा ।

### एकवि शत्यक्षरी

ॐ सम्यकदर्शनाय नमः सम्यकज्ञानाय नमः सम्यकज्ञारित्राय नमः सम्यक् तपसे नमः।

## सत्ताईस अक्षरी मन्त्र ऋषि मण्डल

🕉 हांही हुहूं हें ही हं १ बीजाक्षर

असि आउसा सम्यकदर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ह्री नम.  $\frac{१ -}{20}$  गुद्धाक्षर

#### णमोकार मन्त्र

(१) पंच त्रिशंत्यक्षरी ३५ श्री णमोकार मन्त्र णमो अरिहंनाणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्कायाणं, णमो लोए सब्ब साहुणं॥ १॥

## एक सप्तत्यक्षरी ७१

(१) ॐ आहेन्सुख कमलवासिनि पापारमभयंकरि शृत ज्ञान ज्वाला सहस्त्र-प्रज्वलिते सरस्वित समपापंहन हन दह दह क्षांक्षी क्ष्रंक्षींक्ष. क्षीखर धवले अमृत सम्भवेवं वंहंहंस्वाहा।

## षद् सप्तत्यक्षरी ७६

१ॐ नमो अहंन्ते केवलिने परमयोगिने अनंत शुद्धी परिणाम । विस्फुर दुरु शुक्तध्या-नागिन निर्देश्य कमे बीजाय प्राप्तानंत-चतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय सगलाय वरदाय, अघ्टादश-दोषरहिताय स्वाहा ।

### २४ शत सप्त विशत्यक्षरी १२७

वत्तारि मंगलं, अरहन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवली पण्णतो धम्मो मंगलं। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरहन्ते शरणं पव्वज्जामि, सिद्धे शरणं पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि,

क्षेत्रलि पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्यक्जामि ।

इस प्रकार मत्र है जिसके यथाविष जपने से इह परलोक सुख की प्राप्ति आश्म सिद्धि कार्य सिद्धि के लिए उपयुक्त है ।

#### केवलि विद्या:-

ప్ర हों अर्हणमौ ग्ररिहंताएं ही नमः।। व

ॐ णमो अरिहताए। श्रीमद्वुषभादि वर्धमानान्तिमेम्यो नमः ।।

या श्रीमद्बुषभादि वर्षमानान्तिमेम्यो नमः ॥

#### विविधिपिशाची विद्याः—

ॐ णमो अरिहंताणं ॐ ।। इति कर्ण पिशाची ।।

ॐ णमो आयरियाणं ॥ शकुन पिशाची ॥

ॐ णमो सिद्धार्ण ।। इति सर्व कर्म पिशाची ।।

फलम् :-- इति भेदोबङ्ग पठनो द्युक्त मानसो (सरुच) मुनेः ।। सिद्धान्त --- ज्ञानं जायते गणितादिष ।।

वक्त पञ्जरमः :--ॐ हृदि । ही मसे । 'णमो' नाभौ ।

'र्जार' बासे । 'हंता' वासे । दक्षिणे णंताहं शिरासि । ॐ दक्षिणे बाही । ही वासे बाहो । णमो कवचम । सिद्धाणं, अरनाय फट्स्वाहा ॥ फलम् :--विपरीत कार्येशङ्ग न्यासः शोभन कार्ये वज्र पञ्जर स्मरेत तेन रक्षा ।

अपराजित विद्याः -ॐ णमो अरिहंताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाणं, णमो उवङकायाण, णमो लोए सब्बसाहण हीं फट् स्वाहा ।।

**फलम् : - इत्योषोऽनादि सिद्धोऽयं मंत्र** -- स्याच्चितचित्रकृत इत्येषा पचाङ्गी विद्याध्याता क**र्म** क्षयं कुरुते ।।

परमेष्डी बीज मंत्र :—ॐ तत्कथमिति बेत् अरिहता, असरीरा आयरिया तह जवज्ञाया मुितालो पदमक्त (र) णिप्पण्णो (ण्णो)ॐ कारीय पञ्च परमेष्ठी ॥ अकसेबी [ ] इति जैनेन्द्र सूत्रेण अ + अ इत्यस्य दीर्थाः अ आ पुनरिप दीर्थं उ तस्य परस्य गुणे क्ते औमिति जाते पुनरिप मीदर्ब चन्द्र. [ॐ] इति सुत्रेणानुसारेसाऽनुस्वारे सिति सिद्ध पञ्चाङ मत्र निष्पद्यते ॥

> प्रथम रक्षा मन्त्र: -- ॐ णमो अरहंताण शिखायाम् । यह पढकर सारी चोटी के ऊपर दाहिना हाथ फेरे।

ॐ णमो सिद्धाणं —मुखावरसो ।

यह पढ़कर सारे मुख पर हाथ फेरे।

ॐ णमो भायरियाणं—अङ्ग रक्षा ।

यह पढकर सारे ग्रंग पर हाथ फेरे।

ॐ णमो उवस्भायाण —आयुधं

यह पढ़कर सामने हाथ से जैसे कोई किसी को तलवार दिखावे, ऐसे दिलावे।

ॐ णमो लोए सव्वसाहण—मौर्वी ।

यह पढ़कर अपने नीचे जमीन पर हाथ लगाकर और जरा हिलकर जो आसन बिछा हुमा है, उसके इधर-उधर यह स्थाल करे कि मैं बच्च शिला पर बैठा हूँ, नीचे से बाधा नहीं हो सकती।

सञ्बपावप्पणासणो—वज्रमय प्राकाराश्चर्तुर्दक्षु ।

यह पढ़कर अपने चारो तरफ अगुली से कुण्डल सा खीचे यह ख्याल कर ले कि यह मेरे चारो ओर बज्जमय कोट है।

मगलाण च सव्वेसि-शिखादि सर्वतः प्रखातिका ।

यह पढ़कर यह खयाल करे कि कोट के परे खाई है।

पढमंहवई मंगलं - प्राकारोपरि वज्रमय टकाणिकम् ।

इति महा रक्षा-सर्वोपद्रविदाविणी।

यह पढ़कर वह जो चारों तरफ कुण्डली खीचकर वच्चमय कोट रचा है उसके ऊपर चारों तरफ चुटकी बजावे। इसका मतलब है कि जो उपद्रव करने वाले हैं वे सब चले जावे। मैं वच्चमयी कोट के अन्दर व वच्चशिला पर बॅठा हूँ। इस रक्षा मन्त्र के जपने से जाप करते हुए के ध्यान में सांप, शेर, बिच्छू, व्यन्तर, देव, देवी श्रादि कोई भी विघ्न नहीं कर सकते । मन्त्र सिद्ध करने के समय जो देव-देवी डरावना रूप धारण कर आवेगा तो भी उस वज्यमयी कोट के अन्दर नहीं आ सकेगा। अगर शेर वगैरह पास से गुजरेगा तो भी आप तो उसे देख सकेगे किन्तु वह जप करने वाले को मायामय वज्ज कोट की ओर होने से नहीं देख सकेगा, जपने वाले को अगर कोई तीर-तन्वार वगैरह से धात करेगा तो उस स्थान का रक्षक देव उसको वहीं कील देगा। वह इस रक्षा मन्त्र को जपने वाले का घात नहीं कर सकेगा। अनेक मुनि अवकों के घात कहीं कर सकेगा। अनेक मुनि आवकों के घातक इस रक्षा मन्त्र को उपने वाले का घात नहीं कर सकेगा। अनेक मुनि आवकों के घातक इस रक्षा मन्त्र को उपने से कीले हैं, और उनकी रक्षा हुई है।

मोट — जो बगेर रक्षामन्त्र से मन्त्र सिद्ध करने बैठते हैं वे यानो व्यन्तरों आदि की विक्रियासे डर कर मन्त्र जपना छोड़ देते हैं यापाणल हो जाते है। इसलिए मन्त्र साधन करने से पहले रक्षामन्त्र जप लेनाचाहिए। इस मन्त्र से हाथ फेरने की क्रियासिर्फ गृहस्थ के वास्ते है। मूनि के तो मन से ही संकल्प हाताहै।

### द्वितीय रक्षा मंत्र

ॐ णमो अरहंताणं ह्रांह्रदयं रक्ष रक्ष हुँ फट्स्वाहा

ॐ णमो सिद्धाण ह्वीं शिरो रक्ष रक्ष हुँ फट्स्वाहा

ॐ णमो आयरियाण हं शिखां रक्ष रक्ष है फट्ट स्वाहा

ॐ णमो उवज्झायाण हुँ एहि एहि भगवति बज्जकवच वर्जिण रक्ष रक्ष हुँ फट् स्वाहा ।

ॐ णमो लोग सञ्वसाहूण हः क्षिप्रं साधय साधय वजृहस्ते शूलिनि, दुष्टान् रक्ष रक्ष हुँ फट् स्वाहा ।

जब कभी श्रचानक कही अपने ऊपर उपद्रव आ जाए, खाते पीते सफर में जाते, सोते बैठते तो फौरन इस मन्त्र का स्मरण करे, यह मन्त्र बार बार पढना शुरू करे। सब उपद्रव नष्ट हो जावे, उपसर्गदूर हो, खतरे से जान माल बचे।

## तृतीय रक्षा मंत्र

ॐ णमो अरहताणं, णमो निद्धाणं, णमो आयरियाण, णमो उबज्झायाणं, रामो लोए सब्ब साहूणं। ऐसो पच गमोकारो सब्बपाबराणासणो । मगलाणं च सब्बेसि पढमं हवड मगलम ॐ हुं फट स्वाहा।

## चतुर्थ रक्षा मंत्र

- ॐ णमो अरहताणं नाभौ-यह पद नाभि में धारिए
- ॐ गामो सिद्धाण ह्रदि-यह पद हृदय मे धारिए
- ॐ णमो आयरियाणं कण्ठे यह पद कण्ठ में धारिए

ॐ णमो उवज्झायाण मुखे —यह पद मुख में धारिए

ॐ णमो लोए सञ्बसाहूण मस्तके यह पद मस्तक में धारिए

सर्वा गे मां रक्ष रक्ष मातंगिनि स्वाहा।

यह भी रक्षामन्त्र है। जो अङ्ग जिसके सम्मुख लिखा है, वह मन्त्र का चरण पढकर उस अङ्गकामन में चिन्तवन करे जैसे वह उस में रखाहो ऐसासमझे। यह मन्त्र इस प्रकार १००० बार पढ़े, रक्षाहोगी।

### रोग निवारण मंत्र

ॐ समी प्ररहताणं, णमी सिद्धाणं, समी श्रायरियाणं, समी उवज्झायाण सामी लोए सब्बसाहुणं।

ॐ गामो भगवदि सुयदे वयाणवार सग एत्र यगा । जरगगीये सरह

३३ णमो भगविष्यं मुख देव याए सब्ब सुए सयाएग्लीय सर स्सङ्ग् सब्ब बाङिला सब्यावर्षो ।

सद् ए सञ्बदाङिग्ग सबग्गवरगो ।

अवतर अवतर देवी मम शरीर प्रविश पुछं तस्स पविस सब्व जर्गमय हरीये : अरहत सिरिए परमे सरीए स्वाहा ।

यह मन्त्र १० = बार लिखकर रोगी के हाथ में रखे, सर्वरोग जाँए।

# मस्तक का दर्द दूर करने का मन्त्र

ॐ णमो अरहतान, ॐ णमो सिद्धाणं, ॐ णमो आयरियाणं, ॐ णमो उवज्फायाण ॐ णमो लोए सञ्बसिष्ट्रण ।

ॐ णमो णाणाय, ॐ णमो दसणाय, ॐ णमो चरिताय, ॐ ही त्रैलोश्यवस्यंकरी ही स्वाहा ।

विधि:—एक कटोरी में जल लेकर यह मन्त्र उस जल पर पढ़कर, उस जल को जिसके मस्तक में पीडा हो, आधाबोशी हो उसे पिलावे तो उसके मस्तक के सर्व रोग जाये।

## ताप निवारण मन्त्र

ॐ ह्री णमो लोए सब्बसाहणं।

ॐ हीं णमो उवज्झायाणं।

ॐ ह्रीं णमो आयरियाणं।

- ॐ ह्वीं जमो सिद्धाणं ।
- ॐ ह्रीं णमो अरहंताणं।

जब यह मन्त्र पर्ट, पौचर्से चरण के अन्त में "एं हों" पढता जाने, एक सफेद शुद्ध चहर लेकर उसके एक कौने पर यह मन्त्र पढ़ता जाने और गाँठ देने की तरह कोणे को मोडता जाने, १०० बार उस कोणे पर मन्त्र पढ़कर उसमें गाँठ देने, बहु चहर रोगी को उड़ा देने। गाँठ शिर को तरफ रहे, रोगी का चुखार उतरे। जिसको दूसरे या नोथे दिन दुखार आता है। इससे हर प्रकार का चुखार चला जाता है। जब तक चुखार न उतरे, रोगी इस चहर को ओंद्रे रहे।

#### बन्दीखाना निवारण मन्त्र

- **ॐ णमो अरहंताणं ज्म्ल्ब्यू नमः ।**
- ॐ णमो सिद्धाणं ऋम्त्ध्य नमः ।
- ॐ णमो आयरियाणं स्म्ल्ब्यू नमः ।
- 🕉 णमो उवज्ज्ञायाणं हम्ल्ब्यू नमः ।
- ॐ णमो लोए सब्बसाहूणं, क्षम्रुव्यू नमः ।

(यहाँ नाम लेकर) अमुकस्य बन्दिमोक्षं कुरु कुरु स्वाहा ।

बिधि: —यह प्रयोग है — जिस किसी का कोई कुटुम्बी या रिक्तेदार या मित्र जेल हवालात में हो जावे, उसके बास्ते उसका कुटुम्बी यह प्रयोग करे। एक पाठा कागज पर श्री पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा माँड कर (लिखकर) पाँच सौ फूल लेकर यह मन्त्र पटता जावे और एक फूल उसके उसर चढाता जावे और उस पर जहाँ फूल चढाया था, उस पाठे पर ही अंगुली ठोकता जावे, ऐसे ५०० बार मन्त्र पढ़े। भ्रमुक की जगह मन्त्र से उसका नाम लिया करे, जिसे बन्दी में रखा हुआ है। इधर तो वह कार्यवाही करे, उधर उसकी अपील वगरह जैसी कार्यवाही कार्नून की हो सो ही करे। बन्दीखाने में से, कंद से फीरन खूटे। यह मन्त्र उसपाठे पर चित्राम की प्रतिमा के सम्मुख कहे होकर दे। और खहा होकर ही फूल चढावे, सब कार्य खड़ा होकर ही करे, इससे बन्दी मुक्त होय, स्वप्न में शुभाशुभ कहे।

नोट:-- यह प्रत्रिया गृहस्य के वास्ते है, मुनि के वास्ते इसके स्मरण मात्र से ही बन्दीखाना दूर हो, अपने आप ही बन्दीखाने के किबाड़ खूलें और जंजीर ट्रटे।

## बन्दीखाना निवारण द्वितीय मन्त्र णंहसाववृसएलो मोण ।

णंयाझाज्वउ मोण । णंयारिइआ मोण । णंद्वासि मोण । णंताहंरक मोण ।

विधि: — चौथ, चौदसंया शनिज्वर को धूल की चुटकी लेकर मन्त्र पढता हुआ नीन बार फूँक मारकर जिस पर डाले सो वश में होय। यह मन्त्र नवकार मन्त्र के ३५ अक्षर उन्टे लिखने से बनता है, जब समय मिले, और जितनी देर तक इस मन्त्र का जाप करें। नित्य सात दिन तथा गयारह दिन तथा इक्कीस दिन तक जपे, आर हो सके नो इसका सवा लक्ष जाप करे। इससे अधिक जितने हो सके करे, तो तुरन्त ही बन्दी छूट जावे। कंद में हो वह तो यह मन्त्र जपे, और इसके हिन्परिवारी अदालत में मुकदमा की अपील वगैरह करे तो तुरन्त छूटे।

### मछली बचावन बन्दीखाना निवारण मन्त्र

ॐ णमो अरहंताणं ॐ णमो लोए सञ्बसाहूणं ।

हुलु हुलु कुलु कुलु चुलु चुलु मुलु मुलु स्वाहा ॥

विधि: यह मन्त्र दो कार्यो की सिद्धि में आता है:--

- १- यह मन्त्र कंकरी के ऊपर पटकर मुँह से फूँक देता जावे । इस प्रकार इक्कीस बार पटकर फिर उस कङ्कर को किसी हिक्मत से जाल पर मारे, जो मछ्ली पकड रहा हो तो उसके जाल में एक भी मछ्ली न फेंसे, सब बचें ।
- २ यह मन्त्र जितनी देर तक जप सके प्रतिदिन जपे, सवा लक्ष संख्या पूर्ण होने पर विल्क उससे पहले ही बन्दी, बन्दीखाने से छूटे। अगर मुमकिन हो सके तो मन्त्र जपते समय धूप जलाकर आगे रखे, मन्त्र का फल तुरन्त हो, बन्दीखाने से तुरन्त छूटे।

### ग्रग्नि निवारण मन्त्र

### ॐ आर्हअसि आ उसा णमो अरहंताण नमः।

विधि: - एक लोटे में पवित्र शुद्ध जन लेकर उसमें से हाथ की जुल्लू में जल लेकर यह मन्त्र इक्कीस बार पढ़े। जहाँ अभिन लग गई हो उस स्थान पर इस जल का छीटा दे। पहले जो जुल्लू में जल है जिस पर इक्कीस बार मन्त्र पढ़ा है, उसकी लकीर खीचें, उस लकीर से आगे अभि नहीं बढ़े और अभि शान्त हो जाये। इस मन्त्र को १०० बार अपने मन में जपे तो एक उपवास का फल प्राप्त हो।

## चोर, बैरी निवारण मन्त्र

ॐ हीं णमो अरहंताणं, ॐ हीं णमो सिद्धाणं,, ॐ हीं णमो आइरियाणं, ॐ हीं णमो उवज्झायाणं, ॐ हीं णमो लोए सन्वसाहुणं।

- विधि:—इस मन्त्र को पढ़कर चारों दिशा में फूँक दो, तुरन्त चोर, वैरी नाशे (अर्थात् जिस दिशा में चोर, वैरी हो उस दिशा में फूँक दीजे यानि यह मन्त्र पढ़ता जावे और उस नरफ फूँक देता जावे तो तुरन्त चोर, वैरी भागे।
- नोट:- पहले इस मन्त्र का सवालक्ष जप करे और इसे सिद्ध करे, फिर जरूरत पर थोडा स्मरण करने से कार्य सिद्ध होगा। किन्तु पहले थोडा भी नियम से जपकर जरूर सिद्ध करले, जिससे जरूरत पडने पर फोरन काम आवे।

#### चोर नाशन मन्त्र

#### ॐ णमो अरहंताणं धगु धगु महाधगु महाधगु स्वाहा ।

विधि: — यह मन्त्र पहले सवालक्षा जप कर सिद्ध करे, वक्त पर मन्त्र के अक्षरों को पढता जावे और उन अक्षरों को अपने ललाट पर बनीर लिलने के हरफ-च-हरफ खयाल करना जावे और मन्त्र जपना जावे, नो तुरून चीर भाग जावे अथवा मन्त्र को बांग्रे हाण में लिलकर, मुट्टी वीधकर ऐसा ख्याल करें कि, मेरे बाग्रे हाथ में धनुष है और मन्त्र जपना जावे तो चोर तुरन्त भाग जावे।

# दुश्मन तथा भूत निवारण मन्त्र

ॐ हों अ-सि-आ-उ-सा सर्व दुष्टान् स्तन्भय-स्तन्भय मोहय-मोहय अन्धय-अन्धय मूकबत्कारय दृष्ठ कुरु हों दुष्टान् ठः ठः ठः ।

इस मन्त्र की दो त्रिया हैं --

- १—यदि किसी के ऊपर दूष्मन हमला करने आबे तो तुरन्त उसके मुकाबले को जावे। यह मन्त्र १०० वार मुद्री बाँध कर जप करता जावे, दुश्मन भागे।
- २ यदि किसी बालक या स्त्री को कोई भूत-पिशाच, चुडैल, डायन सतावे तो यह मन्त्र १०६ बार मृष्टी बीध कर पढकर उसे भाडे। सुबह-शाम दोनों समय भाडा करे तो भूतादिक जावे, बालक स्त्री अच्छे हो जावे।
- नोटः इस मन्त्र के नीचे के चरण में,—हीं दुग्टान् ठ. ठ. ठ. मे दुग्टान् के स्थान पर दुस्मन का नाम जानता हो तो लेया भूतादिक कहे।

### वाद-जीतन मन्त्र

#### ॐ ह्रंसः ॐ अर्हणें श्रीं अ-सि-आ उसानमः।

विधि: — पहले यह मन्त्र पढकर एक लक्ष तथा सवालक्ष जप सिद्ध कर लेवे, फिर जहाँ वाद— विवाद में जाना हो वहाँ यह मन्त्र इक्कीस बार पढ कर जावे तो वाद—विवाद में अप जीते, जय पावे।

### विद्या-प्राप्ति, वाद जीतन मन्त्र

ॐ हों अ-सि-आ-उ-सा नमो अहं वद वद वाग् वादिनो सत्य वादिनि वद वद मम वक्त्रें व्यक्त वाचयाहों सत्यं—कृष्टि सत्यं कृष्टि सत्यं वद सत्यं वद अस्खिलित प्रचारं सदैव मनुजा सुरसदिस हों अहं अ-सि-आ-उ-सा नमः।

विधि: – यह मन्त्र एक लक्ष बार जपेतो सर्वियद्यान्नावे, और जहाँ वाद – विवाद करना पड जावे, तो वहाँवाद के भन्गड़े मे बोल ऊक्षर होय, जीत पावे।

### परदेश लाभ मन्त्र

ॐ णमो अरहंताणं, ॐ णमो मयबद्य चन्दायईएसतट्ठाए गिरे मोर मोर हलु हलु चुलु चुलु मयूर वाहिनिए स्वाहा ।

बिधि '— जब किसी परदेश में रोजगार के बास्ते धन प्राप्ति के लिए जावे तो पहले श्री पाञ्चेनाथ भगवानु की प्रतिमा के सामने यह मन्त्र दस हजार जपे। फिर श्रेष्ठ मृहर्तों में गमन करे। जिस दिन, जिस समय गमन करने लगे, इस मन्त्र को १०८ बार जपे। जब उस नगर में गहुँचे तो यह सन्त्र १०६ बार जपे। जिस नगर में जावे, रोजगार करे, लाभ हो। महानुधन मिले।

नोट: जिस नगर में रोजगार के लिये जावे, वहाँ मगलवार के दिन प्रवेश न करें। मंगल वार के दिन प्रवेश करे तो हानि हो । घर की पूँजी खोकर, कर्जदार हो, दिवाला निकाले, काम बन्द हो ।

# शुभाशुभ कहन मन्त्र, बाग्बल मन्त्र

#### ॐ हीं अहं क्ष्वीं स्वाहा।

विधि: —िकसी मुदकमें में या फिर किसी फिकर में या अन्देशे में या बीमारी में, रात में सारे मस्तक पर जन्दन नगाकर, जन्दन सूख जाने के बाद १०० बार यह मन्त्र पढकर सो जावे। जैसा कुछ होनहार होगा, स्वप्न द्वारा मालूम होगा। बृहस्पतिबार से ११००० जाप करे।

### मन-चिन्ता कार्य-सिद्धि मन्त्र

### ॐ ह्रांहीं हुं हों हः अ-सि-आ-उ-सा-नमः स्वाहा।

विधि: इस मन्त्र से मन-चिन्ताकार्यक्षिद्ध होय। सर्थात् जब यह मन्त्र जपे झागे धूप जला कर रखले। जिस कार्यकी सिद्धिके वास्ते जपे, मन में उसे रखे कि अमुक कार्य को सिद्धिके वास्ते यह मन्त्र जपता हूँ। यदिकोई इस मन्त्रका सवालक्ष जाप करेतो मन-चिन्ते कार्यहोय, सवकार्यकी सिद्धि होवे।

### द्रव्य-प्राप्ति मन्त्र

अरहंत, सिद्ध, आइरिय, उवन्झं, सन्वसाहणें।

विधि: - इस मन्त्र का सवा लाख जप विधि पूर्वक करे तो द्रव्य प्राप्ति हो।

## लक्ष्मी-प्राप्ति, यशकरण, रोग निवारण मन्त्र

ॐ णमो अरहँताणं, ॐ णमो सिद्धाणं, ॐ णमो आमरियाणं ॐ णमो उवज्झायाणं, ॐ णमो लोए सन्बसाहणं।

### ॐ हां हीं हुँ हीं हः नमः स्वाहा।

विधि:—इस मन्त्रका जपकरने से लक्ष्मीबढे (बृद्धिको प्राप्त हो ) लोकमे यश हो, सर्व प्रकार केरोगजाये।

नोट:—सवा लक्ष जप विधि पूर्वक जपने से कार्य पूर्ण सिद्ध होना है, फिर जिस मर्यादा से जपेगा, उतनी मदद देगा।

## सर्व-सिद्धि मन्त्र

ॐ हीं श्रीं आहं असि आ उसानमः।

विधि:--इस महा मन्त्र का सवा लक्ष जप करने से सर्व कार्य सिद्धि होती है।

## द्रव्य-लाभ, सर्व सिद्धि दायक मन्त्र

ॐ अरहंताणं, सिद्धाणं आयरियाणं उवज्ञायाणं साहणं मम रिद्धि वृद्धि समीहितं कुरु कुरु स्वाहा ।

विधि:—म्नान करने के पञ्चात् पवित्र होकर प्रभान, मध्यान्ह, ग्रपरान्ह, तीनों समय इस मन्त्र का जाप करे, द्रव्य लाभ हो, सर्व सिद्धि हो ।

नोट :---२१ दिन तक तीनो समय के सामायिक के वक्त निर्भय होकर दो--दो घढ़ी जाप्य करे।

## पुत्र-सम्पदा प्राप्ति मन्त्र

अर्थ हों श्रों क्लों हों असि आउसा चुलु चुलु हुलु हुलु मुलु मुलु इच्डियं में कुरु कुरु स्वाहा। त्रिभुवन स्वामिनो विद्या।

विधि: — जब यह मन्त्र जपने बैठेतो आंगे धूप जलाकर रख लेवे और यह मन्त्र २४ हजार फूलो पर, एक फूल पर एक मन्त्र जपताजावे। इस प्रकार पूराजपे। घर में पुत्र की प्राप्ति हो और वश चले।

नोट .-धन, दौलत, स्त्री, पूत्र, मकान सर्व सम्पदा की प्राप्ति इस मन्त्र के जाप से होवे।

### राजा तथा हाकिम वशीकरण मन्त्र

ॐ हों णमो अरहंताणं ॐ हों णमो सिद्धाणं। ॐ हों णमो आयरियाणं। ॐ हों णमो उवज्झायाणं। ॐ हों णमो लोए सञ्चसाहणं। अपूर्व मम बस्यं कुरु कुरु। बषट

fatu. — जब किसी राजाया हाकिम या बडे धादमी को अपने वश में करना हो तो, याने अमुक मेरे पर किसी तरह मेहरवान हो तो शिर पर पगडी या दुपट्टा जो बॉधता है यह मन्त्र २ देवार पढ कर उसके पत्ने में गाँठ देवे। जब मन्त्र पढना शुरू करं, जब पत्ला हाथ में लेवे। २९ वार यह मन्त्र पढकर गाँठ देवे और शिर पर उस वस्त्र को बांध कर उसके पास आवे तो वह मेहरवानी करं, मित्र हो। जब मन्त्र पढे अमुक की जगह उसका नाम लेवे। राजा प्रजासर्व वय्यम्।

## वशीकरण (मन्त्र)

ॐ णमो अरहताणं। अरे (आरि) अर (अरि) णिमोहिणी अमुकं मोहय-मोहय स्वाहा।

विधिः :— इस मन्त्र संचावल तथा फूलपर मन्त्र पढकर जिसके शिरपर रखे वह वशा में हो । १०⊏ बार स्मरण करने से लाभ होता है ।

## सर्प भय निवारण मन्त्र

ॐ आर्हुं असि आ उसाअनाह्त जिय आर्हनमः।

विधिः :—यह मन्त्र नित्य प्रतिटक ३ गुरगीजे । बार १०० दिवानी दिन गुणीजे । जीवन पर्यन्त सर्पभय न हो ।

## दुष्ट निवारण मन्त्र

ॐ आईं अमुकं दुष्टं साधय साधय असि आ उसानमः। विधि: —इसमन्त्रको २१ दिन तक जपे, १०८ बार शत्रु ऊपर पढे, क्षय होय।

#### लक्ष्मी लाभ करावन मन्त्र

ॐ हीं ह्रूणमो अरहंताणं ह्रंूनमः।

विधि:--१०८ वार पढे, लक्ष्मी लाभ हो ।

# रोगापहार मन्त्र

ॐ णमो सब्बो सहि पत्ताणं।

ॐ णमो खेलो सहि पत्ताणं।

ॐ णमो सल्लो सिंह पत्ताणें।

ॐ णमो सब्बोसहि पत्ताणं।

ॐ ऐं ह्लीं भीं क्लीं क्लौं अर्हनमः।

विधि:-१०८ बार पढे, सर्व रोग जाय।

#### व्रणादिक नाशन मन्त्र

ॐ णमो जिणाणं जावियाणं। यूसोणि अं (अ) एस (ऐ) णं (ण) वर्णं (सक्ववाराणवर्णं) मा पच्वत् मां फुट् (य उघ उमा फुट्) ॐ ठः ठः ठः स्वाहा।

विधि:--राख पढकर बणादिक पर लगावे, समाप्ति हो।

#### आकाश गमन मन्त्र

#### **३% णमो** आगासगर्माणज्जो स्वाहा ।

विद्या —२५० दिन अलूणा भोजन कांजी सेती करीजे। २४६ बार मन्त्र पढ वक्त के ऊपर याद करे। आकाश गमन होय।

### ग्राकाश गमन द्वितीय मन्त्र

ॐ णमो अरहंताणं, ॐ णमो सिद्धाणं, ॐ णमो आयरियाणं, ॐ णमो उवज्झायाणं, ॐ णमो लोए सव्बसाहणं। क णमो भगवीय सुं प्रदेवयानवर संगसवयन जननीयन जननी यस्य स्सइ ये सर्ववाईने प्रवतर प्रवतर देखिम शरीरं पवित्ररतं जनम पहरये अर्हन्तशरीरं स्वाहा ।

विधि:-- ये मन्त्र १०८ बार खड़ी मन्त्री हाथ में राखिजे ये को देखिजे।

#### व्यापार लाभ व जयदायक मन्त्र

ॐ हीं श्रीं आर्हअ सि आर उसा अनाहतविषयं आर्हनमः। विधि:—यह मन्त्रदिन में तीन बार जपिये। १०८ बार जपे नो ब्यापार में लाभ हो सर्वेत्र जय पावे।

#### भय नाशक मन्त्र

ॐ णमो सिद्धाणं वंचेणं ।

विधि: यह मन्त्र १०८ वार दिवाली के दिन जिपये, जीवे जगतां इस धकीं भय टले।

## सर्व रोग नाशक मन्त्र

ॐ ऐंहींक्लींक्लीक्ली अर्हनमः।

विधि: - यह मन्त्र त्रिकाल बार १०८ वार जपे, सर्वरोग जाय ।

#### विरोधकारक मन्त्र

త్ हीं श्रीं अ सि आ उ सा अनाहत विजे हीं हूं आ सं कविश्रें खंकुरु कुरु स्वाहा।

विधिः.—यह मन्त्र सात दिन १०⊏ बार जपे मसान के अङ्गारंकी राख घोलकर कौबे के पङ्क से भोज⊸पत्र पर लिखे। जिसका नाम लिखे वह मेरे विरोध उपजे।

#### सर्व सिद्धि व जयदायक मन्त्र

ॐ अरहन्त सिद्ध आयरिय उवज्झाय सव्वसाह, सव्व धम्मति त्थयराणं ॐ णमो भगवईए सुयदेवयाये शांति देवयाणं सर्व पवयणं देवयाणं दसाणं दिसा पालाणं पंचलोग पालाणं । ॐ हीं अरहन्त देवं नमः । (श्री सर्व जुमोहं कुरु कुरु स्वाहा ) पाठन्तरे ।

विधि: --यह मन्त्र १००० बार जपे उत्तम स्थान में । सर्वसिद्धि और जयदायक है । सात बार मन्त्र पढ़कर कपड़े मे गाँठ दैने से चोर अय नहीं होता, सर्प भय भी नहीं होता।

### ब्रात्म-रक्षा महासकलीकरण मन्त्र

पढ़मं हवड मंगलं ब्रजमः शिलामस्तकोपरि णमो अरहंताणं अगुष्ठ्योः णमो सिद्धाणं तजंग्योः णमो आयरियाणं मध्यमयोः णमो उवज्ज्ञायाणं अनामिकयोः णमो लोएसम्बसाहणं कनिष्ठकयोः ऐसो पंच णमोयारो ब्रजमइ प्राकारं, सम्बदावप्पणासणे जलभृतरवातिका, मंगलाणं च सम्बेसं खादिरांगार-पूर्णं-खातिका ।

।। इति आत्मनिश्चन्तये महासकलोकरणम् ।।

#### श्राकाश गमन कारक मन्त्र

अर्थि हीं होन पंचबोजपदेर्युतं सर्व सिद्धये नमः ।
विधि .-- पुष्प या फल से एक लाख जाप वृक्ष द्योकं कृत्वा नणी—बद्ध तं ग्राह्डोऽग्नि कुण्डो होमचेत् । येका वातेन पादास्त्रोऽयते क्षे गमनम ।

### सर्व कार्य साधक मन्त्र

ॐ हीं श्रीं अहं अ सि आ उसास्वाहा।

विधि व फल :---यह सर्व कार्य सिद्ध करने वाला मन्त्र है।

अरहत सिद्ध आयरिय उत्रज्झाय साहू ।

विधि पोडशाक्षर विद्याया जाप्य २०० चतुर्थ फलम्।

#### रक्षा मन्त्र

- ॐ ह्रीं णमो अरिहंताणं पादौ रक्ष रक्ष ।
- ॐ हीं णमो सिद्धाणं कटिरक्षारक्षा
- ॐ हीं णमो आयरियाणं नाभि रक्ष रक्ष ।
- ॐ हीं णमो उवज्ञायाणं हृदयं रक्ष रक्ष ।
- ॐ हीं णमो लोए सव्वसाहणं ब्रह्माण्ड रक्ष रक्ष ।
- ॐ हों ऐसो पंच णमोयारो शिखा रक्ष रक्ष ।
- ॐ हीं सब्बयावपणासणो आसणं रक्ष रक्ष ।

८० हीं मंगलाणंच सब्बेसि पढ़मंहबड़ मंगलं आत्म चक्षु पर चक्षुँ रक्ष रक्ष रक्ष रक्षामन्त्रोमस्।

# चोर दिखाई न देने ग्रर्थात् चोर भय नाशन मन्त्र

ॐ णमो अरिहंताणं आमिरणी मोहणी मोहय मोहय स्वाहा ।

विधि:—२१ बार स्मरण करे, गाँव में प्रवेश करते हुए। प्रभिमन्त्र 'क्षीर बुक्ष्यो हन्यते लाभाः' रास्ते में जाते हुए इस मन्त्र का स्मरण करने से चोर का दर्शन भी नहीं होता।

# वांच्छितार्थ फल सिद्धि कारक मन्त्र

ॐ ह्रीं असि आ उसा नमः। (महामन्त्र)

असि आ उसानमः। (मूल मन्त्र)

🕉 ह्रीं अर्हते उत्पत उत्पत स्वाहा। (त्रिभुवन स्वामिनि)

विधि .--स्मरण करने से वाछिताथं सिद्ध होता है।

## नवग्रह ग्ररिष्ट निवारक जाप्य

सुर्य मंगल-ॐ हीं णमी सिद्धाणं।

चन्द्रमा-शुक्र-- अ हीं णमो अरहंताणं।

बुध-बृहस्पति--ॐ ह्रीं णमो उबज्झायाणं । शनि-राहु-केत्--ॐ ह्रीं णमो लोए सब्बसाहणं ।

प्रत्येक ग्रह की शान्ति के लिए उपरोक्त मंत्र के दस हजार जाप करने चाहिए और सर्व ग्रहों की शान्ति के लिए ॐ ह्री बीजाक्षर पहले लगाकर पंच नमस्कार मंत्र के दस हजार जाप करने चाहिए।

एते पंचपरमेक्टी महामन्त्र प्रयोगाः ॐ नमो ब्ररिहड भग वड बाहुबलिस्स पण्हसब-णस्स मनेणिम्मल नाणपयासेणि ॐ णमो सब्ब भासइ अग्हिसब्बं भःसइ केबलि एभए सब्ब-वयोण सब्ब सब्ब होउ में स्वाहा। आत्मानं शुचि कृत्य बाहु युग्मं सम्पूर्य कायोत्सर्गेण शुभा-शभं बक्ति। इति

ॐ णमो अरहंताणं ह्वां स्वाहा।

ॐ णमो सिद्धाणं ह्वीं स्वाहा ।

ॐ णमो आयरियाणं ह्रूंस्वाहा।

#### ॐ षमो उवज्ज्ञायाणं ह्रौँ स्वाहा ।

#### ॐ णमो लोए सव्वसाहणं ह्रः स्वाहा ।

विधिः :— सुगन्धित फूलों से १० ⊏ बार जप करलाल कपड़े से फीड़ा-फुन्सी पर घेरादेने से तथागले में पहनने से फीडान पक कर बैठ जाताहै।

#### ॐ वार सुवरे अ-सि-आ-उ-सा नमः

विधि:--त्रिकाल १० द वार जपने से विभव करता है।

#### जाप्य-मंत्र

आवश्यक नोट: — माला के ऊपर जो तीन दाने होते है, सबसे अन्तिम जो इन तीनों में से है उससे जप आरम्भ करो। जपते हुए अन्दर चले जाओ। जब सारं १० ८ जप कर चुको तब उन आखिर के नीन दानों को माला के अन्न में भी जपते हुए उसी आखिर के दाने पर आओ! जिससे माला जपनी गुरू की थी। यह एक माला हुई। इन तीनो दानों के बारे में किसी अाचार्य का मन ऐसा भी है कि ये तीन दाने रत्नत्रय के मूचक है इसलिए इन तीनो दानों पर सम्यवदर्शन जान चारित्राय नमः ऐसा भन्न पटकर माला समाप्त (पूर्ण) करनी चाहिए।

**प्रथम मन्त्र—ॐ** णमो अरहताणं, णमो सि⊋ाण. णमो आयरियाण, णमो उवज्ङायासां, णमो लोए सब्ब साहूण ।

दूसरा मन्त्र-अरहंत, सिद्ध, ग्रायरिया, उवज्झाया, माह ।

तीसरा मन्त्र - अरहन्त, सिद्ध।

चौथा मन्त्र-ॐ ही ग्र-सि-आ-उ-सा।

पांचवा मन्त्र-- ॐ नमः सिद्धे भ्य.।

छठा मन्त्र – ॐ ही।

सातवा मन्त्र - ॐ।

अपनाधि निधन मन्त्र —ॐ णमो अरहंताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाणं, णमो उवज्ञायाण, णमो लोग् सब्ब साहण ।

चतारि मगल - अरहंता मंगलं, सिद्धा मगल, साह मंगल, केवलि पण्णतो धम्मो मगलं

चतारि लोगुत्तमा—अरहता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साह लोगुत्तमा, कैविल पष्णतो धम्मो लोगुत्तमा ।

चत्तारि सरण पव्वजामि—अरहते सरणं पव्वजामि, सिद्धे सरण पव्वजामि, साहू सरण पवज्जामि, केवलि पण्णनं ६म्म सरणं पव्वजामि । ह्रौ सर्व ग्रान्ति कुरु कुरु स्वाहा ।

### १०८ जाप्यम्

ठँ भु: ॐ सत्यः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ।

ॐ मूर्भुंवः स्वः अ-सि-आ-उ-सा नमः मम ऋदि वृद्धिं कुरु-कुरु स्वाहा। ॐ नमो आईद्भ्यः स्वाहा, ॐ सिद्धेभ्यः स्वाहा, ॐ सूरभ्यः स्वाहाः। ॐ पाठकेभ्यः स्वाहा। ॐ सर्वं साध्भयः स्वाहा। ॐ हाँ हीं हः हः हो हः अ-सि-आ-उ-सा नमः स्वाहा। मम सर्वं शान्ति कुरु कुर स्वाहा। अरहत प्रमाणं समं करोमि स्वाहा।

- ॐ णमी अरहताणं, णमी सिद्धाणं, णमी आइरियाणं, णमी उवज्झायाणं णमी लोए सब्बसाहणं ह्री गान्तिं कुरु कुरु स्वाहा (नमः) ॐ ह्रीं श्रीं अ-सि-आ-उ-सा अनाहत विद्यार्थ णमी अरहताणं ह्रीं नमः।
  - ॐ हां हीं हुं हों हः स्वाहा।
  - ॐ ह्रीं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुम्यः नमः ।
  - ॐ ह्वां ह्वीं स्वाहा।

विधि:--१०८ बार पढकर छाती को छीटे देवे।

ॐ हीं अहं नमः। या ॐ हीं श्रीं अहं नमः।

## स्यं मंत्र का खुलासा

किसी काम के लिये =००० जाप करने से फौरन काम होता है खासकर कैद वगैरह के मामले मे अजमाया हथा है 1

- ॐ हीं अई णमो सब्बो सहिपत्ताणं।
- 🌣 ह्रीं अर्ह णमो खिप्पो सहिपत्ताणं ।

विधि: --दोनो में से कोई एक ऋदि रोज जपे। सर्व कार्य सिद्ध हो।

ॐ हीं क्लीं श्रीं एं कौ हों णमो अरहंताणं नमः ॐ हों अहं णमो अरहंताणं णमो जिणाणं हां हों हुं हों हुः असि आ उसा अप्रति चक्रे, फट् विफट् विचकाय झौं झौं स्वाहा।

विधि—इस मन्त्र की नित्य १ माला जपे तो दलाली ज्यादा होवे धन ज्यादा होवे। राज द्वारे जो जावे तो दुस्मन भूठा पडे, पुत्र की प्राप्ति होवे। बदन में ताकत स्रावे, विजय हो, परिवार बड़े, बुद्धि बड़े, सौभाग्य बड़े, जहाँ जावे बहाँ आदर सम्मान पावे। मूंठ करे तो भी नजदीक न आदे, जाप करे जितने बार खूप खेवे, पद्मासन होकर करना। नासाग्र दृष्टि लगाकर जाप करना चाहिये।

#### शांति मंत्र

ॐ णसो अरहंताणं, केवलिपण्णतो धम्मो, सरणं पव्यजामि हीं सःति कुक कुरु स्वाहा । श्री अर्ह नमः ।

- (१) बिजौरायानारीयल १० प्रबार इस मंत्र से मंत्र कर ७२ दिनों तक वन्ध्याको खिलावेतो प्रवाही।
- (२) नये कपड़े, मझ से मजितकर रोगी को पहनावे तो दोष ज्वर जाय।
  - ॐ सिद्धे भ्यो बृद्धे भ्यो सिद्धिवायके भयो नमः ।

विधि:--जाप १०८ अष्टमी चतुर्दशी को पढ़कर धूप देना।

ॐ हीं णमो सिद्धार्ण, णमो अरहंताणं णमो आचार्याणं णमो उन-ज्झायाणं, णमो साहणं, णमो धर्मे भयो नमः । ॐ हीं णमो अहंन्ताणं आरे अभिनि मोहनी मोहा मोहा स्वाहा ।

विष्ठिः :—नित्य १० ८ जपे । ग्राम प्रवेशे कंकर ७ मंझा २१ क्षीर वृक्ष हन्यते नामो भवति । प्रथम मत्र जप दोप घूप से सिद्ध करना, पीछे, अपने काम मे लगना चाहिये ।

## सर्व शांति मंत्र

ಏ हां हीं हूं हों हुः अ-सि-आ-उ-सासर्वक्षांत तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा। ಏ हीं आहं नमः। क्लीं सर्वारोग्यं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि '--१० म्रवार जाप गुरुवार से आरम्भ करे पूर्व दिशा को मुख करके बैठे। घूप से प्रारम्भ कर १९,००० जाप करे।

मंत्रः --ॐ ही ग्रसि आ उसाही नमः।

विष्ठिः - यस मन्त्र कात्रिकाल १०८-१०६ बार जाइ के फूलो से जप करेतो सर्वप्रकार की श्रर्थं सिद्धि को देताहै।

मंत्र: - ॐ क्ली ह्वी हैं एे ही (ह्वाँ?) हु. अपराजितायै नमः।

विधि: -- इस मन्न का ३ लक्ष्य जाप विधि पूर्वक करने से सिद्ध होता है इस मन्त्र के प्रभाव से साधक जो भी भोगोपभोग चीजों की इच्छा करता है वह सब साधक को प्राप्त होता है। स्त्रा आदिक तो अपना होता हो भूलकर साधक के पीछे पीछे चलती है। मंत्र:-ॐ पार्श्वनाथाय हो।

विधि: -- इस मन्स का १ लाख बार जप करने से मन्स सिद्ध होता है। इस मन्स का दस दिन तक प्रयत्न पूर्वक ग्राराधना करने से स्त्री, पुरुष, राजा आदिक वश में होते हैं। पथ फ्रस्ट होने वाला मनुष्य दस दिन तक प्रतिदिन १-१ हजार जप करे तो जल्दी से ही पद की प्राप्ति पुराः होती है।

मंत्र :--ॐ ग्रांहां क्वी ॐ हीं।

विधि:— चन्द्रग्रहण या सूर्यं ग्रहण में या दीवाली के दिन इस मन्त्र को सिद्ध करने के लिए साधक को देवे। इस मन्त्र को शुद्धता से ब्रह्मचर्यं पूर्वक ६ ग्रहीने तक प्रतिदिन एक हजान (१ हजार) बार जाप करने वाले को ये मन्त्र सिद्ध होता है। मन्त्र के प्रभाव से साधक को राजा, उन्मत्त हायी, घोड़ा, सर्वं जगत के प्राणी वश्र में होते हैं। सर्वं कार्यं की सिद्धि होती है।

मंत्र :---ॐ हीं श्री कलि कुण्डदण्डाय ही नमः।

विधि: — पार्श्व प्रभ की मूर्ति के सामने सोने की कटोरी में १२००० (१२ हजार) जाइ के फूल से इस मन्त्र का जप करे, मन्त्र सिद्ध हो जाने के बाद मनोवाछित कार्य की सिद्धि होती है मन्त्र के प्रभाव से भूत, पिशाच, राक्षस, डाकिनी शाकिणी इत्यादिक सामने ही नही प्राते वाधा देने की तो अलग बात रही। मन्त्र के प्रभाव से युद्ध, सर्प, चौर, अगिन, पानी, सिह, हाथी इत्यादि बाधा नही पहुँचा सकते हैं। मन्त्र के प्रभाव से सन्तान की प्राप्ति होवे ,बध्या पर्ध धारण करे, जिसकी सन्तान होते ही मरती होवे तो जीने को, कीति की प्राप्ति, लक्ष्मों की प्राप्ति, राज्य, सीभाग्य की प्राप्ति होती है देवांगनायें सेवा में हाजिर रहती है। ऐसा इस विद्या का प्रभाव है।

मंत्रः -ॐ नमो भगवति शिव चर्कमालिनी स्वाहा।

विधि: —पुष्प नक्षत्र, सप्तमी या शनिवार के दिन या रिव पुष्पामृत में, पहले निमन्त्ररा पूर्वक दूसरे दिन अपनी छाया बचा के, सफेद धाकड़े की जड़ को लाकर पाक्वें प्रभुकी प्रतिमा बनावे, फिर उपर्युक्त मत्र से मूर्ति की प्रतिष्ठा करके हो मन्त्र से मूर्ति की पूजा करें, तो जो जो कार्यसाधक विवार वेह सर्वकार्यसाधक के चितन मात्र से ही होते हैं। न्यायालय वगैरह, विवाद में, पान्य संग्रह में सब में, विजय प्राप्ति होती हैं।

मंत्र :—ॐ ह्रीलाह्रापलक्ष्मी झ्वीक्वीकुः हंसः स्वाहा।

विधि: —इस मंत्र का विधिष्वंक जाइ के फूलों से १३००० (हजार) जाप तीन दिन में करे तो यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है। इस मन्त्र को सिद्ध करने के लिए स्वयं शुद्ध होकर बिलेपन लगाकर सफेद वस्त्र पहनकर, श्रम्बिका देवी की मूर्ति को स्नान कराकर पंचामृत से पूजा करे, फिर देवीजी के सामने बैठकर भक्ति पूर्वक उपवास करके मन्त्र सिद्ध करे तो नीन दिन में मन्त्र सिद्ध हो जायेगा। फिर मन्त्र के प्रभाव से भूत, भविष्यत् वर्तमान को बात को देव कान में आकर कहेगा, याने जो पूछीगे वही कान में आकर कहेगा।

मंत्र :-- ॐ हीं ला ह्राप लक्ष्मी हंस स्वाहा।

विधि: -- इस मन्त्र का दस हजार जाप जाइ के फूलो से करने से और दशांस होम करने से मंत्र सिद्ध हो जायेगा। मंत्र के प्रभाव से स्थावर या जंगम विष की शक्ति का नाश होता है।

मंत्र :--- अर् ऐं ही श्री क्ली ब्लूं कलि कुण्डनाथाय सौँ ही नमः।

िच्चियः — इस मन्त्र का ६ महीने तक एकासन पूर्वक १०० बार जाप करेतो सो योजन तक के पदार्थका ज्ञान होता है। उसके बारे में भूत, भविष्य वर्तमान का हाल मालूम पडता है, इस मन्त्र का कलिकुंड यत्र के सामने बैठकर जाइ के पुष्पों से १ लाख बार जाप करें और दसांस होम करे, भन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

विशेषः :—पाच वर्षः तक ब्रह्मचर्यः पूर्वकः इस विद्याः को जो आराधना करता है उसको प्रतिदिन विद्याः के द्वारा १ पत्त भर सोना नित्य ही प्राप्तः होना है। किन्तु नित्य ही जितना सोना मिले उतना खर्च कर देना चाहिए। अगर खर्च करके सचय करोगे तो विद्याः का महत्व घट जावेगा।

मंत्र :— ॐ हुँ २ हे २ कूँ चूँ टूँ तूँ पूर्यू शूँ हाँ हू (भाँ हूँ) फट्

विधि:—इस मन्त्र का एक लाख आप करने से कार्य सिद्ध होना है। इस मन्त्र के प्रभाव से राज दरबार में, कचेरी में, बाद विवाद में, उपदेश के समय, पर विद्या का छेदन करने में, बशीकरएा में, विद्वेषणादि कर्मों में, धर्म प्रभावना के कार्यों में अनि उत्तम कार्य करने वाला है।

पद्मावाती प्रत्यक्ष मंतः २ अव्या की ही ए क्लीं ही पद्मावत्यै नम.।

विषिष्ठ:—सवालाख जाप करने से प्रत्यक्ष दर्णन होते है यासाढेबारहहजार जपकरने से स्वप्न मे दर्शन होते है।

सरस्वती मंत्र : ३-- "ॐ ऐ श्री क्ली वद् वद् वाग्वादिनी ह्री सरस्वत्यै नम ।"

विधि:—बाह्य मृहर्त मे रोज ४ माला जपने से बुद्धिमान होय । ॐ च्यौ च्यो शुद्ध बुद्धि प्रदेहि श्रुत-देवी-महंत तुभ्यं नम ।

सक्सी प्राप्ति मंत्र ८- "अर्क्ष हीं श्रीक्षी ठे। अर्थ घटा कर्ण महाबीर लक्ष्मी पुरय पुरय सुख सौभाष्यं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि .— यन तेरस को ४० माला, चौदस को ४२ और दीवाली के दिन ४३ माला उत्तर दिशा मुख, लाल माला से, लाल वस्त्र पहन कर करे, लक्ष्मी की प्राप्ति होय ।

श्री मिरिशभद क्षेत्रपाल का मंत्र . ५—ॐ नमो भगवते मिरिशभदाय क्षेत्र पालाय कृष्णा रूपाय चतुर्मुजाय जिन शासन भक्ताय नव नाग सहस्त्र बाल्नाय किन्नर किं पुरुष संधर्व, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच सर्वे शाकिनी नां निग्नह कुरु कुरु स्वाहा मौ रक्ष रक्ष स्वाहाः क्षेत्र पालनो मत्र : ६—ॐ क्षा श्री क्ष्में क्षः क्षौ क्षः क्षेत्र पालायनमः ।

विधि - साढे बारह हजार जाप करना।

## फौजदारी दीवानी दावा भ्रादि निवारण मंत्र :---६

मल मन्त्रः -- ॐ ऋषभाय नमः ॥

विधि :—श्री ब्रादीस्वर भगवान के समक्ष स्त्रोत १०८ बार प्रतिदिन जाप करना । साढ़े बारह हजार जाप करें मल मन्त्र का ।

चके देवरी देवी का मन्त्र १—ॐ ह्री श्रीक्ली चके ध्वरी मन रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। विधि: सोते समय ५ माला जपना चाहिये।

मत्र २─ॐ नमो चक्रेश्वरी चिन्तित कार्यं कारिग्णी सम व्यप्ने शुभाशुभ कथय २ दर्शय दर्शय स्वाहा।

विधि :— शुभ योग, चन्द्रमा, निधि वार से शुरु कर साढे वारह हजार जाप करे। स्वप्न मे शुभा शुभ मालूम पड़ेगा।

## चतुर्विंशति महाविद्या

णमो अरिहंताणम्, णमो सिद्धाणं, णमो अइरियाणम्। णमो उवज्ज्ञायाणम्, णमो लोए सब्ब लाहूणम्।।

विधि यह धनाधि भूल मन्त्र है। इस मन्त्र में भत्य जीव संसार समृद्ध में पार हो जाता है ग्रीर लोकिक सर्वकार्यकी भिद्धि होनी है। यदि मन, वचन, काय को शुद्ध करके त्रिकाल जपे।

> 35 नमो मगवओ अरहऊ ऋष भस्स आइतित्य यरस्स जलंतं ग (च्छं) तं चक्कं सम्बत्य अपराजिय, आयावणि ऊहणि, थंभाणी, जंभाणी, हिली-हिलो धारिणी भंडाणं, मोइयाणं, अहीणं, दाढीणं, सिंगीणं, नहीणं, वाराणं, चारियाणं, जक्खाणं, ररक्खसाणं, भूयाणं, पिसायाणं, मृह्यंयणं, चक्ख बंधणं, गइ बंधणं करेमी स्वाटाः ।

विधि. — इस विद्यासे २१ बार धूल याने मिट्टीको मन्त्रित करकेदशों दिशामें फैक देने से मार्गमें किसी प्रकार का भय नहीं रहना है। संघ का रक्षण, होता है। कुल का रक्षण होता है। गण का रक्षण होता है। स्नाचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधुओं का और सर्वसाध्वयों कारक्षण होता है। इससे सर्वप्रकार का उपसर्गदूर होता है। मन्त्र पढ़ता जाय ग्रीर मन्त्रित घुली को फेंकता जाय।

ट नमो मगवज अरहऊ अजिय जिणस्स सिज्झऊ मे, मगवड महबद महाविद्या अजिए अपराजिए अनिहय महाबसे लोग सारे ठः ठः स्वाहा ।

विधि:—इस विद्याका उपवास पूर्वक ८०० बार जाप्य करे तो दारिद्र का नाश, व्याधियों का नाश, पुत्र की प्राप्ति, यदा की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति, सौ ग्य की प्राप्ति, दस्पत्ति वर्ग में प्रोति की प्राप्ति होती हैं।

> ॐ नमो भगवऊ संमवस्त अपराजियस्त सिरस्याउवज्झऊ में भगवऊ महइ महाविद्या संमवे महासंमवे ठः ठः ठः स्वाहा।

विधि:—चतुर्य स्थान याने दो उपवास करके जपे साढ़े बारह हजार सन्त्र, फिर इस सन्त्र से भोजन अथवा पानी अथवा धर्क अथवा पुष्प या फल को श्रद्धसयं (आठ सौ बार) मन्त्रित करके जिसको दिया जायगा वह बशी हो जायगा।

> ॐ नमो भगवऊ अभिनदणस्य सिझध्यऊ मे मगवइ महृइ महाविद्या-नंदणे अमिनन्दणे ठः ठः ठः स्वाहा ।

विधि:—दो उपवास करके फिर पानी को श्रद्धसर्य (आठसी बार) जाप मन्त्रित करके जिसका मुख मन्त्रित पानी से धुलाया जायगा वह वजी हो जायगाः।

> ॐ नमो भगवऊ अरहऊ सुमइस्स सिझच्यऊ में भगवई महद्द महाविद्या समणे सुमण से सोमण से ठः ठः ठः स्वाहाः।

विधि:—दो उपवास करके अट्टसय (आठ सो बार) मन्त्र प्ररहंत प्रभुके सामने कोई भी कार्य के लिये प्रथवा दुकान की वस्तुम्रों के लिए जाप करके सो जावे तो भूत, भविष्यत, वर्तमान ये क्या होने वाला है, जो भी कुछ मन में है, सबका स्वप्न में मासूम पड़ेगा, सर्व कार्य सिद्धि होगी।

> ठ नमो भगवं अरहऊ प्रमृप्यहस्स सिन्सच्याः में भगवई महद्द महाविद्या, प्रमृ, महाप्रमे, प्रमृत्तरे प्रमसिरि, ठः ठः ठः स्वाहा ।

विधि:—इस मन्त्र को भी श्रट्टसयं (आठ सौ बार मन्त्र) दो उपवास करके करने वाले मनुष्य के सर्वजन इष्ट हो जाते हैं याने सर्वलोगों का प्रिय हो जाता है।

> अ नमो मगवऊ अरहऊ सुपासस्स सिक्झब्यउ में मगवइ महइ महाविद्या, पस्से, सुपस्से, अइपस्से, सुहृपस्से ठः ठः ठः स्वाहा ।

- कियाः इस मन्त्र से अपने शरीर को मन्त्रीत करने सो जावे तो स्वप्न में सुभागुभ का ज्ञान हो। मार्ग चलते समय स्मरण करने से सर्प, व्याघ्न, चोर, ग्रादिक का भय नहीं रहता है।
  - मन्त्र : ॐ नमी भगवऊ अरहऊ, चंबप्पहस्त सिन्झष्यऊ में भगवइ महद महाविद्या चंदे चंबप्प में अइप्पभे महाप्पभे ठः ठः ठः स्वाहा ।
- विक्रिः :—दो उपवास करके इस मन्त्र को आठ सौ बार जाप करके पानी सात बार मंत्रीत करके उस पानो से जिसका मुँह धुलाया जायगावह सर्वजन का इष्ट हो जायगा अथवा पानी का २१ बार मंत्रीत कर स्त्री या पुरुष को देने से चन्द्र के समान सर्व-जन का इष्ट होता है।
- मन्त्र : ॐ नमो भगवज अरहज पुष्पदंशस्स सिज्ज्ञाध्यउ में भगवइ महा विद्या पुष्फ, महापुष्फे, पुष्फसुइ ठः ठः ठः स्वाहा ।
- विधि .— इस मन्त्र को दो उपवास करके ग्राठसौ बार मंत्र जपे फिर इस मन्त्र से फल को अथवा पुष्प को २७ बार मंत्रीत कर जिसको दिया जाय वह वद्यामें हो जाता है।
- मन्त्र : -ॐ नमो भगवऊ अरहऊ सियलजिणस्स सिज्झख्यउ में भगवइ महइ महाविद्या सोयले२ पसीयले पसंति निव्वृए निव्वाणे निव्वृएश्ति नमो भवति ठः ठः ठः स्वाहा ।
- विधि: —इप मंत्र को दो उपवास करके २१ वार पानो मंत्रीत करके आर्थ के रोग पर पा शिरोरोग, पर स्राधा शिक्षी रोग पर, फौड़ा फ़ुन्सी के रोग पर परीक्रमा रूप मंत्रीत पानी को छीडके तो रोग ग्रन्छ। हो जाता है।
- भन्त्र : -ॐ नमो भगवऊ अरहऊ सिद्धं सस्स सिक्झव्याउ में भगवइ महइ महा विद्या सिज्जसे २ सेयं करे महासेयं करे पभं करे सुप्पभं करे ठः स्वाहा ।
- विधि:—इस मन्त्र को उपवास पूर्वक रात्रि में पृष्पों से बाठ सो जाप करे। भूतेष्टायां रात्री सर जो विल कर्म (साष्ट्रशत) जापम्। कुर्यान्मोच्यं चवहिः स स्वस्थ देवन्द्रराशिविद्या, उपद्रवं जगलं चाउदिसे सुगहेयव्यं सुद्धविल कम्मं कायव्यं तथाहियं च चउदिसि परिक्ख कम्म कायव्यंतऊ सुहंहोइ।
- मन्त्र : -ॐ नमो मगवऊ अरहऊ वासुपुज्यस्स सिश्झच्याऊ मे भगवइ महद महा-विद्या वासुपुज्ये २ महापुज्ये रुहे ठः स्वाहा ।
- विधि: —इस मन्त्र को उपवास पूर्वक प्राठ सो बार जप करके सो जावे फिर जो स्वप्न में शुमा-शुभ दोक्षेगा, वह सब सत्य होगा। जं किंचि प्रप्पण ट्ठाए पर ट्ठाएवा नाउकाभेसां

- षेमंबा भयंबा नासंबा डमरवा मारिवा दुभिक्खंबा, सामयंवा, असासयबा जयंबा अन्नयरंबा पडिलेहिऊ कामेण अप्पाण सत्त वारं परिजवेऊण सोयव्यं नं जंपासइ सुमिणे तस्स फलं तारिस होड़।
- मन्तः : ॐ नमो भगवऽ अरहऽ विमलस्स सिब्झष्याउ में भगवइ महइ महा-विद्या अमले २ विमले कमले निम्मले ठः ठः ठः स्वाहा ।
- विधि :--सप्ताभि मन्त्रित सुमै अतिमा स पूज्य तिष्ठति स्व कृते । तत्रस्य पश्चयति यः सत्यार्थं स इति विमन्त्रित विद्या ।
- मन्तः ॐ नमो भगवऊ अणंत जिणस्स सिज्झच्याउ मे भगवइ महा महाविद्या अणंत केवलणाणे अणंन पद्मवनाणे अणंते गमे अणंत केवल दंसणे ठः ठः ठः स्वाहा ।
- विधि —शास्त्रारम्भे अपत्वा साष्ट्रशत शयत एपयत्स्वप्ने । पश्यति तत्सर्वे भिद्र तथैव तदनन्त जिनविद्या ।
- मन्तः : ॐ नमो मगवऊ अरहऊ धम्म जिणस्स सिज्झध्याउ में भगवइ सहइ महाविद्या धम्मे सधम्मे धम्मे चारिणो धम्म धम्मे उवल् स धम्मे ठः ठः ठः स्वाहा ।
- विधि शिष्याचार्याद्ययं कार्योत्समें जशन्ति मा विद्या । पत्यति शृणोति यदसौ तत्सस्य सर्भेव पचदशी ।। कार्यारभेशिष्य श्रवणो विद्याभि मन्त्रितोऽन्ट शतम् । कार्यस्य पारदर्शी, विशेषतोऽन्य नशन ग्राही ।
- मन्त्र : ॐ नमो मगवऊ अरहऊ संतिजिणस्स (सज्जव्याज में भगवड महइ महा-विजा संति संति पसंति जबसंति सथ्वापावं एस महि स्वाहा ।
- विधि इस मत्र का प्राठक्षी बार जाप कर थूप गंध पुष्पादिक को मत्रीत करके घूप देने मे, ग्राम, नगर, देश, पट्टण में प्रथवा स्त्रीधों में वा पुरुषों में वा पशुष्रों में का, मारि रोग नष्ट हो जाता है।
- मन्तः च्छ नमो मगवऽ अरहऊ कुंथुस्स सिज्झक्टाउ मे मगबद महइ महाविद्या कुंथुडे कुंथे कुंथुमइ ठः ठः ठः ॐ कुंथेश्वर कुंथे स्वाहा ।
- विधि इस मत्र से थलि को साप बार सनित कर जहाँ डाल देवे वर्हा के सर्वज्वर सर्व रोग नष्ट हो जाते है।
- मन्त्रः −ॐ नमो मगवऊ शरहऊ अरस्स सिन्झच्याउ में भगवइ महइ महाविद्या अरणि आरिणी अरणिस्स पणियले ठः ठः ठः स्वाहा ।

- विधि: राजकुलं देवकुलं वा देवा गन्तु मिच्छतां विद्याम् । परि जप्यपयः पेय वक्त्र वाक्ष्मण्य गधः तेलेन । बद्द्वाः शिरासि शिखाः जा सिद्धार्थान् वा स्विनवसन प्राते । गन्तव्यं, यत्रेष्टं सुभगः स्तत्रेति चन्द्रगण विद्याः ।
- मन्त्र :---ॐ नसो भगवऊ अरहऊ मिल्लस्स सिज्झच्यउ में भगवइ महइ महाविद्या मल्लोस मल्ली जय मिल्लिपडि मिल्लि ठः ठः ठः स्वाहा ।
- विधिः इस मन्त्रः से यस्त्रः मालाश्चलंक।रात्कि मत्रीत करके जिसको दिया जावेगावह वदा मेहो जायगा।
- मन्त्र:--ॐ नमो मगवज अरहज मुणिमुज्यस्स सिन्भध्यउ मे मगवइ महइ महा-विजा मुन्वए अणुव्वए महत्वए व एमइ ठः स्वाहा ।
- विधि ब्याझ, चित्रक, सिहादेः कस्य चिन्मास भक्षिण । दश्धवामास च केशिवातद्वक्षा म्रक्षिताङ्गुलि । यस्यनाम्ना जपेद् विद्यामिमामय्टोत्तर शतम् । सहस्त्र वास वश्य स्यादिनि सुत्रत विद्या ॥
- भन्त्र :—ॐ नमो भगवज अरहज निमस्स सिज्भष्यउ में भगवइ महइ महाजिद्या अरे रहावत्ते आवते वतेरिट्ठनेमि स्वाहा ।
- विधि इस मत्र से मान बार फल पुष्प वा अलकारादि मत्रीत करके जिसको दिया जाय वह वण मे हो जानाहै।
- मन्त्र :—ॐ नमो भगवऊ अरहऊ अरिट्ठनेमीस्स सिन्भब्यन्त में मगवइ महा विजा अरेरहायते आवत्रे वत्रे (रट्ठनेमि स्वाहा ।
- विधि हय, गज रथ नाव साष्टणताभि मित्रतम् । श्रारोहेद् वाहनवस्य वैरी वा वद्यगो भवेत् ।
- मनत्र :--ॐ नमी भगवऊ अरहऊ पासस्स सिज्भध्यउ में भगवइ महइ महाविजा उम्रे महाउम्रे उग्रजसे पासे सुपासे एस्स माणि स्वाहा।
- विधि . देशपुरश्रामादं कोप्ठागारस्य धूप विल कर्म । कार्यं शिव च सरुजा शाति, बंहुधनस-पश्चनस्य । द्विपद चतुष्पद वाड भिमन्त्रणाद् वश्यमथ्येन निहितम् । सुप्रापयुधि विजय स्वार्थे कृतिः पार्श्व विषेष ।
- मन्त्र:--ॐ नमो भगवऊ अरहऊ महइ महावीर वर्द्धमाण सामिस्स सिज्भध्यसउ में भगवइ महवइ महाविज्या वीरे २ महावीरे सेण वीरे जयंते अजिए अपरा-जिए अणिहए स्वाहा ।
- विधि .---पुवासान नया जप्तान् शिष्य मूर्ष्टिनं गुरु. क्षिपेत् । स्वकार्यं पारग स स्यादपविष्न मिहान्तिमा ।

- मन्त्र :--ॐ नमो भगवज अरहज बढ्ढ माणाय सुर असुर तिलोय पूजिताय वेगे
  महावेगे निवृंबरे निरालंबणे बिटि २ कुटि २ मुबरे पविसामि कुहि २ उबरेतेपे
  बिसिस्सामि अंतरिक भवामि मामेपावया ठः ठः ठः स्वाहा ।
- विधिः :—पथियुढे खुते वा स्मरणाद पराजितोऽष चौराणाम् । व्यान्नादोनां भीतौ मुख्टेर्बथे भवित शांतिः ।
- मन्त्र :—ॐ नमो मगवज उसहस्स चरमवद्धं माणस्स काल संदीवस्सप, ह समणस्स, विक्तां पुरीसस्स, सन्वपावाणं हिंसा, बंधंक रित्रा जे अठ्ठे सच्चे भूए भविस्से से अठ्ठे इह वीसउ स्वाहा सबेसुं उंस्वाहा । कारो कायव्वो च उथेण साहणं कायव्वं सञ्वासि पंचमंगल नमुक्कारं करिता तज सन्वाज विकाज ।
- मन्त्र :--ॐ नमो भगवऊ अरहऊ इमं विभां पउंभामि ।
- विधि —सामे विजाए सिष्यक वार ३ वार जाप्य ज जस्सतिथयरस्य जम्म नखतं तमिचेवतम तवं कायव्व सव्वाक अद्भाय जापेण ।
- विधि: ये चतुविधाति विद्या है इन विद्याओं का करने वाला गर्व से रहित होना चाहिए। शान्त चित्त होना चाहिए। ये चौबीस तीर्थंकर के मंत्र तीर्थंकर प्रभू के जो जन्म नक्षत्र हो उस रोज से उसी तीर्थंकर के मन्त्र जाप करना चाहिये कौनसा दिन जिस तीर्थंकर का जन्म नक्षत्र है ये अन्यत्र देखकर कार्यं करे।
- मन्द्रः --ॐ हीं श्रीं क्लींब्लूंद्रांद्रीं द्रुंद्रः द्रावय २ हॅ फट्स्वाहा।
- विधि:-इस मन्त्र से तेल को १०८ बार मंत्रीत करके देने से सुख से प्रसव होता है।
- मन्त्रः ---ॐ ह्रीं नमः।
- विधि: विधि पूर्वक सवालाख जाप करके एक माला नित्य फेरने से सर्वकाय सिद्धि होती है। सर्वरोग झात होते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है इस मत्र को एकाक्षरी विद्या कहते है। सात लक्ष जप करने से महान विद्यादान होता है।
  - मन्त्र :---ॐ अंविक्खि महाविसेण विष्णु चक्केण हूं फट् स्वाहा ।
- विधि इस मत्र से चूर्ण २१ बार मंत्रीत करके (सस्तानिकयोष्टि क्किके कर्त्तं ब्ये) तो ग्राँख रोग शांत होता है।
- मन्त्रः—ॐ कालि २ महाकालि रोद्री पिंगल लोचनी सुलेन रौद्रोपशाभ्यंते उं ठःस्वाहा।

- चिक्रिः इस मन्त्र से सात बार (घरट्ट पुट लूहण) बस्त्र में बांधकर डोरे से, बामी फ्रांख दुखे तो दक्षिए। की तरफ बाँधे और दक्षिण की तरफ आँख दुखे तो बामी की तरफ बाँधे, तो फ्रांख की पीड़ा शात होती है।
- मण्डः ---ॐ शांते शांते शांति प्रदे, जगत् कोवहित शांति करे,ॐ हीं भगवति शांते सम शांति कुर २ शिवं कुरु कुरु, निरुपद्रव कुरु कुरु सर्वेभंय प्रशमय २,ॐ हाँ हीं हंः शांते स्वाहा।
- विधि: स्मरण मात्र से शाति।
- मन्त्र:--ॐ नमो भगवऊ वर्द्धमाणस्स वीरे वीरे महावीरे सेणबीरे जयंते अपराजिए स्वाहा।
- विधि: उपाध्यायों के वाचन समय का मन्त्र है, परम्परागत है। प्रात अवस्य ही २१ बार या १०८ वार स्मरण करना चाहिये, फिर भोजन करना चाहिये। इस मन्त्र के प्रभाव से सौभाग्य की प्राप्ति, श्रापत्ति का नाक्ष, राजा से पूज्यता को प्राप्त, लक्ष्मी की प्राप्ति, वीर्षायु, शाकिनी रक्षा, सुगति। (स्याद्भवानरे केन्न करोति नदीपवासोहडः शंकप्यु गृह पोवादण्डः जावभी क कालाविध अक्षर २७ मन्त्रेसति— मंत्रो न कष्याप्यये कथनीयः गृह प्रशादात् सर्वं सफलं भवति।
- मन्त्र:—ॐ नमो भगवऊ गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स अवखीया महाणसस्स तर तर ॐ अवखोण महाणस स्वाहा ॐ शीं क्षः क्षः यः यः यः लः हुं फट्स्वाहा ।
- .किक्सिः :— अनेन वा सक्षता अभिमन्त्रय गृहादी प्रशिप्ता दोषोनुपमंद्यति (इस मन्त्र से अक्षत मन्त्रीत कर घर के अन्दर फेक देवे तो सर्वदीय नाश हो जाते हैं।
- मन्त्र :—ॐ नमो भगवऊ अरहऊ संतिजिणस्स सिज्झष्यउ मे भगवइ महाविद्या संति संति पसंति उबसंति सब्वपावं पसमेउ तउसब्ब सत्ताणं द्वपय चउप्पयाणं संति देशेगामागर नगर पट्टणखेडेवा पुरिसाणं इत्थीणं नपुंसगाणी वा स्वाहा ।
- िविधि: —इस मन्त्र से धूप १००८ बार मन्त्रीत करके घर में अथवा देवदत्त के सामने उस धूप को खेने से भूत प्रेत डमर मारी रोगों की शान्ति होती है।
- मन्त्र:--ॐ नमो अणाइ निहणे तित्थयर पगासिए ग्णहरेहि अणुमिन्निए द्वादशांग चतुर्दश पूर्वं धारिणी श्रृतिदेवते सरस्वति अवतर अवतर सत्यवादिनि हुं फट् स्वाहा ।

विधि:-अनेन सारस्वत्त मन्त्रेण पुस्ताकादी प्रारम्भ कियते प्रथमं मन्त्र पठित्वा ।

मन्त्र:—ॐ ह्रां ह्रां ह्रां ह्रां, ॐ ह्रां तमः कृष्लवास से क्मीशत सहस्य कोटो लर्आसह बाहने फं सहस्य बदने ह्यं महा अले ह्याँ अपराजिते ह्रां प्रत्यांगरे ह्यो परसंत्य निर्नाशित ह्रां पर कर्म विश्वासिन ह.सः परमत्यो छेदिनियः सर्वत्रत्र्य धार्टिन ह.सौं सर्व भूतदमिन वः सर्व देवान वंग्रय बंधय हुँ फट् सर्व विश्वान छेदय छवय सर्वानर्थान निकृत्य निकृत्य क्षः सर्व प्रदुष्टान् मक्षय मक्षय ह्रों ज्वालाजिके ह.सौं करालव के ह.सः पर यन्त्रान स्फौट्य स्फोट्य ह्रों वच्चम्प्रङ्कालां प्रोटय प्रोटय अपुर मुद्रां द्रावय द्रावय रोद्रमूत्तं ॐ ह्रों प्रत्यंगिर मम मनांश्वतित मंत्रार्थं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि:-- इस मन्त्र को स्मरण करने भात्र से सर्व कार्य की सिद्धि हो जाती है।

मन्त्र :—ॐ विश्वरूपमहातेज नील कंठ विष क्षयः महाबल त्रिसूलेनगंडमाला छिद्र छिद्र निद निद स्वाहा ।

विधि . इस मन्त्र से आकडे का दूध श्रीर निल का तेल २१ यार या १०६ बार मन्त्रीत कर गण्डमाल के ऊपर लगावे तो गण्डमाल का रोग नाश होगा है।

मन्त्रः—ॐ हां हीं कां कींकूंकः श्रीशेषराजाय नमः हंहः हः वंक्रेकेसः सः स्वाहा।

विधि – यह धरणेन्द्र मन्त्र हे, इस मन्त्र को कोई भी महान आपत्ति के समय दस हजार जाप करे तो अभोष्ट फल दायक होता है।

मन्त्रः—ॐ नमो महेश्वराय उमापतये सर्व सिद्धाय नमोरे वार्चनाय यक्ष सेनाधिपतये इदंकार्यं निवेदय तद्यथा कहि कहि ठः ठः।

विधि .— इस मन्त्र को क्षेत्रपाल की पूजाकरके धेत्रपाल के सामने १० = बार जाप करे फिर गुग्गल का २१ बार मन्त्रीत करके, स्वय को धूप का धूबा लगाकर सोवे, नो स्वयन में णुभाजुभ मालूम होता है।

मन्त्र :—ः गुक्ते महागुक्ते अमुक कार्य विषये हीं श्रीं शीं अवतर अवतर मम गुक्षागुर्भ स्वप्ने कथय कथय स्वाहा ।

विधि —काच कर्पुर युक्त प्रधान श्रीमवर्डनालिक्य मिवनि काष्ट पट्टके जाती पुष्प १०६ जाप्यो देय स्वप्ने गुभागुभ कथयति । मन्त्र :---ॐ चंद्र परिश्रम परिश्रम स्वाहा।

विधि:—हस्त प्रमारां शर शहीत्वा रघणि ताडयेत दिन ५१ यावत ततो रखणिर्नस्यित। हस्त प्रमाण शर (बाण) को लेकर इस मन्त्र से २१ दिन तक रघणि वायुका ताडन करने से रंघणिवायुनष्ट होती है।

मन्त्र :---ॐ गुक्ले महागुक्ले हीं श्रीं भीं अवतर अवतर स्वाहा। (सहश्रं जाप्यः पूर्व १०८ गुणेते स्वप्ने गुभागुभं कथयंति।)

विधि:—इस मन्त्र को १००८ बार जाप करके, फिर सोने के समय १०८ बार जाप करके सो जावे तो स्वःन में गुप्तागुप्त मालूम होता है।

सन्त्र :—ॐ अंगे फुमंगे फुअंगे मंगे फुस्वाहा (बार २१ जलमनि मंत्र्यपिवेत् शुलंनाःयति ।)

विधि — इस मन्त्र में जल २१ वार मन्त्रित करके उस जल को पी जावे तो शूत रोग नाश होता है।

मन्त्र :—ॐ ह्रीं कृष्ण वाससे मुध्म सिहबाह ने सहस्त्र वदने महाबले प्रत्यंगिरे
सर्वसैन्य कर्म त्रिध्वंसिनी परमंत्र छेदनी सर्वदेवाणाणी सर्वदेवाणाणी
वंधि वाधि निकृतय निकृतय ज्वालाजिङ्को कराल चन्ने ॐ ह्रीं
प्रत्यंगिरे स्वाहा स्वाहा शेषाणंद देवकेरी आजाफुरइ ४ घट
फेरण मंत्र ।

विधि -- इस सन्त्र की विधि नहीं है।

मन्त्र :—ॐ नमो भगवते पादर्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अष्टादश-वृश्चिकाणां विषं, हर हर, आं क्ंह्रां स्वाहा ।

विधि - इस सन्त्र को पटता जाय और विच्छुकाटे हुए, स्थान पर भाषा देना जाय तो विच्छु का जहर उतर जाता है।

मन्त्र :--ॐ शिवरि फुट् स्वाहाः।

विधि --स्ववाक् प्रमाजयेत दण्टस्य विष मुत्ररति ।

मन्त्र :---ॐ खुलु मुलु स्वाहाः ।

विधि:--वृश्चिक विद्ध आत्मनः प्रदेशणी कारयेत ।

मन्त्रः ---ॐ कंखं फुट्स्वाहा।

विधि - इस मन्त्र की विधि नहीं है।

मन्त्र :--ॐ काली महाकाली बज्जकाली हनधुलं श्री त्रिश्रुलेन स्वाहा ।

विधि: - इस मनत्र से कर्ण (कान) का दर्द नाश होता है।

मन्त्र :---ॐ मोचनी मोचय मोक्षणि मोक्षय जीवं वरदे स्वाहा ।

ॐ तारणि तारणि तारय मोचिन मोचय मोक्षणि मोक्षय जीवं वरवे स्वाहा ।

विधि . – बार ७ विच्छु (खजुरा) डंक अभिमंत्र्य. विष उतरित ।

मन्त्र:—ॐ नमो रत्नत्रपस्य आवदुक दारुकविषदुक दारुकविषदु विषदु विषदु वारुक स्वाहा। १२ कटो० फे० मं० नमः क्षिप्रगामिनि कुरु कुरु विमले विमले स्वाहा।

विधिः :─ इन मन्त्रों से पानी मन्त्रीत करके जिसके नाम सेपीवे, तह मनुष्य वद्यामें हो जाता है।

मन्त्र :---ॐ अरपचन धीं स्वाहा।

विधि — इस मन्त्रको १०० बार तीनो संघ्याओं में स्मरण करने से महान् बुद्धिमान हो जाता है।

मन्त्र :---ॐ श्रीं वद वद वाग्वादिनि हीं नमः।

विधिः :- इस मन्त्र का१ लाख जाप करने से मनुष्य को काव्य रचना करने की योग्यता प्राप्त होती है।

मन्त्र :--- अ हीं श्री वद वद वाग्वादिनि भगवति सरस्वति हीं नमः।

विधि:- देव भद्र नित्यं स्मरणीयं।

मन्त्रः ---ॐ हीं सरस्वत्ये नमः।

विधि: - तीन दिन में १२ हजार जाप करके १ माला नित्य फेरे तो कवि होता है।

मन्त्र :---ॐ कृष्ण विलेपनाय स्वाहा ।

विधि:--१०= बार नित्यहीस्मरण करनेसे स्वप्न में अतीत श्रनागत वर्तमान का हाल मालूम पड़ता है।

मन्तः :—ॐ नमो भगवते पात्रवैनाथाय शल शल प्रज्वल प्रज्वल हूं हूं महाग्नि स्तंभय स्तंभय हुं फुट् स्वाहा । अग्नि स्तम्भन मन्त्रः ।

विधि:—इस मन्त्र से ७ बार कजिकं (कांजी) मन्त्रीत कर दीपक के सामने क्षेपन करने से दीपक बन्द हो जायगा। और शरीर में लगा हुआ ताप शान्त हो जायगा। मन्त्र :---ऐं ह्रीं सर्वभय विद्रावणि भयायैः नमः ।

विधि:- इस मन्त्र का स्मरण करके मार्ग में चले तो किसी प्रकार का भय नहीं होगा।

मन्त्रः — ॐ हीं कों हीं हुं फट्स्वाहा।

विधि: - इस मन्त्र से सुपारी मन्त्रित करके जिसको दिया जाय वह वश में हो जाता है।

मन्त्र :--ॐ नमो सुमति भुद्धाब्जाय स्वाहा ।

विधि: - इस मन्त्र का रुमरण करके धर्म कथा करने से प्रमाणित शब्द होते हैं। (एनं स्मृत्वाधर्मकथां कुर्वन् गृहीत्वाक्योभवः)।

मन्त्र :---ॐ नमो मालिनी किलि किलि सणि सणि स्वाहा ।

विधि '— इस मन्त्र को १२ हजार विधि पूर्वक जाप करके १० प्रवार नित्य जपे तो सरस्वती के समान वाक्य होते हैं।

मन्त्र :---ॐ भ्र भ्रवः श्वेत ज्वालिनी स्वाहा ।

विधि:--ग्रनि उतारक मन्त्र।

मन्त्र :---ॐ चिली चिली स्वाहा ।

विधि .-- सर्पोच्चाटन मन्त्र ।

मन्तः — ॐ ऐं हीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी क्लीं नमी ॐ अमृते अमृत वर्षणि पट पट प्लावय प्लावय ॐ हंसः ।

विधि :—अग्नि उतारण मन्त्र । मन्त्र :—ॐ नमो रत्नत्रयाय अमले विमले वर कमले स्वाहा ।

(बार २१ तैलमि मंत्र्य दापयेत विशल्यामवित गुविंगी)

विष्ठिः.— इस मन्त्र से तेल २१ बार मन्त्रित कर गिंभणी स्त्रीको देने सेशीझ कष्ट से छूट जायगी।

भन्तः :—ॐ नमो भगवज चंदप्यहस्सितिष्यउ ने भगवइ महइ महाविज्या चंदे चंदे चंदपमे सुप्पभे अइप्पमे महाप्पभे ठः ठः स्वाहा । (लाम करण सन्त्र)

विधि: -इस मन्त्र का नित्य ही १०८ बार स्मरण करने से लाभ होता है।

मन्त्रः —ॐ हः श्रुं श्रुं हः । (शिरोत्ति मन्त्र)

बिधि: इस मन्त्र से मस्तक को मन्त्रित करने से सिर का दर्दमिटता है।

मन्त्र :---ॐ भृधर भृधर स्वाहा। ( बहुरा मन्त्र )

विधि:—इस मन्त्रको पढ़ता जावे ग्रौर नीम की डाली से फाड़ादेतो विच्छू का जहर नष्ट होता है।

मन्त्र :--ॐ पद्मो महापद्मो अग्नि विध्यापय विध्यापय स्वाहा । ( अग्नि स्तम्भन मन्त्र)

ॐ नमो भगवते पाःर्वचंद्राय गोरी गंधारी सर्व संकरी स्वाहाः।

विधि:--( मुखाभि मत्रेण १०८ बार ग्रदियता )।

मन्त्रः ---ॐ ह्रं मम सर्वं दुष्टजनं वशी कुरु कुरु स्वाहा।

(समरंड मरंमारि रोगं सोगं उवछवं सयलं घोरं चोरं पसमेउ सुविहि संघस्स संति जणो वार २१ शांतये स्मरणीया)

विधि: - युद्ध में मरने के समय में अथवा रोग, शोक, उपद्रव, सकल घोर चोरों के पास में पहुँच जाने पर प्रथवा चतुर्विद्य संघ की शांति के लिये शांत चित्त से २१ बार स्मरण करना चारिये।

मन्त्र :—ॐ ए हु सुउधइ सुरोए जिब्मित तिमिर संघायां अणलिए वयणा सुद्धाए गंतरमापुणो एहि हुं कुट् स्वाहा । (एकान्तर ज्वर तिद्या) ।

विधि:-इस मन्त्र से एकान्तर ज्वर वाले को भाडा देने से ज्वर दूर हो जाता है।

मन्त्र :— ॐ ह्रीं प्रत्यंगिरे महाविद्ये येनकेन खिन्मगोपरि पाएं चिंतितं कृतं कारितं अनुमतं वातत्पापं तस्यकं मस्त के निपस्तउ मम शांति कुरु कुरु पुष्टिं कुरुं शरीर रक्षां कुरु कुरु ह्वी प्रत्यंगिरे स्वाहा । ॐ नमो कृष्णस्य मातंगस्य चिरि अहि अहि अहिणि स्वाहा । (अंगुल्यागृरचते भूतं नाश्यति )

विधि:-(इस मंत्र की विधि उपलब्ध नहीं हो सकी है)।

मन्त्र :--- अ चलमाउ एया चिटि चिटि स्वाहा । (कलवाणि मन्त्र)

विधि -- (इस मत्र की विधि /उपलब्ध नहीं हो मकी है )।

मन्त्र :-- ॐ विमिचि भस्मकरी स्वाहा । (विश्वचिका मन्त्र )

विधि :—इस मन्त्र से खुजली दूर होती है।

मन्त्र :-- ॐ चन्द्रमीलि सुर्यमिलि कुरु कुरु स्वहा ।

विधि:--इस मन्त्र से भाडा अथवा पानी मन्त्रित कर देता जावे तो दृष्टि दोष दूर होता है।

मन्त्रः ---ॐ नमो धम्मस्स नमो संतिस्स नमो अजियस्स इलि मिलि स्वाहा । ( अव अति मन्त्र ) विधिः — अनेन मंत्रेण चलुः कर्गोचाधिवास्य म्नात्मविषये परविषये च एकांत स्थीतो यत् श्रुगोति तत्संत्यं भवति ।

मन्त्र :--ॐ ह्रां हुर्ते हुग्लां जिनचंद्राचार्य नाम गृहणेण अष्टोत्तर शतव्याधीः क्षयं यां तुस्वाहा । (रोग क्षय मन्त्रः अत्थण कंडकं क्रियते । )

विधि :— इस मन्त्र से पानी से मन्त्रीत करके देने से ६०८ व्याधी नाश को प्राप्त होती है, पानी १०८ बार मन्त्रित करना चाहिये । जब तक रोग न जाय तब तक मन्त्रित पानी देवे ।

मन्त्र :--ॐ क्षः क्षः । ( कर्णरोगोपशनम मन्त्र )

विधि: - विधि नहीं है।

सत्त्र :--ॐ ह्रीं ठः । ( अग्नि स्तंमन मन्त्र )

मन्त्रः---ॐ ह्रीं नमः श्रीं नमः ह्रीं नमः स्वाहा ।

बिधि: — अनेन संत्रेण कांगुणि ( साल कांगणी ) प्रकीता श्वणका अभिसंत्र्यते ततो गुढेन धूपयित गुढे नेव सवेष्य संक्षेत विद्या प्रभवित। इस मन्त्र से सालकागुणी श्रीर बना मन्त्रित उन चना श्रीर कांगुनी को गुढ की धूप लगावे फिर चना और कांगुनी को गुढ से वेष्टित करके शावे तो बहत विद्या आती है । ।

मन्त्र :--ॐ नमो भगवते आदित्याय असिमसि लुप्तोसि स्वाहा । ( अर्कोतारण मन्त्र )

बिधि:-इस मन्त्र की विधि उपलब्ध नहीं हो सकी है।

भन्त्र:—ॐ नमो रत्नत्रयाय मणिमद्राय महायक्ष से नापतये ॐ कलि कलि स्वाहा।

विधि:—अनेन दतकार्ध्यं सप्त क्रूरवोऽभि मध्य प्रत्युषे भक्षयेत् श्रयाचितं भोजन लभते । दंतवन के (दातुन) सात टुकड़े करके इस मन्त्र से २१ दार मन्त्रीत करके प्रातः खावे याने दातुन करे तो अनमागे भोजन मिलता है। याने भोजन के लिये याचना नहीं करनी पड़ती हैं।

मन्त्र :---निरु मूनि स्वाहा ।

विधि:--इस मन्त्र से भाडा देने से दांत की वेदना शांत होती है।

मन्त्र:---निकउरि स्वाहा। (विश्व चिका मंत्र)

विधि: —इस मंत्र से राख (भस्म) मत्रीत करके खुजली पर लगाने से खुजली रोग शांत होता है।

मन्त्र :--ॐ अजिते अपराजिते किलि २ स्वाहा ।

विधि: --ऐया विद्या वैर, व्याझ, दंष्ट्रिणां वधं करोति कंकैरिकां सप्ताभिभंत्रतां इत्वा दिसु विदीक्षु सिपेत्। इस मंत्र से कंकिरयों को ७ बार या २१ बार मंत्रीत करके दिशा विदिशाओं में फेंकने से वैर, व्याझ, दात वाले जीवों को बंद कर देता है। याने इनका उपद्रव नहीं होता है।

मन्त्र :-- ॐ ह्वीं प्रत्यंगिरे ममस्वस्ति शांति कृत २ स्वाहा ।

विधि :-- यह मंत्र सिर्फ स्मरण करने से सर्व प्रकार की शांति होती है।

मन्त्र :-- ॐ ह्रो अंबिके उजैयंत निवासिनी सर्व कल्याण हीं कारिणी नमः ।

विधि -इस मत्र को स्मरण करने से सर्व प्रकार का कल्याण क्षेम होता है।

मन्त्र:—ॐ ह्रीकपिले लेगेपुरीवः महामेद्य प्रवर्षणस्य अनेक प्रदीपनकं विज्ञा-पय २ स्वाहा।

विधि '— जाति पुष्पे १०८ मूल साधनं एक विशति कृत्वोऽभिमंत्रनेन श्रंविलेन धारादीयते प्रदी-पन कंन कामति ।

मन्त्र:—इंदते प्रज्वलितं वर्ळा सर्व ज्वर विनाशनं अनेन अभुकस्य ज्वरं वंज्रेण चूर्णयामि यदि अद्यापिन कुर्वसो ।

विधि इस मत्र से जल को २१ बार मत्रीत करके पिलाने से ज्वर का नाश होता है।

मन्त्र :---धुणसि चंचुलीलबं कुली पर विद्या फट् स्वाहा हूँ फट् स्वाहा ।

विधि - इस मत्र का स्मरण करने से पर विद्या का स्तम्भन होता है।

मन्धः ---ॐ अप्रति चक्रे फट् विचकाय स्वाहा ।

विधि: इस मन्त्र का स्मरण करने से सर्व कार्य सिद्ध होता है।

यन्त्र:—ॐ हँसः शिव हँसः हं हं हं सः पारिरेहंसः अ (क्षि) चिछ जांगुली नामेण मंतु असणं तहं पटि जइ सुणइ तो कीडउ मरइ अहन सुणइ तो सत्त वासाइं निघिसो होइ ॐ जांगुलि के स्वाहाः।

विद्या — इस मंत्र से बालु २१ बार मंत्रीत करके सांप की बामी अथवा सांप के बिल पर डाल देवे तो सांप बिल छोड कर भाग जायेगा।

मन्त्रः — ऍ क्लीं ह्सौः रक्त पद्मावित नमः सर्वे मम वर्शी कुरू-२ स्वाहा ॐ अलू मलुललुनगर लोक्टाजा सर्वमम वर्शी कुरू-२ स्वाहा ।

विधि – इस मंत्र से लाल कनेर के पुष्प २१ बार मंत्रीत करके नगर के प्रवेश के समय श्रयवा राजा के सम्पुख श्रयवा प्रजा के सम्पुख डाले तो राजा प्रजानगरवासी सब वशा में होते हैं। मैत्र:--एँ क्ली ह्सौः कुडलिनी नमः।

विधि: - इस मंत्र का त्रिकाल १०८ बार जपने से कुभाग्य भी सौभाग्य हो जाता है।

भ्रेत्र :— पनरस सयता वसाणं दिखुं कितस्स गोयम मुनिल्स उवगरणं बहु देइ धणऊ धन्नाण भव्याणं ॐ नमी सिद्ध चामुंडे अजिते अपराजिते किल कलेश्वरी हं फट् स्वाहा या कुं फट् स्वाहा : इत्यस्य स्थाने स्फुट् विकट करी ठः ठः स्वाहा ऐसा भी होता है।

विधि: इस मंत्र का स्मरण करने से मार्ग का श्रम दूर होता है।

मंत्रः —ॐ नमो मगवते कोध रुडाय हन २ वह २ पच २ हहः स्वत्नकेण अमु-कस्य गृहंनाशय स्वाहा।

विधि -- इस मत्र से डोरा को २१ बार मत्रीत करके ४ गाठ लगावे फिर उस डोरे को हाथ में बांधे तो सर्व उपद्रव नाश हो जाते हैं।

मंत्र :—ॐ आं कों प्रों हीं सर्व पुरजनं राजानं क्षोमय-क्षोमय आनय-आनय ममपादयोः पातय पातय आकृषिणी स्वाहा ॐ नमो सिद्ध चामुंडे अजिते अपराजिते किन्ते २ रक्ष २ ठः ३ स्वाहा ॐ नमो पार्थनाथाय ॐ णमो अरहं-ताणं ॐ णमो सिद्धाणं ॐ णमो आयरियांणं ॐ णमो उवङभायाणं ॐ णमो लोए सब्बसाहूणं ॐ नमो णाणाय ॐ नमो बंसणाय ॐ नमो चरिताय ॐ हों त्रैलोक्यवंशकरी ॐ हों स्वाहा जहतः ।

मंत्र: —ॐ ब्रजसेणाय महाविद्याय देव लोकाउ आगयाय महंघित उं इंद जालु विशि बंधं विदिशि बंधं आया संबंधं पायाले वंधं सर्व दिशाउ वंधं पंये बुप्पय बंधं, पंथे बंधं चउप्पयं घोरं आसोविसं बंधं, जाव गंधी न छुटइ ताव हीं स्वाहा।

विधि: - वार ७ जिपत्वा विपरितं ग्रंथी बब्बा वामदिशि कूर्यात तांचल घुनित्पादौ वर्जयेत् ।

मंत्र :—ॐ नमो मगठऊ बर्द्ध माणस्स जस्सेयं चक्कं जलंतं गच्छइ संयर्त महि-मंडलं पयासंत्तं लोयाणं भूयाणं भ्वणाणं जुए बारणे बारायं गणे वा जंभणे षंभणे मोहणे सच्वसत्ताणं अपराजिक मवामि स्वाहा । ॐ नमो ओहिजिणाणं नमो परमोहिजिणाणं नमो खेलोसिह जिणाणं णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं ॐ हीं ॐ हीं श्रीं धरणे द्वाय श्री पदमावित सहिताय ॐ मारक २ महाबल स्वाहा । ॐ नमो मगवते पार्श्वनाथाय शिरोमणि विद्वावकाय स्वाहा ।

विधि :- पूरषस्य दक्षिणेन स्त्रियानामेन नाहुनीया शिरोत्ति मंत्र ।

- सन्त्र:---ॐ हीं पांचाली २ जो इसंविजं कंठे वरिङ्क सो जाव जीवं अहिणा सड सिकडित स्वाहा । वार २१ गुण सप्पते
- मन्त्र :-- ॐ चंडे फुः।
- विधि: -इस मंत्र को २१ बार पढ़कर फूक देने से बिच्छ का जहर उतर जाता है।
- मन्त्र:—आदित्यरथ वेगेन वासुदेव बलेनच गुरूड पंक्षितिपात्रेन भूभ्यां गछ २ महाबलः ॐ उनीलउ कविलउ नमरू पंखालउ रत्तउ विछिउ अनंतरि कालउ एउ मंत्र जो मणि अवधारह सो विछिउ डंक उत्तारह ।
- विधि इस मंत्र रुपमणि को जो जो धारण करता है। याने स्मरण करता है वह बिच्छू के डक के जहर को उतार देता है।
- मन्त्र: ॐ जः जः २ कविसी गाइ तणइच्छाणि तिणिउप्पन्नी विछिणि पंचता हांलगिउ अटारह गोत्र विछिणि मणइनिसुणिहो विछिय विसुपायाल हं हुं तउ आवद जिम चडंतु तिम पडंतु छइ पायालि अमिय नव २ कुंड सो अमिउमइ मंत्रिहि आणिउं डंकह दीघउं तइं विसु जाणिउ ॐ जः जः २।
- विधि इस मन्त्र को पढ़कर भाडा देने से बिच्छ का जहर उतर जाता है।
- मन्त्र :— महदिद्ठी कल्पालिणी श्री उक्षयिणी मडा चोरंती बह्याथी विलबंती तासपसा इं मइं शिषव द्वीवलवंति त्रिभवण वसिकरउ ।
- विधि:--विधान रक्षा मन्त्रः। यहाँ ग्रभित्राय कुछ समभ में नहीं श्राया है।
- मन्त्र:—काला बोला पहिरणी वामइ हथि कपालु हउं शिव सवणहिन सरी को मम चंपइ वारु वाली कपाली ॐ फट स्वाहा । (र. वि. मंत्र)
- मन्त्रः—वंधस्स मुख करणी वासर जावं सहस्स जावेण हिलि २ विकाण सहारिउ बल दप्पं पणासेउ स्वाहा।
- विधि कृष्ण चतुर्दशों को उपनास करके णुद्ध होकर रात्री में इस मत्र का १००० जप करके सिद्ध कर ले, फिर १०८ बार प्रतिदिन जपने से शीघ्र हो बधन को प्राप्त हुए मनु का छटकारा होना है नुरन्न ही बंखि मोक्ष होना है।
- मन्त्र:—ॐ विधृजिह्ये ज्वालामुखी ज्वालिनी ज्वल २ प्रज्वल २ धग धग धुमांध कारिरींण देवी पुरक्षीभं कुरु कुरु सम मन क्वितितं मंत्रार्थे कुरु कुरु स्वाहा ।

- क्रिक :—इस मंत्र को कपूर चंदनादि से थाली में लिखकर सफेद पुष्प ब्रक्षतादि (मोक्ष पूर्व) से १००० पहले जाप करें फिर नित्य प्रति स्मरण मात्र से सर्व कार्य सिद्धि होती है।
- मन्त्र :—ॐ ह्री श्री क्लीं क्लों कलिकुंड स्वाफिन् सिद्धि श्रियं जगहश मानय स्वाहा ।
- विधि: -- इस मंत्र को कपूर चदन केशरादि से पाटा के ऊपर लिखकर २१ दिन में प्रतिदिन १० - बार ग्रमशनादि तप पूर्वक जाप करे ग्रादर पूर्वक आराधना करे फिर निश्चित रूप में ग्रीभिष्ट सिद्धि होगी। यह मंत्र नितामणी है।
- मन्त्र:—ॐ आर्को हीं ऐंक्ली हसींदेवि पद्ये मे सर्वजगहर्शकुर सर्व विष्नान् नाशय २ पुरक्षोभंकुर कुरु हीं संबोध ट्।
- विधि: -- इस मंत्र को लाल कनेर के फूलों से १२००० हजार जाप करे फिर चने के बरावर मधु मिश्रित गुगुल की गोली १२००० हजार बनाकर होम करने से मंत्र सिद्ध ही जायगा। इस मत्र के प्रशाब से राजादिक बका में होते हैं।
- मन्त्र :—ॐ हीं क्लीं पद्मे पद्मावित पद्म हस्तेपुरं क्षोमय क्षोमय राजानं क्षोमय क्षोमय मंत्रीणं क्षोमय क्षोभय हुं फट् स्वाहा ।
- विधि: -- इस संत्र को भी लाल कनेर के फूलों से और लाल रग में रंगे हुए वावल ने १२००० हजार जाय करके मत्र को सिद्ध करे। यह मत्र भी वशोकरण मत्र है।
- मन्त्रः —ॐ नमो मगवते पिशाच रुद्राय कुरु ३ यः भंज भंज हर हर दह वह पच पच गृहन गृहन माचिरं कुरु कुरु रुद्रो आज्ञापयाति स्वाहा ।
- विधि इस मत्र से गुगुल, हिंगु मर्थय (सरसों) साप की केचुलि इन सब को मिलाकर मत्र से १०० वार या २९ बार मंत्रीत करे फिर रोगो के सामने इन चीजो की घूणो देवे तो तत्क्षण शाकित्यादि दुष्ट ब्यंतरादि, रोगो को छोडकर भाग जाते हैं और रोगी निरोगी हो जाता है।
- मन्त्र :---ॐ इटिमिटि मस्सं करि स्वाहा।
- विधि इस मत्र से पानी १०८ बार मत्रीत करके पिलाने से पेट का दर्द शांत होता है।
- मन्त्र:--ॐ सिद्धिः चटिक धाउ पटकी फ़्टइ फूं जुन बंबइ रकुन वहद बाट घाट ठः ठः स्वाहा। त्रिम्मादेवी चंडिका लिशिखरु लोहो पूकु सुकि जाइ हरो हरः देवी कामाक्षा की आजा फुरैं जह इहि पिंडिरहद पीडा करिह।
- विधि इस मंत्र को अरणी कंडो की राख को १०८ बार मत्रीत कर स्रॉख पर लगाने से भ्रौख की पीड़ा शांत होती है।

- मन्त्र :--सपुंद्र समुद्र माहि वीपु वीपु माहि धनावयु जी वाढ़ की बज्खाउ बाढ़ कीडज नरवाहित असक तणह पापी लोजज ।
- विधि: इस मत्र से ७ बार या २१ बार (उ जने) मंत्रीत करने से दाढ़ पीड़ा दूर होती है।
- मंत्र :--ॐ उतुंग तोरण सर्प कुंडली गतुरी महावेब्न्हाइ कसणड हिल जाइ बिल्छोनउ मूसलिछोनउ कारविवलाइ छोनउ ऊगमुखी पाठ मुखीछोनउ थावरउछोनउ कालहोडीछोनउ वराहीछोनउ वाठसीछोनउ गडुछोनउ गुब-मुछोनउ चउरासी दोषछोनउ अठ्ठासीसय व्यष्ठोनउ छोनी-छोनी मीनी-मीनी महादेव की आझा।
- विधि:—-प्रश्ली कंडे की राख को मंत्रीत करके उस भस्म को ३ या ५ –या ७ दिन फोढ़े के ऊपर बांघने से दृष्ट स्फोठिकादिक का नाश होता है।
- मंत्र :--आवड हणबंतु गाजंउ गुड डंउ वाजाभोगरिउ आछा कंद रखंउ हाथमोडंउ पायमोंडउच्छिय काटड चुडिय उतारइ रक्त अूल मुख अूल सवे अूल समेटि घालिवा पुत्र चंड हणुमंत की शक्तिः ।
- विधि:— इस मंत्र से पानी २१ बार मंत्रीत करके पिलाने से ग्रौर श्रूल प्रदेश मे लगाने से श्रजीर्णविश्रूचिका श्रूलादि की द्यांति होती है। स्त्री के प्रसव काल में इस मंत्र से मंत्रीत पानी पिलाने से तत्क्षण प्रसव होता है।
- मंत्रः—एडारिंगलासुख मिनाजडाबोयानाडीरामुगतुसेतुबंधि सुखबंधि मुखाखारुबंधिनवमास यंभूदशमइ मुक्तिस्तंभू३।
- विधिः ः इस मंत्र से कन्यः कत्रित सुत्र को स्त्री के बराबर नाम कर ले फिर ६ नो लड करके २१ दार मंत्रीत करके उस डोरे को स्त्री की कमर में बांधे तो गर्भ का स्तंभन होता है और नो मास की पूति हो जाने पर कमर में बधा डोरा को लोल देने से तुरन्त प्रसव हो जाता है।
- मंत्र:—ॐ चक्रश्वरी चक्रांको चक्र वेनेन घटं छामय-छामय हां हीं हूं हें हीं हु: जः जः ॐ चक्रवेगेन घटो छामय आसय स्वाहा ॐ फक्टि मुखी स्वाहा ॐ हिसल वंक्रंस्वाहा।
- विधि: घट भ्रामण मंत्र --
- मंत्र :—ॐ नमो चकरवरी चक्र वेगेण शांख वेगेन घट भ्रामय भ्रामय स्वाहा हो ही होरी सणरीसो अदमदपुरी सोडग मएवर्याइउ विड दक्षिण दिशा

हानी लगा महादेवी किली २ शब्बं जंकार क्यों अदसद चिक छिन्नी २ मडाशिन छिन्नि २ कंवोडती छिन्नि २ अदसद सामिणि छिन्नी हो ही होरी सणरी सो पर पुरुष दिवायर अंजड मुद्रयसयाइं तिहि बारि हिपई संताइं कंपइं बहुबिह सायरत्ते कम्मइं परिहरहुं रायकं पावंती चिगि चिगाइं कंवोडी डाइणि फाडइ सिहोही होरी सणरीसोविष नासणि हर चिक छिन्नी सुदरशणि।

विधि :—इस मत्र से गुगल मंत्रीत करके धूप देने से जो भी बाधा होगी वह प्रकट होगी । झगर भूत की बाधा होगी तो आग मे मन्त्रीत गुगल को डालने से कडवी बदद् आयेगी, चमड़े की गंध आवे तो शाकिनी बाधा, पुसर्राभ की गध से योगिनी बाधा ।

मंत्र :--- अ नमो मगवइ कालि २ मरुलि काक चंडालि ठः ठः ।

विधि: - इस मत्र को ७ बार मंत्रीत (जूप) करके गोवर से मंडल करे।

मंत्र :--- अ नमो ब्रह्मदेवश्वराय अरे हरहि मरि पुंडरि ठः ठः।

विधि .-- इस मत्र छो १० ६ बार जभ कर (शाल्योदन सन्कामघुघृत) मिश्रित करके पीड ३ स्थापन करे फिर प्रथम डम द्वितिये मृदुत्तीये स्रगाराः कल्पनीयाः प्रथमे काक पाने शीघ्रः वर्षति द्वितीय पक्षेण ततीये न वर्षति ।

मंत्र :---ॐ ब्रह्मणि विश्वाय काक चंडालि स्वाहा । (काकाह्यान मन्त्रः)

मंत्र :—काम रूपी विषद्व संताडावद्व परवद्व अछद्व कोकिलउ महख्व अजिउ सुको-किलउ भइख्व पहिरद्व पाऊचडद्व हांसि चडद्व कंहा जाद्व श्री उजेणी नगरी जाद्व उजेणी नगरीछद्व गंध बाम सणुता हंछद्व सिद्धवट्ट सिद्धवट हे द्विबल इछद्व चिहाचिहां दाडद्व भड्ड महाहाथि छद्द कपाल कपालियंतु यंत्रि मन्त्रु मन्त्रि कामतुं कामद्वं नामतुं नामद्व एं क्लीं शिरु धूणय २ कटिकंपय२ नामि चालय चालय दोषतणा आठ इ महादेवी तणे वाणे हणि हणि खिलि खिलि मारि मारि मांजि २ वायु प्रचंदु बीद कोकिल उभद्वर बुजः जः हः हः ।

विधि: --इस मंत्र को सात बार जपने से दोष नही (प्रभवति) प्रकट होगा।

मन्त्र:--ॐ हीं श्रीं पाश्वंनाथाय आत्म चक्षु पर चक्षु भूत चक्षु पिश्चन चक्षु २ डाकिनि चक्षु२ साकिनी चक्षुसर्वलोक चक्षुमाता चक्षुपिता चक्षु अमुकस्य चक्षुदह दहपचपचहन हन हुं कट्स्वाहाः। विधि: -- यह मन्त्र २१ जपे (कलवाणी मन्त्र)।

मन्त्र :--ॐ चिकिचि णि स्वाहा ।

विधिः :—इस मन्त्र से भस्म (राख) को २१ बार सन्त्रीत करके चारों दिशाओं में फेकने से मशकानव्यन्ति ।

मन्त्र :-- ॐ ठों ठों मातंगे स्वाहा ।

विधि :---इस मन्त्र से सरसों २१ बार मन्त्रीत करके डालने से चुहे नण्ट हो जाते है।

मन्त्रः---ॐ स्वाहा ।

विधि:- इस मन्त्र से कन्या के हाथ का सूत कता हुआ ७ बार मन्त्रीत करके खटिया के बांघ देने से खटमल नष्ट हो जाते हैं।

मन्त्र:---ॐ हर हर भमर चक्ष स्वाहा।

विधि .— इस मन्त्र से स्पारी मन्त्रीत करके २१ बार, फिर खावेती दांत के कीड़े नाश होते हैं।

मन्त्र:—ॐ वल्क्यूंक्लीं वर्लेशिति सर्वदृष्ट दुरित निवारिणि हंफट्स्वाहा । ॐ अपृते अठुत्तो-द्भवे अठृत वर्षिणी अठृत वाहिनी अठृतं श्रावय २ संसं ह्रंह्रंक्लीं२ ब्लुं२ द्वांद्रीं दुष्टान द्रावय २ सम शांति कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु दुःखमपनय २ श्री शांतिनाथ चक्केन अठृत वर्षिणी स्वाहा।

विधि: -- इस मन्त्र को २१ बार जपे। (कलवाणी मन्त्र)

मन्त्र:--ॐ समिर समिर सिद्धी समरी आतुरि आतुरि पूरि पूरि नाग वासिणि तं अन्यि वासिणी आकासु वंध पातालु वंधु विशि वंधु अवदिशि वंधु डाकिणि वंध शाकिणि वंघ वंध वंधेण लंकादही तेण हणु एण लोहेन ।

विधि .- इस मन्त्र को २१ बार जपने से सर्व उपद्रव शान्त होते है। (कलावानी कृते)

मन्त्र:—3% हिमवंत स्योत्तरे पात्र्वें कठ कटी नाम राक्षसी तस्यात्नपुर शब्देन मकुणा नत्र्यंतु ठः ठः स्वाहा।

विधि .- इस मन्त्र से की डा-की डी नाश होते हैं।

मन्त्रः—पुधिष्ठर उवाचेरपिङकंच अते वते कार्यं सिद्धे विसवंतो अजीन माहे किलिकिनिपातेसु गुदिनिपातेसु वातहरिसेसु पीत्त हरीसेसु सिलेसम हरिसेसु ब्राह्मणो चत्वारो गाथा भणंती काली महाकाली लिपिसिपि शारदा भयं पंथे।

विधि: -- ग्रर्ण उपश्रम मन्त्रः हरिश स्थानेषु श्रूलोचारऐ सित श्रूलोपशम मन्त्रः।

मन्त्रः—आउमृत जीव आकाशे स्थानं नास्ति ॐ असि आउसा ॐ नमः (त्रैयामन्त्र)

मन्त्र :—हें क्लीं हुसौँ (योनी, नामि, हृदय, स्थाने वामा नां वृदयं ललाट मुख वक्षसि नृणां वृदयं)

मन्त्र :---ॐ नमो चामुडा फट्टे फट्टेश्वरी ।

विधि: — अनैनतै लं, मुंट्ठी, चवार ७ प्रदक्षिणा वर्ते ७ दामा वर्त्त वामि मंत्र्यस्त स्तेलेन टिक्ककं करणीयं सुठयां चूर्णि कृत्यान नस्युर्देया।

मन्त्र:—ॐ ऐं हीं अविके आं कांद्रांद्रीं क्लीं ब्लूंसः हाक्लीं नमः ॐ हीं हंःश्रींस्वाहा ॐ हूंमम सर्वदुष्ट जनवशी कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमी मगवलोरियमाय हिंग होन ते।

विधि :-इस मन्त्र को प्रातः १०८ बार स्मरण करने से सुन्यतादि सर्व रोग शांत होते है।

मन्त्रः—-ॐ सांसुंसेंसः वृश्चिक विषंहर हरसः।

विधि:--ग्रनेन बार २१ खटिकायामिम मंत्रितायां वृश्चिकं उत्तरि ।

विभि .— इस मन्त्र से खटिया को २१ बार मन्त्रित करने से विच्छु का जहर उतर जाता है।

मन्त्र :---ॐ ऋषमाय हनि हनि हना हनि स्वाहा।

विधि:—इस मन्त्र को २२ बार या १००० बार जपने से कथायेन्द्रिय का उपशम होता है, बिक्रेय तो निद्रातन्द्रा का नाश करने वाला है।

मन्त्र:—ॐ हों श्रीं क्लीं कलिकु डे २ अधुकस्य आपात्त रक्षणे अप्रतिहत चक्रे ॐ हों वीरे वीरे जयवीरे सेणवीरे बढ़माणे वीरे जयंते अपराजिए हूं फट् स्वाहा ॐ हों महाविद्ये आहेंित मागवित पारमेश्वरी गांते प्रशांते सर्व- क्षुद्रोपशमेनि सर्वभयं सर्वरोगं सर्वक्षद्रोपश्चमं सर्ववेला ज्वलं प्रणाशय २ उपशमय २ सर्व संघस्य अधुकस्य वा स्वाहा ॐ नमो मगवऊ संतिस्स सिच्यउ में मगवइ महाविद्या संत्ति संत्ति पंसत्ति पंसत्ति उवसंत्ति सब्वपायं- पसमेउ सब्बसंत्ताणं दुपय चउप्पयाणं संति देश गामा नगर नगर पट्टण केडेबा रोगियाणं पुरिसाणं इत्योणं न पुंसयाणं अट्टसयामि मंतिएणं धूप पुष्प गंध माला ल कारेणं संति । कायच्वा निरुवसप्रोहवइ ३ ।

विधि: -- ऐते स्त्रिभिरिपवासा जलं च प्रत्येक मण्टोत्तर शत वारात् श्रभिमंत्र्याः यदा त्वरकत्सुकं भवति तदा प्रत्येकं वार २१ अभिमंत्र्यः हस्तव।हन च ।

भन्त्र :—ॐ नमो भगवते पाद्यंनाथाय वज्र रफोटनाय वज्र वज्र एकाहिक रक्ष रक्ष द्वयाहिकं रक्ष रक्ष ज्याहिकं रक्ष रक्ष चार्जुविकं रक्ष रक्ष वात ज्वरं पित्त ज्वरं इतेष्म ज्वरं संद्विपात्र ज्वरं हर हर आत्म चक्षु परवक्षु भूत-चक्षु पिशाच चक्षु शाकिनि चक्षु डाकिनी चक्षु माता चक्षु पिता चक्षु ठटारिच मारि व रिडकल्लालि वेसिणि, छीपिणि, बाणिणि, खित्रणि, वंमणि, सु नारि सर्वेषां टेष्टि वंधि वंधि गति वंधि २ ऊडोसिणि, पाडोसिणि, घरवासिणि, वृद्धियुवाणि, शाकिणिनां हन हन वह वह ताडय ताडय भंजय भंजय मुखं स्तंभय २ इति मिलि ते पाद्यंनाथाय स्वाहा ।

बिधि :--अनेन प्रत्येक गुणणा पूर्व पचसप्तवा ग्रन्थयो वध्यन्ते ।

मन्त्र :---ॐ क्ष् ।

विधि:--इस मन्त्र से माथे का रोग दुखना शान्त होता है।

मन्त्रः ---ॐ ह्रीं चंद्रमुखि दुष्ट व्यंतर रोगं ह्रीं नाशय नाशय स्वाहा।

विक्रिः.—इस मन्त्र से २१ बार श्रक्षत (तन्दूल) श्वेत मत्रीत करे दुष्टब्यतर क्रुत रोग शात होता है।

मन्त्र:—ॐ नमो भगवते सुप्रिवाय कपिल पिंगल जटाय भुकुट सहश्र योजनाय आकर्षणाय सर्वशाकिनिनां विध्वंशनाय सर्वभूत विध्वंशनाय हिण २ दिह दिह पिंच पिंच छेदि छोद दारि वारि मारि२ मिक्ष मिक्ष शोषि शोषि ज्वालि ज्वालि प्रज्वालि जोहि जोहि मोहि उच्चाटि उच्चाटि स्तिमि स्तिमि बंधि बंधि हूं फट्स्वाहा ।

विधि:-७ बार स्मरण करने से आञान प्रभवति ।

मन्त्र :--ॐ अंगे वंगे चिर चंडालिनी स्वाहा ।

विधि -- अनेन बार ७ अभिमत्रीतयो गोमूत्र घृष्टया गुटिकया चक्षु रंजने बेलोय शाभ्यति ।

मन्त्र:-ॐ सोखाऊ सारू छिन्नउं तडाकु छिन्नउं पडडाकु छिन्नउं गद होडी फोडी छिन्नउं रक्त फोडि छिन्नउं रक्तफोडि कउणि उपाइ देवी नारायणि उपाइछिन्नउं

विधाः – अनेन मत्रेण जूनादि फोडी वार ७/२१ (उंजिता श्रृष्यित) मंत्रीत करने से लुता-दिक से होने वाले फोडे –फुन्सी शात होते हैं।

मन्त्र :--- हं ले रक्षे खः स्त्रीक्षे हं फट्।

विधि --लक्ष जाप्यान् मोक्षः।

मन्त्र:--ॐ इति तिटि स्वाहा।

विधि: - १० = वार भणित्वा त्रिकाल हस्त वाहनं कार्य कारव विलाइ पीडा नाशयित ।

मन्त्र: -- लूण लूणा गरिहि उप्पन्नउं जोगिणिहिउपायउ जाहि गलिनि उरसा-विकलिजमप्यु वेखिन सक्कइ सर्वामिय पातालि ।

विधि: --इस मन्त्र को ७ बार मन्त्रीत करके जिसके नाम से खावे वह वशी होता है।

भन्त्र:—ॐ अरहंत सिद्ध सयोगि केविल स्वाहा। ॐ आइच्छु सोपु मंगल बुद्ध गुरु सुक्को शनि छरो राहु केतु सब्वे विगहा हरंतु ममविष्यरोग चयं ॐ हीं अखुरते मम श्रियं कुरु कुरु स्वाहा आहिय सराहिया हः म्हः यः यों हुवः ऊहः। विधि: — इस मन्त्र से खूली (मिट्टी) को ५ या ७ बार मन्त्रीत करके, दुष्ट के सामने डालने से दुष्ट उपश्रम हो जाता है और वश में हो जाता है ।

सन्त्र:—-ॐ हः हः हंसःसःसःहंसः वयःहंसःरःरः हंस झःझः हंसःजागु हंसःहःहः।

विधि:--ग्रनेन ऊंजनेन कल्पानीये च कालदच्टी जिवति एते स प्रन्ययाः ।

मन्त्र :--- अ भगमालिनी भगवते हीं कामेश्वरी स्वाहा ।

विधि:--वस्त्र, पूष्प, पान आदिक मन्त्रीत कर देवे तो वश में होता है।

मन्त्र :---ॐ जंमे थंमे दुट्टमंथं मय मोहय स्वाहा।

विधि: --- वासाधुपो जलंबा २१ बार अभिमन्त्र्यते ।

मन्त्रः —ॐ आत्म चक्षुपर चक्षुभूत चक्षुशाकिनी चक्षुढाकिनी चक्षुपिसुन चक्षुसर्वचक्षुर्ही फट्स्वाहा।

विधि: -- इस मन्त्र से भाड़ा देने से नजर लगने वाले का दृष्टि दोष दूर होता है।

मन्त्र:--ॐ दोट्ठि विसुअ ढोट्ठि विसुथावर विसु जंगम दिसु विसु विसु उपविसु उपविसु गुरु की आज्ञा परमगुरु की आज्ञा स्फुरउ आज्ञा स्फुरतर आज्ञातीज आज्ञा तीव्रतर आज्ञा खर आज्ञा खरतर आज्ञा श्री का जल गाथ देव की आज्ञा स्फरउ स्वाहा।

विधि: -इस मन्त्र से दृष्टि दोष उतारा जाता है।

मन्त्र :---पार्क्वोपवंड त्रिगुलधारी श्रुल भंजइ श्रुल फोडइ तासुलय जय।

विधि:--इस मन्त्र से पेट पीड़ा का नाश होता है।

मन्त्रः —हिमवं तस्यात्तरे पाइवें अश्वकर्णों सहाद्रुसः तत्रेव श्रूला उत्पन्ना तत्रैव प्रलयं गता।

विधि: शूल नाशन मन्त्र।

मन्त्रः---ॐ पंचात्माय स्वाहा ।

विधि:--इस मन्त्र को २१ बार मन्त्रीत करके, ज्वर ग्रस्त रोगी की चोटी में गांठ देने से ज्वर बन्धन को प्राप्त होता है। मन्त्र :---ॐ हुं मुड़न स्वाहा ।

विश्वि: - इस मन्त्र से शाकिनी दोष से रक्षा होती है।

- सन्त्रः --ॐ नसो सगवते पाठवंनाधाय सर्वं भूत वशं कराय किनर किंपुरुष गरुड गंधवं यक्ष राक्षस मृत रिसाच शाकिनी डाकिनीनां आवेशय आवेशय कट्टम कट्टम घुर्मय घुर्मय पात्रय पात्रय शीघ्रं शीघ्रं हां हां हों हं, हों हः फट् ५ यः ५ वज्य तुंडोमहाकार्ये बँज्य ज्वलित लोचन वजवंड निपातेन चन्द्रहास खङ्कोन भूभ्यांगच्छ महाज्वर स्वाहा। (ज्वर बाहन क० सन्त्रः)
- सन्त्रः ॐ नमी अप्रति चक्के सहावले महावींये अप्रतिहत्त शासने ज्वाला मालो-द्भान्त चन्नेऽवरे ए ह्वे हि चन्नेऽवरो मगवति कुल कुल प्रविश प्रविश हों आविश आविश हों हन हन महाभूत ज्वाराति नाशिनी एकाहिक द्वाहिक त्राहिक चातुर्प्रिक झहाराक्षस ताल अपस्मार उन्नाव प्रहान अपहर अपहर हों शिरोगुंच २ ललाटं मुंच मुंच भूजं मुंच २ उदर मुंच २ नामिमुंच २ कटि मुंच २ जंघां मुंच २ भूमि गच्छ २ हं फट्स्वाहा।
- विधि:— अनेन ज्वरिणि हस्त भ्रामियत्वाज्वर प्रमाणात्र गुण कुमारीसूत्र दवरक अर्मु बार २१ जपन वेला ज्वरे ग्रन्थि सात एकात रादौ २ दत्वा स्त्रीणा वामे वाही पुरुषस्य दक्षिणे वध्येत् प्रथम दवरकस्य कुंकुम सूप पूजा कियते।
- मन्त्र:--ॐ यः क्षः स्वाहा कुमारी सूत्रस्य नवतं तवः पुरुषमानेन गृहीत्वाऽनेनाभि मंत्र्यस गुडां गुटिकां कृत्वा भक्षयेत् घृतं वा अनेन बार १०८ अभिमंत्र्य-पिवेत् वालको नश्यति ।

मन्त्रः--काच माचि केष्यिट स्वाहा ।

विधि :--अणेन चणका वर्षोपलानि वा सूइ वाडिभ मंत्र्यते कामल वातं नाशयति ।

मन्त्रः — ॐ भ्रीठः ठः (हिंदुकी मन्त्रः)

मन्त्र:--ॐ सीय ज्वर उष्ण ज्वर वेल ज्वरवाय ज्वरपमूह रोगे व उवसमेउ संतित्तिथयरो कुणउ आरोग्रंस्वाहा। (वार २१ स्मरणीया)

- विधि: इस मत्र को २१ बार जाप करने से हर प्रकार के ज्वर नाग होते हैं।
- मन्त्रः—ॐ ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्रं्यलांजिनदत्ताचार्यभंत्रेण अष्टोत्तर शत व्याधि क्षयं यात्र ह्रीं टःटः स्वाहा।
- विधि:— इस भंत्र से कन्या कसीत सुत्र को ७ वड करके १० म्या ७ या २१ मंत्रीत करके डोरे मे ७ गाठ लगावे फिर ज्वर पीड़ा ग्रसीत व्यक्ति के हाथ में या कमर में बौचने से ज्वर गड़ गुमड़ादिसर्वदोष नाक्ष को प्राप्त होते हैं।
- मन्त्र :---ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कलिकुंड स्वामिन् असि आ उसाय नमः।
- विधि · · इस गल से कुमारी कत्रीत सून को १० ६ मत्रीत करके और डोरे में १ गाठ लगावे और कमर में बाये तो गर्भ रक्षाभी होता है और गर्भ मोचन भी होता है। ध्यान रखें कि गर्भ रक्षा के लिये डोरा मंत्रीत करना हो तो मंत्र के साथ २ गर्भ रक्षा बोने ग्रीर गर्भ मोचन करना हो तो गर्भ मोचय २ मत्र के साथ बोने तो कार्यहों जाता है।
- मन्त्र:--ॐ णमो अरहंताणं ॐ णमो सिद्धाणं, ॐ णमो अइरियाणं ॐ णमो उवज्झायाण ॐणमो सब्बसाहूणं एय पंचणमोक्कारो चउबीसमध्यउ आयरिय परंपरागय चंदसेण खसासमणाणं अत्येणं सुन्तेणं दाड़ीणं दत्तीणं जरक्खाणं रक्खसाणं पिसायाणं चोराणं मुख बंधाणं दिही बंधाणं पहार करोमि ही ठः ठः स्वाहा ।
- विधि:—इस मत्र से पानी मत्रीत करके उस पानी को दिशोदिशा में फेकने से दृष्टि दोष कांत होता है।
- मन्त्र :—ॐ उजेणि पाटणि को कासु नामवाडहिउ रक्तवाउ छिदउ ताउ छिदउ सूधउली छिदउ फोडि छिदउ फोसली छिदउ हिष्ट छिदंउ शोकु छिदउ प्रथि छिदउ २ अनादि बचननेन छिदउ रामण चकेण छिदं छिदं मिद भिद ठः ठः शिरोत्तौ शिरोति छिदउ स्वाहा ।
- विधि इन मन्त्र कांबोलनात्राय और हाथ से छुरी पकड़ कर उस छुरी के सम्र भागको छेदानुकार से घुमावे नो माथे का गेग, फोड़े, फुन्सी का रोगशास्त्र होता है, किस्सु छुरी को फोड़े के ऊपर घुमाना पड़ेगा।
- मन्त्रः—ॐ ननो भगवते पार्वनायाय सत्तफण विभूषित्ताय अपराजिलाए ॐ भ्रम २ रम, वच्च वच्च अःकट्ट आकट्ट अमुकस्य सर्वग्रहान् सर्व

ज्बरान् सर्वं भूतान् सर्वं लूतान सर्वं वात्तान् सर्वोपद्रवान् समस्त वैडाफिन्यो हन हन त्राशय त्राशय क्षोभय क्षोभय विज्ञापय श्री पाठवेनाथो आजापयित ।

- विश्वीय: प्रनेन बार ७/७ गुण्या यन्यि दीयन्ते प्रयं मन्त्र स्विटिकया प्रथमं नव सरावे लेक्यः द्वितीय शरावे चान विश्वित्र खटिकया एवं विश्वं ठ कारत्रयं लिखित्वात्रं शरावं अयोमुखं उपरि निवेदय कुमारी सूत्रेण द्वयमिष वेश्टियित्वा सु विश्वानेन मंचकाथो धरणीयं पृपादिना पूजनीयं नै यदं च दातव्यं सर्वेरोग निवृत्तिः।
- मन्त्र :-- ॐ कीं हीं रक्ते रक्ते स्वर्! इदं कटोरकं भ्रामय भ्रामय स्वाहा ।
- विधि: —श्रावक गृहानीत भस्मना वार ७ परिमार्जयित्वः मंडले स्थाप्यत्ते पूजादिकं विधियते।
- मन्त्र :—ॐ नमो मगवतेन कृतायं ध्याघ्न चर्म परिवर्त्तित शरीराय यो यो वा जपेयो मवित सोऽस्मिन्पात्रे प्रवेशय प्रवेशय सर सर प्रसर प्रसर चल चल चालय चालय भ्रम भ्रम भ्रामय भ्रामय यत्र स्थाने द्रव्यं स्थापितं तत्र तत्र गच्छ गच्छ स्वाहा ।
- मन्त्र:—रागाइरिउ जई णंजए जिलाणं नमो महं होउ एवं उत्हि जिलाणं परमोहीणं पितेंपित्तहा एव मणं त्तोहीणं णंताणं तोहि ज्जयजिलाणं नमो सामन्न केवलिणं भवा भव थाणते सित्तहा सित्तहा उग्रतव चरण वारीण मेवमितो नमो मंह होउ चउ दस दस पुव्वीणं नमो तिहक्कार संगीन ।
- विधि: सब्वेसि ए ए सि एवं किच्चा ब्रहं नमुक्कारं जिभयं विज्जं पर्जेजसामे विद्यापिस ज्जिज्जा।
- भन्त्र:—ॐ नमो भगवऊ बाहुविल स्सेह्पगह सर्वाणस्सं ॐ वर्षु वर्षु निवपु
  मग्रंगयस्स सया सोमेबिय सोमण सेम हम हुरे जिन वरे नमं सामि
  इरिकालि पिरिकाली सिरिकाली तह महाकाली किरियाए हिरियाएय
  संग एति।बह कलियंबिरए सुहुमाहप्पे सब्बे सांहते साहुणो बंदे ॐ किरि
  किरि कालि पिरि २ कालि चिसिर २ सकालि हिरि हिरि कालिययं
  पिय सरिख सरे आयरिय कालि = किरिमेरि पिरिमेरि सिरि मेरि

सरिय होइहिरि मेरि आधरियमेरियय मिप साहंते सूरिणो सरिमो ६ इयमंत पय समेया चुणिया सिरिमाण देव सूरीहि जिणसिद्ध सूरि पमुहा दिव्यण ताएण सिद्धिपयं ।।१०१।

मन्त्र:—ॐ नमो गायमस्सिखस्स बुद्धस्स अक्खोणं महाणिसस्स पत्तं पूर्य पूरय स्वाहाः। ॐ बिट्टी मखा बिलट्टी श्री उज्जेणोभउं चरंती ब्रह्मधीय बलबंती तासु पसाइं अम्ह सिद्धि लद्धि वलं त्रिश्चवनं वशीकरं (आत्मरक्षा मन्त्र) उच्चिट्टीयर प्रसादात् सर्व सिद्धी तरकणा होड शांतिवेव की आज्ञा फुरड ।

मन्त्रः —ॐ एकवर्ती सीसवर्ती पंच बाह्यण पंचदेव गरुडनी कंचुली पहिरइ मनुनि भ्रंतु वालु बार्लाह विधिय हवालह नदी प्रवेसु हाथ रक्खाउ पागरव्खाउ विलिशंकर जीउ राखाउ नारसिंहणउ बंधु पडइ श्री स्वामिनीणी आज्ञा फुरइ।

विधि: - वज्र तारावर प्रशादात् सर्वसिद्धि तत्रक्कणा होइ शान्ति देवतणी आज्ञा फुरइ।

मन्त्र :--कालोनागिणी मुहिवसइ को विस कटउ रवाइ झंगि अंगि अम्हहरू बसइ कोसंमुहउ न ट्वाड ।

विधि: — इस मत्र को ३ बार पढ़कर अपने वस्त्र के अन्तिम छोर पर बाये हाथ से गाँठ लगावे तो मार्गमे किसी प्रकार का भय नहीं होता है।

मन्त्र :--ॐ नमो भगवज गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स अक्षीण महाणसस्स तर २ ॐ अच्छीण महाणसस्स स्वाहा।

विधि:-स्मरण मात्र से ही लाभ करता है।

मन्त्र :---ॐ अट्टे मट्टे चोर घट्टे सर्व बुष्ट भक्षी मोहीनी स्वाहा ।

विधिः :- इस मन्त्र से परथरों को मन्त्रीत करके दशो दिशाओं में फेकने से चोरों का भय नहीं होता है।

मन्त्र :--आइवंसे चाइ वंसे अच्चग्रलियं पच्चग्रलियं स्वाहा ।

विधि: --इस मन्त्र को स्मरण करने से मार्ग मे भय नहीं होता है।

मन्त्र :--ॐ धनु धनु महाधणु २ कट्टि ज्जंतंसयं न देइ आरोपित गुणं।

विधि :-- धनुमार्गे लिखित्वा एनं मत्रं मध्येविन्यस्य वामपादेनाहत्य गच्छेत् चोर भय न भवति ।

मन्त्र :--- अ हीं गरुड हीं हंस सर्व सर्प जातीनां मुख वंधं कुरु कुरु स्वाहा ।

विधि:--इस मन्त्र को ७ बार स्मरण करने से १ वर्ष तक साँप नहीं काट सकता है।

मन्त्रः—ॐ हीं सर्वेषहाः सोम सूयांगारक बुध वृहस्पति शुक्र शनैश्वर राष्ट्र केतु सहित्ताः सानु ग्रहा में भवंतु ॐ हीं असि आउसा स्वाहा ।

विधि: - इस मन्त्र का स्मरण करने से प्रतिकृत ग्रह भी ग्रनुकृत हो जाते है।

मन्त्र:—इदस्स बच्चेण विष्णु चक्रशतेन चकाका सकुठारेण अमुकस्य कंठाव् छिंव छिंव मिंव भिंव हुं फट् स्वाहा। (कोठा मन्त्रः)

मन्त्र :--ॐ झंव्यं अरुणोदय अमुकस्य सूर्यावर्तं नाशय नाशय ।

विधि:--कालातिलराती करिडदर्भरक्त चन्दन फूलः २१ सूर्यावर्त नाशयति।

मन्त्र :--- ॐ फों फां बो मों मों क्षों यों फट स्वाहा।

विधि: - लूतागर्दभादीनां डाकिनीनां भूतपिशाचानां सर्वग्रहाणा तथा ज्वर निवर्त्तको मन्त्रः।

मन्त्रः—हिमबंतस्योत्तरे पाइवें सरधानामयक्षिणी । तस्मानुपुरशब्बेन विशल्या भवति गुर्विणी ।

विधि:—इस मन्त्रको ७ बार जल मन्त्रीत करके गिंभणी को पिलाने से प्रसुति सुखसे हो जाती है।

मन्त्र :---ॐ ह्वां ह्वीं ह्व ह्वः लुह लुह लक्ष्मी स्वाहा ।

विधि:-इस मन्त्र से चना को मन्त्रीत करके खिलाने से कामल रोग नाश होता है।

मन्त्र :--ॐ नमो सवराय इलिमिलि स्वाहा । (शिरोर्ति मन्त्रः )

मण्त्र :---ॐ ह्रीं क्षीं क्लीं आवेशय स्वाहा ।

विधि: --अनेन मन्त्रेण सर्वं विषये हस्त भ्रामण। इस मन्त्र को पढ़ता जाय और रोगी पर हाथ फेरता जाय तो सर्वं प्रकार के विष दूर होते हैं।

मन्त्र:—ॐ हर्ति क्षः उद्धं मुखी छिद छिद मिद मिद स्वाहा। (कलवाणी मन्त्रः)। मन्त्र:—कुंगर उप्परिति सिमुयज सो अप्युच्च बराज तसु कारणि मद पाणिज

दिश्रड फिहर सूरिय बार ।

बिधि:-इस मन्त्र से सूर्यवात दूर होता है।

मन्त्र :---ॐ क्षीं क्षीं हः।

विधि:-इस मन्त्र से सिर दुखना ठीक होता है।

मन्त्र :---ॐ वः ॐ सः ॐ ठः स्वाहा ।

विधि : इस मन्त्र से मिल्लियां उपद्रव नहीं होता है।

मन्त्र:—ॐ नमो नमस्त्रित्तये ऊंदर ऊंदर हर हर कर कर चर चर मृबि देखि देसि दास पुरलु ठः ठः अनगार से वितेकुर्वरसंहर संहर सर्व भूत निर्वारणी क्लों क्लों क्लों उत्तालि कालि कालि स्वाहा।

विधि .--इस मन्त्र में अपस्मार रोग दूर होता है।

मन्त्र :—ॐ वज्र दंडो महाकाय वज्रपाणि महावतः तेन वज्र दंडेन भूमि गच्छ महाजवरे ॐ नमो धर्माय ॐ नमो संघाय ॐ नमो बुद्धाय ॐ मने मने एकाहिक द्वाहिकः ज्याहिक चार्त्विषक वेलाज्यर वातिक पेतिक इलेप्सिकः। संग्निपातिक सर्व ज्यरान् अमुकस्य ज्यरं बंधामि ठः ठः।

विधि: इस मन्त्र से फल व पाना मन्त्रीत कर खिलाने से बुलार दूर होता है।

मन्त्रः—ॐ हिमयंतस्योत्तरे पाइवें किपलो नाम वृद्धिकः तस्य लांगुल प्रभावेन भूम्यांयत्तउ महाविष ।

विधि: - इस मन्त्र से विच्छूका जहर उतर जाता है।

मन्त्र :---ॐ इवीं श्री प्रदक्षिणे स्वाहा ।

विधि: - इस मन्त्र से भी बिच्छू का जहर उतर जाता है।

मन्त्रः --- ॐ क्षांक्षीं आहं क्षें क्षः।

विधि :- इस मन्त्र से भी विच्छु का जहर उतर जाता है।

मन्त्रः —ॐ हीं कों ठः ठः ठः अष्टादश वृश्चिकाणां जाति छिंद छिद भिद्र भिद्र स्वाहा ।

विधि: इस मन्त्र से लाडा देने पर विच्छुका जहर उत्तर जाता है।

मन्त्र :-- ॐ अनृत मालिनीं ठः ठः स्वाहा ।

विधि: - इस मन्त्र से विच्छू का जहर उतर जाता है।

मन्त्र :--- 🗗 खुर-खुर्बन हुं फट् स्वाहा ।

विधि: -- २१ वार फेरा च उसिंद्रदातव्याः।

मन्त्र :--ॐ क्षिय पक्षियः ३ निर्विषी करणं स्वाहा ।

विधि: - इस मन्त्र से बिच्छू का जहर उत्तर जाता है

मन्त्र:--ॐ हृवये ठः ।

विधि: - इस मन्त्र का ललाट पर ध्यान करने मे बिच्छू का जहर उतर जाता है।

मन्त्र :---ॐ आगि संकर्ल पाच्छी संकर्ल चालि संकर्ल हुउ सिउ सिउ संकर्ण जद्दरे बीछिय अचल सिखल वलिस खंडिकादेवी यूजपाइ टालिस वृद्धिक खो भरिवि खप्परू रुहिर मदमांस कर कुकरू डोरिय उडक्कस हुने उरूगही रउतिह खंडि मोरिजु नीसरइ जोगिणी नयणाणां दुक्त खिखिणि खिरत्तं पानुखिणि खखीछिय खः खः।

विधि - इस मन्त्र से भी विच्छू का जहर उतर जाता है।

मन्त्र:---ॐ नमो भगवते पारवनाथाय अमुकस्य कठके छिद छिद भिद्र भिद्र ठः ठः स्वाहा । यह कठकु मन्त्र है ।

मन्त्र:--ॐ ठः ठः स्वाहा ।

विधि:--इस मन्त्र को २१ बार पढे।

मन्त्र :---ॐ विसुंधरी ठः ठः।

विधि:-इस मन्त्र से १०८ बार हस्त वाहन श्वान विधोत्तार मन्त्रौ।

मन्त्र :--- ॐ विश्वरूप महातेजठः २ स्वाहा ।

विधि: -इस मंत्र से अवर्क विष दूर होता है।

मन्त्र :--आदिउ आदितपुत्र अर्क जट मउडधरु लयउ मुस्टिह घउवस्टि रेजः।

विधि:-इस मंत्र से अक्कं विष दूर होता है।

मन्त्र :—हिमबंत नाम पबंतो तिणिहालिउ हलु खेडइ सुराहिका पुत्र तसु पाणिउ देसु उल्लहि सिज्ज्मइं सुज्जावत्तउ ।

विधि:-अनेन वार ७ उजनमपि कियते।

मन्त्र:—गंग बहुंती को घरइ कोतिह मत्तउहिष मइ बद्द संदरू वॉनिय उमहु परमेक्षरु हथि ता तो सोयली ठः ठः।

विधि:-इस मंत्र से ग्रग्नि स्तभन (भवति) होती है।

सन्त्र:---कु'तिकरो पांच पुत्र पंचहि चडहि केदारो तिन्दु तँडतह महिपड६ लोहिहि पड्ड क साठ तातीसीयली ठः ठः।

विधि: - इस मंत्र से दिव्य अग्नि भी शांत होती है।

मन्त्र:--- तद मेविया वानह (य) छम्मि कहिया जाहि उब दंतिए मदीय कुद सएणं भाणिय भार सहस्सेण वंबोहि वसपविस पडिय मचडिय ॐ ठः ठः स्वाहा ।

विधि: --अनेन वार २१ कूसरणी ग्रभिमंत्र्यते ।

सन्त्रः—हिमबंतस्योत्तरे पारे रोहिणो नाम राक्षती तस्यानाम ग्रहणेन विलरोगं छिवामि पणरोगं छिवामि ।

विधि:--गल रोहिणी मंत्र।

मन्त्र:--ॐ कंद मृते वारण गुण वाणधगृह चडावगृह चडावगृ निक्तवाय सर जावन छिप्पडराव ।

विधि: - यह सरवायु मंत्रः । (इस मंत्र से धनुर्वात ठीक होता है)

मन्त्र:—ॐ हीं हीं शीं वलीं वलीं कलिकुंड दंड स्वामित् सिद्धि जगद्वशं आनय आनय स्वाहा ।

विधि:—इस मंत्र को प्रातः प्रवश्यमेव २१ या १० द बार स्मरण करके भोजन करे तो इस मंत्र के प्रभाव से सीभाग्य की प्राप्ति आपदा का नाश राजा से पूजित लक्ष्मी का लाभ, दीर्घायुः शासिकनी रक्षा सुगति को प्राप्ति । यदि जाप करते हुए छूट जाय तो उसका प्रायदिवत,एक उपवास करान वाहिए । अगर उपवास करने की शक्ति न हो तो जैसी शक्ति हो उस मुताबिक प्रायदिवत अवस्य करना वाहिए और फिर जपना प्रारम्भ करे । जीवन भर इस मंत्र का स्मरण करे और गोप्य रक्ष्में किसी को बतावे 'नहीं' तो देव गुरु के प्रसाद से सर्व कार्य स्वयं सफल हो जायेंगे । और मुगति की प्राप्ति होगी ।

मन्त्र :--ॐ रक्ते विरक्ते स्वाहाः।

विधि:--(छेति उतारण मंत्र)

मन्त्र :--- अ रक्ते विरक्तें तखाते हुं फट् स्वाहा । (लावणोलारण मंत्रः)

मन्त्र :---ॐ(प) क्षिपस्वाहायः हुं फट् स्वाहा ।

विधि :--इस मन्त्र से दुष्ट वर्ण शान्त होते हैं।

मन्त्र :--- ॐ वंक्षः स्वाहा (गड मन्त्रः)

सन्त्र :---नीलीपातिल कविषउ बहुयउ कालउडंडुकउ बिहुमांडु पृथ्वी तण इपापी लीजिसिजड गिडिस पावसि ठः स्वाहा ।

विधि :-अनेन वार २१ गडोश्मिमत्र्यते एतद्गिमंत्रितेन भस्मनाऽक्षि स्रक्ष्यते ।

भन्नः —ॐ उदितो भगवान् सूर्योपद्माक्ष वृक्ष के तने आदित्यस्य प्रसादेन अमुकस्यार्क्वभेटकंनाशय नाशय स्वाहा ।

विधि: — इस मंत्र को कुंकुँसो से लिखकर कान पर बाँधने से आधा शिक्षी सिर की पीड़ा दूर होती है ।

मन्द्रः ---ॐ चिगि भ्रांइं चिगि स्वाहा।

विधि:--अनेन मत्रेण दर्भुं, सुइ, जीवरण इ हाथि लेवा इजइ डावइ हाथि सराबु करोटी वाध्रियले सूइ पुणपाणी माहि घाली जइ खाट हेदिरुधरी जइ कामल-वाज फीटइ पडियउ टीसड ।

मन्त्रः ---ॐ रांशें रंरों रंस्वाहा।

विधि:-इस मन्त्र से कामल वात (उज्यते) नाश होता है।

मन्त्र :—ॐ इटिल मिटिल रिटिल कामलं नाशय नाशय अमुकस्य हीं अप्रत्तिहते स्वाहा ।

विधि: - इस मन्त्र से चना, कड़वा तैल, नमक, अजवाइन, मिचं, सब चीज साथ में लेकर २१ वार मन्त्रीत करके खिलाने से कामल-वात नाथ होता है।

मन्त्र:—हिमबंत उत्तरे पाश्वें पर्वतो गंध मादने सरसा नाम यक्षिणी तस्याने उर सहेण विशत्या भवति गूर्विणी ।

विधि: — इस मन्त्र से तेल २१ बार मन्त्रीत कर शारीर पर तथा मल स्थान पर लगाने से गर्भिणी सुख से प्रसृति करती है।

## मन्त्रः—ॐ क्रां क्षां ह्यों तो तमो सुग्रीवाय परम सिद्धि कराय सर्वेडाकिनी ग्राहीतस्य।

विधि:—पाटेपर यक्ष लिखकर अन्दर नाम लिखे, फिर सरसों, उड़द, नमक से ताड़न करेतो डाकिनी आदि से आकंदीत हुआ रोगीका रोग नाश होता है। इस प्रकार का यंज्ञ बनावें—



मन्त्र :--ॐ ह्रीं वासादित्ये ह्रीं क्लीं स्वाहा ।

किथः -- सर्वं मूली उन्मूल्यन मन्त्र ।

मन्त्रः —ॐ ह्रीं क्षीं३ कः३ लः३ यः३ हंफट्स्वाहा।

विधि:— प्रनेन वासा अक्षत रक्षा बार २१ अभिमन्त्र्य चतुर्दिक्षु गृहादौ क्षिप्पंते सर्वदोषा उपकाम्यति।

मन्त्र :--ॐ ह्रीं अप्रति चक्रेश्वरी नखाग्रह शिखाग्रह रक्षं रक्षं हुंफट् स्वाहा ।

विधि:-कलवाणी मन्त्र।

मन्त्रः :—ॐ वसा देवी केरउ आडउ अणंत देवी केरउ आडउ ॐ विद्धं विद्धेण विकाहरी विजा।

विधि: —गो घृतेन हस्ते चोपडियत्वाविद्वगडोपरि हस्तो मन्त्र भणित्वा वार २१ श्राम्यते त्ततो विद्वं उपशाम्यति, यदा एता वतापिन निवर्त्तते तदा गोमय पुत्तलकम धो मुख्यम व लंब्य श्रुलाभि विध्यते ततो निवर्त्तते ।

.मन्त्रः —ॐ उरगं उरगं सप्त कोडिउ नीसरइ रक्त बद्दमांसि रांघिणि । छिन्नउ सवाउ हाथुसरीरि बाहयेतु ।

- विधि:---मनेन उ'जित्तारांधिणि रूपशाम्यति।
- मन्त्र :---ॐ प्रांजिल महातेजे स्वाहा ।
- विधि: -- डस मन्त्र को गौरोचन से भोजपत्र पर लिखकर मस्सक पर धारण करने से जुँआ में जीत होती है।
- मन्त्र:—द्रोण पर्वतं यथा बद्धं शोतार्थे राधवेण उतं तथा बंधयिष्यामि अभुकस्य गर्भं मापत उमा विशोधंउ स्वाहा । ॐ त्तद्यथाधर धारिणी गर्भ रक्षिणी आकाश मात्र के हुं फट्स्वाहा ।
- विधि: लाल डोरा को इस मन्त्र से २१ बार जपकर २१ गाठ देवे, फिर गर्भिणी के कमर में बांध देने से गर्भ पतन नही होता है, किन्तु नो मारू पूरे होने पर उस डोरे को लोल देना चाहिए।
- मन्तः -—ॐ पद्मपादीव हीं हां हुः फटु जिह्ना बंधय बंधय सबसवे व समानय स्वाहा ।
- विधि . --इस मन्त्र ने बच मन्त्रीत करके मुँह मे रखने से सर्व कार्य की सिद्धि होती है।
- मन्त्र :--ॐ स्के रक्ता वते हंफट स्वाहा ।
- विधि:—कल्या कत्रीत सूत्र गाठ देकर लाल कनेर के फूलो से १०८ बार मन्त्रीत करके स्त्री के कमर में बाधने से रक्त प्रवाह तास होता है।
- मन्त्र:—ॐ अपृतंबरे वर वर प्रवर विशुद्धे हंफट् स्वाहा । ॐ अपृत विलोकिनि गर्भसंरक्षिण आकर्षिण हंहंफुट् स्वाहा। ॐ विमले जयवरे अपृतेहंहं फुट् स्वाहा। ॐ भरभर संभर संइन्द्रियवल विशोधिनिहंहं फुट्स्वाहा। ॐ मणि धरि विजणी महाप्रतिसरे हुंहंफुट्फुट्स्वाहा।
- विधि: इस पाँच मन्त्रों को चन्दन, कस्तूरी, कुंकुम अलकुक के रस से भोजपत्र पर लिखकर इस विद्या का जाप करे, फिर गले में बाँधे या हाथ में बांधने से शाकिनी, प्रेत, राक्षमी वा अन्य का किया हुआ यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र प्रयोगादि का नाश होता है। विशेष क्या कहे, विष भक्षण भी किया हो तो भी उस विष का नाश होता है।
- मन्त्र :---ॐ काली रौद्री कपाल पिडिनी मोर। दूरित निवारिणी राज। वंधज्

## शक्तिका बंधउ नील कंठ कंठेहि बंधउ जिह्नावेबी सरस्वती बंधउ चक्रभयौ पार्वती बांधउ सिद्धिर्भम गृरु प्रसावेन ।

- विधि :—इस मन्त्र का सदेव स्मरण करना चाहिए। क्षुद्रोपद्रव का नाण होता है, विशेष पंडिनो की सभा में स्मरण करे, चोरों का भय हो तो स्मरण करे, या राजद्वारे स्मरण करे।
- मन्तः ----रंघणिरंघ वाइ विसलित्तो देवीतिण तिणि तिमु लिमित्ती उद्दी उवहिली जाइण्यङ्क्ति जायन संकर् आवड अप्पि ।
- विधि गोबर की गृहली काक ने, और एक स्वयंदूसरी गृहली काकि जिसको रंघणी होती है उसको करके अक्षत से मन्स्रोच्चारण पूर्वक ताडन करेतो रंघणी अच्छी हो जाती है।
- भन्त्र:—ॐ घंटाकर्णो महावीरःसर्वब्याधि विनाशकः विस्फोटकमयं प्राप्तं मां रक्ष रक्ष महाबलयत्नःवं तिष्टसे देव लिखीतो विशवाक्षरः तत्र वोषान्त्रपत्रामि सर्वज्ञ वचने यथाः।
- विधि:—इस मन्त्र से कन्या कत्रीत सूत्र मे ७ गाठ लगावे, मन्त्र को २१ बार पढे, फिर उस डोरे को कमर में बाधने से निगडादय उपशम हाते है।
- मन्त्र:—ॐ हीं श्रीं घनधान्य करि महाविद्ये अवतर समगृहे धनधान्यं कुठ कुरु ठः ठः स्वाहा ।
- विधि .--२१ बार स्मरणीया ।
- भंत्र: मुबंग मउड्रस्त आक्षि नील चचु स्वेत वर्णु शरीरिजउमाथइ अनंत पुलकुविहुकाने कु डल तक्षकु गण्ड चहु वाहर रवइ वासुकिककोलु विह पाए नेउल गण्डक्ष्य पाय है दिठ अरक्षत्र्यां नि प्रह्मपुत्र सन्धु चरीस अक्षत्रुजिनवर सिज्जाकारिजाइ विसुखर का लारि-हिलाइ विसुलल्लाकारि येइ विसुलिहि किलिहि होंस किलिहिलि हिंस जमु चंदुठा इशे विसुलल्य हजाइ लोहिल समस्पियज तासु मङ जीवि उ समस्पियज आदित्य कालि-जनसम्पियज कालागणी रुद्ध फोफस अरि रे उट्ठी २।
- विधि .-- प्रतेन । वार २१ अपरान्हे दिन ७ डाभिज जिला दुग्ट फोडी का वलु पीहज चरहलु रॉधण्यादिक मुण्याम्यति गृहिनिकद्वाय मध्येवा स्व पादादिक श्रियते ।
- भंज:—ॐ वीरिणो विवात पितापि इटि २ हम सम भक्षणे दास हरणा ब्याघि चूरसांह दुगत मसिगन तेज गत गलगड गंड माला कुरु हुटिया रोगो रुधिर हरो गुरू, कुँभ करणो

पंचमो नास्ति कर्लिन प्रिये बात हरस्यां प्रघो मुखी देवी नव शिर-धरे छत्री हरिय भट्ठ धरिय उसब्बसभावाइं खीलउ परमिष-आपली पर मुद्र दी घी जंग बाउ भमर बाउ हद्दु बाउ रक्त बाउ रांघणि सब्बबाउ सिद्धिहि जाउ।

- विधिः :— इस मन्त्र से प्रत्येक प्रकार के वात रोग ठीक होते हैं। मंत्र पढ़ते जाये और फाड़ा देते जाये।
- मंत्र :— ॐ नमो भगवते पार्वनाथाय धरणेन्द्रययधावित सहिनाय कि नर कि पुरूषाय गरुड
  गंधवं महोरग यक्षराक्षस भून पिशाच शाकिनोना सर्वम्ल ज्याधि विनाशाय काला
  दुष्ट विनाशाय वज सकल भेदनाय बज मण्टि सं चूणेनाय महावीर्ष पराक्रमाय सर्व
  सन्त्र रंकतराय सर्वभूत वंश कराय ॐ हन २ दह २ पच २ छिन्नय २ भिन्नय २
  मुच्चय २ घरणोद्ध पदावित स्वाहा ॐ नमो भगवते हनमताय कपिल पिगल लोचनाय
  बज्याँगमृष्टि उद्दीपन लंकापुरी दहन बालि सुधीव अजण कृश्वि भूषरण आकाश दोषं
  वंधि २ पाताल दोष वंधि २ मृद्गल दोष वंशि एकाहिक द्वयाहिक ज्याहिक चार्तुषक
  नित्य अचर वात जवर धातु जवर भेत जवर रक्षेत्रम जवर यस्वं ज्वराच सर्वेदह २ सर्वेदृत २
  हो स्वाहा कोइलज कर प्रात्त पुरिजताउ कुत्व वतानु ग्राणो शक्ति अगलो खेलावद्द
  होमवेलालु चल्लावर एक जानि चालि छन्न चालि प्रकट चालि जर उद्दोढि कीउ
  क्षोडि खरासी दोष कोइलज हण्ड वापुक्षिक कोडलावी रत्तणी ३।
- विधि: -- एमिस्त्रिमिमर्जे प्रत्येक कलपानीये कृते पायितः सर्वे दोषा उपशाम्यसि, एकैकेन वार ७ अभिमध्यतया वटिकया नव शराबे, ठ, कारे लिखिते ऊसीसाधीत च निद्रा समा-



याति ॐ संयुक्त नमस्कार पद पचक लिखित्वा चिष्टिका वद्धा नवर क्षति मातृका नमस्कार वाचक लिखित्वा तिच्चिष्टि काउ छीर्ष के घृतारास्नौ सुप्तस्य सर्वोप द्रवासागयित । इस मन्स्र के विधि का भाव विशेष समक्ष में नहीं आता है । भन्तः ॐ खत्रिउ काला कुट विस वन्नउ सूद्रिका सद्धृ लिउ वन्नउ वाय ससउं हरियालउ चन्नज चारि विस वारि उवन्नउ अद्वारह जाति को ही र जानिवसी होइ शन्ध्वर वारिज हु जाय उरेविस वपित का जाती पीगला पुत माह मासि अधारी चउदसिरे वित तस्त्र घारउ जन्मु भयउ मूटिट हयउ दीटिट तीलियउ खाउ अत्तोलियउ खाउं पल खाउ पलसउ खाउ भार बाउ भारसउ लाउ अदीट्ठउ खाउ हुउं खाउ तुहुन खाइ कउणुखाइ श्री सरडा महेब खाउ जरे विस फूटि होइ माटी त्रेत्रीस कोडि देवता खाधउ वाटि तिहु बिभुवन शिव नाग्ति विसु ठ ठ श्री नील कठ की श्राज्ञा सोपाराउल की श्राज्ञा शिव शक्ति नास्ति विसु उठ श्री नील कठ की श्राज्ञा सोपाराउल की श्राज्ञा शिव शक्ति नास्ति विसु उठ श्री नील कठ की श्राज्ञा सोपाराउल की श्राज्ञा शिव शक्ति नास्ति विसु उत्तर जें।

विधि: --विसन्तिभुविन हि नास्ति विसु।

मन्त :-- ॐ नमो पास पत्ताय भस्म जटाय शमशान रचिताय वन्ध चम्म पहिरणाय चल्-२ रे चालु२ रेडाकिनी शाकिनी भूत प्रेत पिशाच छलु छिद्र जाणु विताणुगुप्तुप्रकट्ट चउरासीयक्ष चुरि २ चउरासी मन्त्र चुरि २ पराई मद्रा चुरि २ आपणी मुद्रा प्रकटे करि पाराइ भाजि घालि बापू श्री महादेव तस्ती आजा बाधि भीडि स्राकसि सर्वइ दोप जिक्तवरणड श्राथि गप्त प्रकटीत सबद बाधि आशिषालि महारा पाग हेट्ठि ३ दीहुउ रीस नीरसंड अद बद व परी सी दंग मंग चरित्र उटिठयद विखणादिसि हिम देव किलि २ शब्दट जकार कर्षिति अदबद बकड छिदि सेडा सिणि छिदि अहमद सार्विण छिदि कवाडनी छिदि २ ही हउरीस निरीसउ परपोरिस दिवाकरू भू जिस मुंध सामिते वार नइ पसता कपट व हव वसायर ते कचापरिहरिगय की पानी चग भगउदी करमोडउ डाइगि फोडिसि होती सणत विसनासण होरे छदि सदिर सिगा। ॐ नमो ग्रन्मित्र राजाय कुछितविट बनाय अनत शक्ति सहिताय अप्ट कूल पर्वत वॉनि आढार भाव वनस्पती वाधि नव कुल नाग बागिसान समित्र बाधि प्रटरासी सहस्त्र रिपि बाधि नवानवइ कोडियक्ष बांधि विष्णु रुद्ध बाधि नव कोटि देव बांधि छप्पन्न कोटि चाउटा बालि श्रट्ठारह पवणि बाधि छतिसँ राजकुली बाधि मालिए। वाधि कल्लालिणि बाधि तेलणी बाधि ब्राह्माणि बाधि सर्वेड दोप बाधि जिक्बण दोष आथि गप्त प्रकटित सर्व दोप बाधि भीडि आक्रसि आणि घालि महारा पाग हेटिठ वडद वेर्गवाय २ अरि मन्त्र य वायण की ज्ञांक बाधि २ भिडि २ आ फ्रसि २ वड वेगि वाधि २ ।

विधि .—इस मंत्र से पानी मत्रीत करके देने से अथवा आडा देने से सर्व प्रकार के दोप चाहे व्यतर डाकिनी शाकिति राक्षस भूत प्रतादि कृत ही चाहे हच्टि दोप हो चाहे परकृत यत्र मत्रादि हो सर्व प्रकार के दोष इस महा पत्र से बात होते हैं।

मन्त्रः—आय मानंन त्तेज आइत्त मान पहिरणउं हुंकारइ आवइ जकारइ जाइजः ३।

- विधि:--स्नात्रं काराप्य अक्षते स्ताम्यते गुगुलं दीयते तृतीय ज्वरं नाश्यति ।
- मन्त्र:---जबुहुल त्रशनि वेसिय ॐ उप्पाइया सिरील जउंहण वंति कलि काउ किउच तिन दुक्कालिल कालु काले महाकाले।
- विधि: --- एक इवास में सात बार अथवा तीन श्वासमें इक्कीस बार हाथ पर सिर धरे तो सिर का दर्द शात होता है।
- भंक्षः ॐ नमो सुधीव सया कल विकृत जाटयागए। गधर्वं जरकर कस बेनाल भूत प्रेत पिशाच इडिणि सिंग मूल पेट सूल आताश पानाल कन्यका ॐ नमो पाइवेनाथाय जस्सेय चकक फुन्तंगच्छद तेण चक्केण जटुट० दुट्ठ विद्वाच चउरासी वायादछत्तीस स्नताय सत्तावीसं भ्रश्न गडाइ अट्ठावीस फुल्लियाऊ खिदी २ भिदि २ सुदरिसण चक्केए। चंद्र हास खङ्कान इन्द्र वच्छे राहुं पट्स्वाहा।
- विधि: दर्भेण गडवाउ उजिता वार २१ निवर्त्ते क उपवास कृत्वा संध्वायापयस्च पीत्वा प्रभाते कृष्ण चनकान् भक्षयित्वा मृष्टि प्रमाण कुष्जक जटां पष्टिक तंदुलकेन पिष्टायः पिवति तस्य प्रभागि निवर्त्ते ।
- मन्त्र:—सोहया कारणी पहुषा वालिरेऊँ पजारे जरालं किली जइ हणुषा नाउँ हर संगर की अगन्या श्री महाधव भराडा की अगन्या देव गुरु की अगन्या जरो जरालंकि।
- विधि:—डोरा को दश वड करके उस में दश गाठ लगावे मन्त्र १०८ वार पढ़े। मन्त्र पढ़ता जावे और डोरे में गाठ लगाता जावे। उस डोरे को गले मे या हाथ मे बांधने से वेला ज्वर, एकातर ज्वर, द्वयानर ज्वर, त्रयतर ज्वर का नाश होता है। इसी प्रकार गुगुल को भी मन्त्रीत कर जलाने से सर्व ज्वर का नाश होता है।
- मन्त्र :---ॐ सिद्धि ॐ शंकरू महादेव देहि सिद्ध तेल ।
- विधिः ≔इस मन्त्र से काचलेल अभिमन्त्रित (नस्यया) करके सूघेतो सर्वप्रकार के सिर दर्दनष्ट होते है। और इस तेल से गुमडा, फोडा, घाव, अग्निदाह इत्यादिक अच्छे। होते हैं।
- मन्त्र :--ॐ सद्यवाम अघोर ईसान त्तत् वक्तः।
- विधिः:—इस मन्त्र को एक ब्वास मे३ बार जपने सं माथे कादर्दशात होता है। ग्रीर बिच्छू काजहर उनर जाता है।
- क्लिक्सः अनेतिन स्वासेन वार मेक विधिना, एव बार त्रय जपितो शिरोत्ति दृश्चिक मुतरित कालु वरी चूर्ण ग० - पल द्वय ककापपिलका मध्ये अधा घाडा वावची बीज चूर्ण त्र्यगुली प्रक्षिप्त पीते सरिष्प तेले अभ्यगेद भूत स्वेत कर्कटीनि वर्त्तयति, टंकण

खारस्य वासित्त जलेण लेपे सर्वमिष साइं निवर्त्तयति, सुवर्ण माक्षिकं केलरस पली हरियाल मणसिल गन्धक निबु या रस पलि अभ्यगेनद भूत निवृति:।

मन्त्रः ---ॐ हां आंक्रों क्षांह्रों क्लों ब्लूंहां हीं पद्मावतो नमः।

विधिः :—इस मन्त्रको सफेद पुष्पों से १००६ दस दिन तक जपे तो सर्वसिद्धि करने वाला होता है।

भन्त्रः --ॐ रक्त जट्टरक्त रक्त मुकुट धारिणि परवेध संहारिणी उदलवेधवंती सल्लुहणि विसल्लुचूरी फट्ट पूर्वेहि आचार्यको आज्ञा ह्रीं फट्स्वाहा।

विधि:-इस मन्त्र का जप करने से परविद्या का छेदन होता है।

मन्त्र:---ॐ हीं श्रींहर हर स्वाहा।

विश्विः :—इस मन्त्र को ३ दिन मे १००० पुष्पों से श्री पाइवेनाथ भगवान के सामने जप करेतो सर्व सम्पदादिक होती है। तीनों दिन १०८–१०८ पुष्प होने चाहिये।

सन्त्र:--ॐ नमौ भगवते श्री पाइवेंनाथाय पद्मावती सहिताय हिली हिली मिलि मिलि चिली चिली किली किली हां हीं हुं हों कौं कौं यां यां हंस हंस हूं फट्स्वाहा।

विधि :--सर्व ज्वर नाशन मन्त्रः ज्वरानंतरं देव कुल दर्शनायाह ।

सन्तः :—ॐ नमो भगवते थी पाद्यंनाथाय ही श्री हीं नम ॐ तक्षकाय नम उत्कट विकट दाइ। घडा कराय नम: हन हन दिह दिह पिच पिच सबे ग्रहाणा बिध बंधि भूतानां राशि राशि ज्वालि ज्वालि प्रज्वालि प्रज्वालि णोपि शांपि भिंति य. यः ज्वालि ज्वालि प्रज्वालि प्रवालि का प्रजालि प्रांपि साम प्रज्वाल प्रांपि साम ज्वाला प्रज्वालि प्रज्वालि वामु बीच ॐ नीवास्था कता प्राया का हु जाणाइ प्राालु जाणाइ प्राालु जाणाइ प्राप्त हेट्टि पाद हिपाय वाम केरी देट्टि श्राडासी पाडासी की देट्टि नाय वाम केरी देट्टि श्राडासी पाडासी की देट्टि नाय केरी केरी देट्टि श्राडासी पाडासी की देट्टि नाय केरी केरी हेट्टि श्राहरीच मूलु अजीर्ण व्यापि हिणुमत तणी लातभग मांते हो जिउ ॐ वीर हनीवाता अनुल वल पराक्रमा सर्वव्याचि छिनि छिनि भिनि भिनि त्राणय त्राध्य नाशय नाशय नोटय त्रोटय स्फोटय वाध्य वाध्य वाध्य वंषइ वंषेण लंकादिहि तेण हुस्पूएण हु फट्स्वाहा।

विधि:-इस मन्त्र को ७ वार जपने से व्याधि बंध होती है।

मन्त्रः—हन हन वह वह पच पच मय मय त्रास सागी सत्वयारे वछ नाग नारो बोल घिमोर उपांग आवहुपुत आवहु सुणहु विचारहु हछि हिलइ विसु विद्वि हिमारुद्र कवि सबी सवाबीस उपवीस चइ बारि भार विस माटो करउं संज्ञा ही नास्ति विसनाश य यक्षोभय क्षोभय विक्षोभय विक्षोभन माविलाशय २।

- विधि:—इस मन्त्र को ऊपर वाले मन्त्र के साथ ओडकर पूरा मन्त्र ७ बार जपने से विष उतरजाता है।
- मन्त्र:—श्रूल महेदवर जड़ द्वारि पर्वत्ते माला चारि समुद्र माहि लुलंघि हंस भस्म अध्ली सिरि गंभारी परतूस लखुण पर जीवउ जिया स्वहि कुमारीकं मकरेड हंसु विनय पूतु गुरुडु सवास सहस्त्र मार पर-विसुनि वद्धउं।
- विधि: इस मन्त्र को ७ बार जपने से विष बंधण को प्राप्त होता है अथवा नष्ट होता है।
- मन्त्रः—ॐ ह्रांहींश्रींक्लींक्लींक्लींक्लांकाराय नाशय सर्वप्रेतनाशिनी ॐ ह्रींठः भस्वंकरि फट्स्बाहा।
- विधि:---इस महामन्त्रको जपने से अथवा २१ बार पानी मन्त्रीत कर पिलाने से पेट दर्द, अबीर्णआदिक नप्टहोते हैं।
- मन्त्र -- ॐ ही वातापिभीक्षतोयेन पीनोयेन महोदधि समेपीत चभुक्त चन्नग स्तर्जरियध्यित ही ॐ कारेप्रथम रूप निराकारे प्रमुत शिवशक्ति समंरूप विन्न काल भैरव कालउ गोरउ क्षेत्रपालु जक्त्व वद्ज नाथु किल सुभीव करी आज्ञा पूर द जहीं महाज्वर २ जाल जलतो देवो पद्मावण वेगिल हित देवि सहर मारि पदृष्टी देवी इ कुन्विभुद्ध क्षत्रवेश विक्त वाबीस म वाघ विसुत हमहु बढी सिद्धि गठिलं कह हुत्त जीगरङ गडयडं तु गाज तुटं जाहो महाज्वर २।
- विधि: नाग बल्ली पत्रपरि जप्य क्षरि तस्यदेयं कर्णे वा दृष्ट प्रत्थयः।
- मन्त्रः —ॐ नमो प्रेलि विखए गिन्हामिम दिया सब्द दुट्ट आमदिया सब्द मुहमह लक्खिया स्वाहा।
- विधि: --इस मन्त्र को १०८ बार १० ककर को मन्त्रीत करके दशों दिशाओं में फेकने से मार्गमें चोरादिक का भय नहीं होता है।
- मन्त्रः—ॐ हीं अर्हे थी शांतिजिनः शांतिकरः श्री सर्वसंघ शांति विदध्यात् अर्ह स्वाहा ॐ हीं शांते शांतये स्वाहा ॐ हीं प्रत्यंगिरे महाविद्ये ।

विधि :— वार १० ६ दिन ७ यस्य कार्यणादि दोवै: संस्मारणीय: ततोयेन दोष: कृत: स्यात्तस्यैव पतित राजप्रशाद वैरिक्म: त्तप्नास्ति यदि तो नस्यात्त् परं प्रत्यगिरादि यंत्राग्नतः कार्यः हिंतु भाग १ ववा भाग २ पिप्पली भाग ३ सूठि भाग ४ यवानी भाग ५ हरीतकी भाग ६ चित्रिक भाग ७ उपलोठ भाग ६ एत च्लूण प्रात रूवा योष्णोद-केत २१ पेयं कास, क्वास, क्षय रोग, मन्दाग्नि दोष प्रश्नमः कार्मण चैत दौष: धात् प्रश्नाति ।

मन्त्र :---रे कालिया निष्य खिक्लउं सहता लुया ठः ठः । (ये कीलणी मन्त्र हैं )।

मन्त्र :--रे कालिया जिष्य मुक्को सहत्तालुयायः यः स्वाहा।(ये कीलणी मन्त्र है)।

मन्त्र:—ॐ फ्रं फ्रां श्रीं हाहंसः वंहंसःक्षंहंःसःहाहंसःस्थावर जंगम विष नाशिनी निर्जरण हंस निर्वाण हंस अहंहंस जुं।

विधि:--जल अभिमंत्रयपाय येत् यदि जीयंते तदा जीवति ग्रन्यथा मृत्यु:।

मन्त्र:—ॐ हंसः नील हंसः महा हंसः ॐ पक्षि महापक्षि सप्पंस्य मुखं बंध गति बंधं ॐ वं संक्षं ठः । इस मन्त्र से सर्पका ग्रहण होता है ।

मन्त्रः ----ॐ कों प्रों नृैठः।

विधि :—इस मन्त्र से बोच्छु ग्रीर साप का जहर बध जाताहै। बृश्चिक सर्पविषये-कंडक बध ।

मन्त्र :--ॐ नमो मगवते ऋषभाय जैनमित मोनमित रोदन मित स्वाहा ।

विधि: — इस मन्त्र से वच सात, मन्त्रीत करके लावे तो महा बुद्धिमान, निरोगी होता है।

मन्त्र:--ॐ श्रीं ह्यीं कीर्तिमुख मंदिरे स्वाहा।

विधि : इस मन्त्र को उपदेश देने के समय में प्रथम स्मरण करेनी श्रोतागण आकर्षण होते हैं।

मन्त्र :--ॐ यः रः लः त्यज दूरतः स्वाहा ।

विधि : - इस मन्त्र का प्रात. नित्य ही १०६ वार स्मरण करनें से कार्मणादि दोष नाक्ष होते हैं।

मन्त्र :--ॐ नमो अरिहंते (उत्पति) स्वाहा । बाहुबलि चलारि सरणं पवज्जामी

इत्यादि । ॐ नमो अरहंताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ णमो आइरियाणं ॐ नमो उवज्कायाणं ॐ णमो लोए सन्वसाहणं ।

विधिः इस मन्त्रका स्मरण करनेसे स्वप्न में शुप्ताशुप्त मालूम होताहै ग्रीर दुस्वप्नों कानाश होताहै।

मन्त्र :—इति पिसो मगवान अरिष्ट सम्म संबुद्धो विज्ञावरण संपन्नो सुगतो लोक विद्ध अनुत्तरो पुरुष दमसारयी शास्तादेवानां च मानुषाणं च बुद्धो मगवाजयधम्मा हेतु प्रभवा तेसां तथागतो अवचेतसायो निरोधो एवं वादी मह समणो।

विधि . — इस मन्त्र को २१ बार जपकर दुपट्टों में गांठ लगाकर ओड लेने पर किसी भी प्रकार के झक्ष्यों का घाव नहीं लग सकता, रण में सर्व झक्ष्यों का निवारण होता है। इस मन्त्र के स्मरण मात्र ने जीव बन्धन मुक्त हो जाता है। चोर भय, नदी में इतने का भय, राज भय, सिह ब्याघ्न सर्पादि सर्व उपद्रव का निवारण होता है। यह मन्त्र पठित सिद्ध है, इस का फल प्रत्यवा होता है। यह मन्त्र पठित सिद्ध है, इस का फल प्रत्यवा होता है।

मन्त्र:—ॐ अरिट्ठ नीम बंधेण बंधामि पर दृष्टि बंधामि चीराणं भूयाणं शाकिणीणं डाकिणीणं महारोगाणं दृष्टि चक्षु अंचलाणं तेसि सब्बेसि समणं बंधामिगइंचंधामि हुं हुं फट् स्वाहा ॐ ह्रीं सब्ब अरहेताणं सिद्धाणं सुरीणं उवक्कायाणं साहुणं मस् ऋदि वृद्धि सर्व समीहतं कुरु कुरु स्वाहा ।

विधिः — इस मन्त्र का प्रातः श्रौर शासको उभय काल में बत्तीस २ वार स्मरण करना चाहिये ।

मन्त्र :---णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं इत्यादि । ॐ नमो
भगवइएसुयदेवयाए सन्व सुय मयाए सरस्सईए सन्व वाइणि सुवन्न वन्ते ॐ अरदेवी मम शरीरं पविस्स पुछंतयस्स मुहंपविस्स सन्वं गमण हरीए अरहंत सिरोए स्वाहा ।

विधि: -- इस मन्त्र का प्रात. १०८ बार जप करने से महाबुद्धिमान होता है।

मन्त्रः —ॐ ह्रं मम् अमुकं वशी कुरु कुरु स्वाहा ।

विधि .— इस मन्त्र को २१ बार स्मरण करने से इच्छित व्यक्ति वश में होता है।

मन्तः :—ॐ अब्बुप्ते मम् सर्व मयं सर्व रोगं उपशानय २ ह्रीं स्वाहा अहें स्वस्ति लंकातः महारमजाधिराज समस्त कौणाधिपतिः अमृक शरीस्थं अमृक ज्वरं समाविशतिय थारे रे टुष्ट अमृक ज्वरं त्वयापितका वर्धनावेव शींझ मागतव्यं अथ नाग छस्तित वाते सिर श्वर्यद्वासखङ्कोन कर्त-विष्यामि हं फटः मा जिष्कासि यक्षास्थातः ।

विधिः — इस मन्त्र को कागज पर लिखकर, रोगी के हाथ में उस कागज को बाधने से वैला ज्वरादि भाग जाते हैं।

मन्त्रः—ॐ हर हर हुं हः दूतां श्रुकि पृष्ठ कस्य प्रछादिकां ।

विधि : —प्रकुमिংशक्तन्नोश्नेनमश्रेण वार १०० जपित्वा पुनरापिमोथते वृद्धौ वृद्धिः शुभं चलामादि पृक्षाया हानीय हानिर श्रुभंच।

मन्त्र:—ॐ ब्राह्माणी२ अहो कहो बलिकंठकाः खविलाई लेऊ लेऊ हिव जाहो।

विधि :--अनेन वार ३२ हस्तस्य स्पर्श विधानेन बलि काठा काख विलाइउप शास्यित दृष्ट प्रत्ययोषं ।

मन्त्र:—ॐ लावण लाइ वाधि थण लउ काख विलाइ अर्जुन कइ वाणी छीत उतीह इ अर्जुन भामि जाइंविलाइ।

विधि: - अष्टोत्तर शत वेलं रक्षामिभ मध्य दीयते।

भन्तः ---ॐ समुंद्र अवगाहिनी भ्रृगु चंडालिनी नव लुन जलु हुंफट् स्वाहा। कृ ४ कुआ इ. ३ नुभाइ,३ ए.६ जः ३ तक्षकाय नमः।

विधि: – देव पूजा पूर्वक जल, इस मन्त्र से मन्त्रीत करके देने से इंक का बिप उत्तर जाना है। शिक्यादिक्षाएकान ज्वर, नृतीय ज्वर, भूत, झाकिनी का निग्रह होना है।

मन्त्र :--ॐ हीं श्रीस्क्रां सिद्धिः गणनाम विद्येयं ।

विधि . इस मन्त्र को एरड के पत्ते पर लिखकर रास्ते में उस पत्ते को फैक देने से शाकिन्यादि भागें में हुडु जाते हैं। इस मन्त्र को नींव के पत्ते पर लिखकर, उस पत्ते को पानी में फेक देने में शाकित्यादि जल त्तरीत स ब्रह्मयोध्यें।

मन्त्र :--ॐ कल्ट्यूं ॐ माल्ट्यूं ॐ त्रस्त्य्यूं ॐ हरूत्यूं ॐ सम्ल्य्यूं ॐ माल्ट्यूं ॐ त्रस्त्य्यूं ॐ हरूत्यूं विधि: — इन नव कुटाक्षर को मंडल पर लिखकर पूजा करने वाले व्यक्ति की प्रत्यक्ष रूप से शाकिन्यादि आकर सेवा करते हैं। और सब दुष्टादिक उपशमता को प्राप्त होते हैं।

मन्त्र :---ॐ ह्रीं भीं हर हर स्वाहा।

विधि: - इस मन्त्र से १० = सफेद पुष्पों से ३ दिन तक जप करने से श्री पाइवेंनाथ प्रभु की प्रतिमा के सामने, तो सर्व सम्पत्तिवान होता है।

मन्त्र:--ॐ नमो भगवऊ गोयमस्स गण हरिस्स अक्षीण महाण सस्स सञ्बाणं व छा थाणं सःवाणं पत्नाणं सञ्चाणं वथूणं ॐ अक्खिण महाणसिया लढिहवड मे २ स्वाहा ।

विधि: - प्रातः उपयोग वेलाया विहरण वेलाया चेतन वेलायां च स्मरणीय वार २१ मंत्रभि-मंत्रणीय देय वस्तु प्रभिमश्य दातःयं।

यन्त्र :--ॐ ह्रीं ला ह्वा प्लक्ष्मीं स्वाहा।

विधिः — इस मन्त्र को १०६ बार स्मरण करने से स्वप्न मे शुभा शुभ प्रकट करता है ।

मन्त्र :---ॐ अरण मद्रे नदी-चारे स्वाहा।

विधि: - गाव व नगर में प्रदेश करते समय मिट्टी को सात वार मत्रीत करके फेकने से गाँव में मागे बिगर भोजन की प्राप्ति होती है। याने भोजन के लिए याचना नहीं करनी पडती है।

मन्त्र :---ॐ नमो भगवति वागेश्वरी अन्नपूर्णं ठः।

विधि - इस मन्त्र को नगर मे प्रवेश करते समय २१ वार जपे तो भोजनादिक का लाभ हो।

मन्त्र :-- ॐ ह्रीं कों क्लीं ब्लुं जंभे जंभे मोहे वषट्।

विधि: - इस मन्त्र का हाथ से जाप करने पर सर्व प्रकार के ज्वर का नाश होता है।

मन्त्रः—ॐ हीं नमः।

विधि :- ग्रनेन मन्त्रेण शीतलि का दोष हस्तो वाहनीय स्तान्ति वृति भंवति ।

मन्त्र :—ॐ हीं अप्रति चक्रे फट् विचक्राय स्वाहा ॐ अ आवि सोषागर्जित गडडे तिमेघ जिम धउ हर्डेत मडा मसाण मखंतु ईणई छंदइतुए परि चल्लई फाटइ फ्टइ थमाह लब्र्ड भूत प्रेत मीडेड मारइ नव ग्रह तुट्ठा चालइ बाप बीर भी परमेश्वरा एकत्ल बीर अहुट्ठ कोडि रूप फोडि निकहड़ एक रूप मेल्हि उजेणि महि कालि गगन खाली भूत पंचास वाघि चेडउ वाधि चेटकु वांचि एकंतरु बांचि बंतरउ बांचि स्नेयतरउ बांधि चालंतउ दोषु चरडकड काटि।

विधि:—डम मन्त्र से कत्या कत्रित सुत्र मे ३ गौठ लगाकर उन तीनों गाठ के मध्य में (कोलिया पुट) डाले फिर उस डोरेको हाथ में बोधे तो एकानरादि ज्वर का नाश होता है। प्रथक्त बात है।

मन्त्र:--- यं रंलंबंक्षः।

विधि :--वर्णि कृष्ण कंत्रल दव रकेनअनेन वार २१ जित्वा वधयेत विलर्गाति ।

ःमन्त्रः :—ॐ तारे तुतारे वीरे २ दुर्गा दुत्तारय २ मां हंसर्व दुःख विमोचिनी दुर्गोत्तारीणी महायोगेश्वरी हीं नमोस्ठुते ॐ हां हुं हुं हुं सरसुं सः हर हंहः स्वाहा।

विधि — इस मन्त्र का १०⊏ बार स्मरण करने से सर्वशांति होती है। सर्वेष्ठपद्भव का नाश होना है।

मन्त्रः—ॐ नमो अगवऊ पासनाहरसयं भेउ सःवाउ ई ई ऊजिणा एमा इह अभि भवंतु स्वाहा ।

विधि:— इस मन्त्र को १० द बार जाप करने से, इति, का उपदास होता है। जिस क्षेत्र में इस सन्त्र से भरम और प्रक्षत १० द मन्त्रीत करके फेकने में और इस सन्त्र को भोज पन्न पत्र लिखकर लभे पर बॉधने से किसी प्रकार की इति नहीं होनी है।

म त्रः —ॐ नर्मो शिवाय ॐ ननो चंड गरुडाय क्लीं स्वाहाश्री गरुडो आज्ञा पयित स्वाहा विष्णुं क्लीं २ मिलि २ हर २ हरि २ फुरु २ मूषकान् निवारय निवारय स्वाहा ।

विधि : इस मन्त्र से सरसो मन्त्रीत कर डालने से चूहे नहीं रहते हैं।

मन्त्रः ---ॐ प्रसन्न तारे प्रसन्ने प्रसन्न कारिः शि ह्वीं स्वाहा ।

विधि:-इस मन्त्र का जाप करने से शाति मिलती है।

मन्त्र:—ॐ हीं श्रींबह्म शांतेश्री मर्विव केश्री सिद्धाय केश्री अङ्कुप्तेश्री सर्व देवता मम् वांछितान् कुर्वन्तु सर्वविष्नान्निशंतु सर्वदुष्टान् वारयंतु हीं आहेंश्रीस्वाहा। विधि:-स्मरणादेव पूजापुरः सरं कर्त्त व्येति ।

# मन्त्रः—ॐ हीं श्रीं कुष्मोंडि देवि मम् सर्वशत्रुं वशंकुरु २ स्वाहाॐ हीं क्लीं सर्वदृष्टेभयो मांरक्ष २ स्वाहा।

विधिः : - अश्वनी नक्षत्र मे घोड़ के पांव की हड्डी ४ झगुल प्रमाण इस मन्त्र से मन्त्रीत करके शत्रु के गृह मे डालने से शत्रु के सर्वे कुल का उच्चाटन हो जाता है।

## मन्त्रः ---ॐ खुर खुरीभ ठः ठः स्वाहा।

विधि: — उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में कुत्ते के पाव की हड़ी अंगुल ५ की लेकर ७ बार भन्त्रीत करके जिसके गृह में डाल देवे वह स्रधा हो जाता है और फिर उसको अतिसार रोग होकर मर जाता है।

# मन्त्र :---ॐ मद्र यटा मल धरति सुठः ठः स्वाहा ।

विधि: — धतुराक्ली ४ ममाण घृलि इन दोनों को लेकर क्रूक्ष्म चूर्णकर इस मन्त्र से मन्त्रीत कर शत्रुके घर में डालने से उच्चाटन हो जायेगा। आद्वानक्षत्र में लाल कनेर की कील अगूल ४ प्रमाण लेकर इस मन्त्र से ७ बार मन्त्रीत करके जिसके घर मे डाल दी जाग वह बनामे ही जाता है।

## मन्त्रः---ॐ हूं स्वाहा ।

विधि: — मधा नक्षत्र में अपा मार्गकी कील ४ अगल इस मत्र से सात बार मन्त्रीत करने के जिसके घर में गांड दिया जाय वह वश में हो जाता है।

## मन्त्र:--ॐ सिली खीली स्वाहा।

विधि .—शनुराधा नक्षत्र में, गरीप की कील स्वयुक्त ४ प्रमाण इस मन्त्र में सात बार मन्त्रीत करके जिसके घर में डाल दिया जाय, वह वज में हो जाता है यदा तस्य सस्कपुष्पों परिकीलिका मारीजते तदा स्वश्चियों विधी भवति ।

#### मन्त्र :---ॐ स्वदार दार स्वाहा।

विधि: - स्वानि नजत्र में बाडि (बगीचा) की कील प्रगुल ४ प्रमाण इस मन्त्र से ७ बार मंत्रीत करके तेल से बतन भरकर उस तेल में बह कील डाल कर तेल से युक्त बर्तन को जिस घर में गाड देवे तो तेल न भवित।

मन्त्र:--ॐ तटमर्टथ स्वाहा ॐ व्याघ्न वदने त्रज देवी सप्त पाताल भेविनी यज्ञक्षस प्रतिक्षोभिणी राजा मोहिनी त्रैलोक्य वंश करणी परसभा जय २ ॐ ह्यां ह्यों फट्स्वाहा। विधि: - इस मन्त्र को १०८ बार जपने से प्रतिवादि की जिल्ला का स्थंगर होता है।

मन्त्र:--ॐ जिह हुंबरींग सरिजद्दाक हु घरो सरित्त जाहण बंत किल किब उगद्द न आबार्द्यांत ॐ फट स्वाहा। एकल्ल सुंदरि हेलिबिसु संवर्ण सुन्दरि हरिह विषु न ३००० विसु न अ६००० विसु मन्त्र कह जं जंकार इति निसाणक शब्द तिभूवने नास्ति विसु ।

विधि: — मत्रण हल मूल कार्ण्ट बार ७ जिस्त्वा निश्चान च बार ७ जिस्त्वा निश्चाणं कार्ण्ट ना हन्यते यत्र २ शब्द: श्रुयते तत्र २ स्थावर विधं न प्रभवति ।

मन्त्र: — अस्ति तिउडि मद्द चलित पत्ती ठी बहरी काल मेघ मद्द आवत दीट्ठ दाडिम हुल्ली सव्य कहा जग हिल्ली मोर तुत्रात्रु तोरतु भरकु मद्द दी एह उत्तद लीयउ तुहु आगद पाड किह जन जाद आदि तउ अत इदीन्हनु आय बतद लद्द बात किह बापु काल मेघ बहिरी की शक्ति अ ल ल ल ल।

विधिः:-काच शरावे पूतलक श्मसाने कोइलेन लिखीत्वावार ७ पुष्प जपित्वा२ सप्तपुष्प



या बत्युज्यते गुगुल गुलिका चउ दाह्यते दिन ७ यावत् रात्रौ विद्यानं एक जाति पुराणि ग्राह्याणि ततोयन्नास्ता जप्यते ग कष्टो भवति । पानीयस्थाने य द्यारोवे क्षिप्ते मुस्यो भवति । पर प्राक्शार्थ्यते जतु हतु स्वामिनि मेल्हा बतु तदामोच्यः अन्यो मोचियतुन श्रक्य ।

- मन्त्र:—हिमगिरि पर्वतुत हाथि तुपवणु उच्छलियउ कवणु ऊछालह हणवेतु

  ऊछा लइ नींव की लकड़ी डालइ हिमगिरि पर्वति लेपाडइर चोरक्खु चार

  रक्खुए बोल जतु प्रमाण न करही तेउ ईश्वर पार्वती पूज डालिह ठ

  रेठ: २।
- विधि: नीव की लकड़ी हाथ में पकड कर रोगी के माथे पर ३ बार घुमावे और मन्त्र पढ़ते जाये तो अगणी पात बार येत्। नंदी मध्ये पूर्वोक्त वर्डमान विद्यात्रि रुज्यरम् शिरसि पूर्वासि मन्त्रिन बासान्निक्षिप्त त्तस्त छिन्सि हों कारंत्रिवर्लायत कौ कारांतं विन्यस्य तदृपरि गुरुस्य हुन्। क्रस्या ह्लीं कार मेक विद्यति वारान् ध्यायति।
- मन्त्रः—ॐ हीं अहें स्वां कीं जीं श्रीं प्रीं सर्वसंगूम गवति महारि के महा पराकम बले महाज्ञकों क्षां कीं कुंमरे रक्ष रक्ष स्वाहा।
- विधिः इस महामन्त्र हो प्रभाग समय मे २१ वार नित्य काले से सर्व प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। श्रोयश्वकर होता है।
- मन्त्रः—ॐ हीं अहें निम ऊण पास विसहर वसह जिण फुलिंग हो नमः। (इति मूल मंत्र)
- मन्त्र:—ॐ हीं श्रींक्लों कलि कुंडस्वामिनि अप्रति चक्रे जये विजये अजिते अपराक्तिने नंभे।
- विधि उपदेश के समय जप कर उपदेश करने से श्रोताजन आकर्षयति अगर मामने पर चक भी आ ग्हा है तो भी इस मन्त्र का ३ दित तक जप करने से पर चक्र भाग जायेगा, दृष्ट जन का स्थामन करता है और मनुद्धों को बग में करता है। (स्मृतो मास ६ निरुगर यार १०६ समयेते तन ऊद्धै वार २१ चित्राग्रेण।
- मन्त्र :--- 🕉 हों धरणेन्द्राय नमः ॐ हों सर्व विद्याभ्यो नमः ॐ ठः ३।
- विधि ः इस मन्त्र को ६ महीने तक निरन्तर १० दबार जपने से सिद्ध हो जाता है। फिर ७ या २१ दार जपने से सर्प जानि का भय नहीं होता है। पजुसरण पाररा के पदु पूजियइ-पट आगड वार १० दस्मर्यते।
- मन्त्रः —ॐ ही पंचाली २ जोइ मंबिज्जं कंठे धारइ सो जाबज्जीवं अहिणानड सज्जइत्ति स्वाहा।
- विधि:--बार २१ गुणियित्वा सुप्यते ।

मन्त्र :--ॐ हो चामुंडे बज्जपाणे हुं फट्ठः ठः ।

विधि : गुन्ति मोक्ष विषये मासु १ सहस्त्रं उभय संध्यं गुणनीय: ग्रह विग्रहा दौच ।

मन्त्र :---ॐ सरल विषात् सिरकती नाशय नाशय अर्द्ध शिरोतौ सिरकती स्थाने अर्द्ध सिरकति ।

विधि : —म्रादित्य शुक्र वारयोरिमं अर्ढ विट्टिकायां लिलित्वा कुमारी सूत्रेण वे प्टियित्वा पक्का अतर संयुक्त मर्ज श्रुनोदीयते श्रम्यदर्ज शिरोतिमान भक्षयति ।

मन्त्र :--ॐ इलवियक्ष ॐ सिलवियक्ष ।

विधि:—इस मन्त्र से लोहे को कील ७ बार मन्त्रिन करके पूर्वाभिमुख लकडी के खंभे में ठोके, स्वय पश्वमाभिमुखेन दाढ रोगिणः सकाणात् कीलिका खोटन च प्रानास्यते स्ताक निक्षिप्य पुनर्वार ७ जिपत्वा निक्षिप्यते पुनर्वार ७ सकलानिक्षिप्यते नत्पाद्वी— दस्तु १ पिन्हायते। इस प्रकार करने से दाढ पीड़ा नष्ट होनी है।

मन्त्र:—యిర్ర్యు స్జ్ర్ల్ జోలు మండ్ జ్లో ఆల్ మి ह్ జ్గ్గ్ర్

विधि '—इस मन्त्र को कपडे पर लिखकर धारण करना चाहिये । (इमबहि का पट्टे लिखित्वा पाइवेंबार्थ)।

मन्त्रः — ॐ नमो भगवते पार्श्वनाथाय हुं फट् ॐ हां ह्रीं ह्रं ह्रौं हां हः।

विधि:—इस मन्त्र को पार्श्वनाथ प्रभुकी प्रतिमाके सामने १० प्रवार जपने से वेलाज्वर कानाश होताहै।

मन्त्रः --- ॐ चंडिके चक्रपाणे हंफट्स्वाहा ।

बिधि . - (उपकी विधि उपलब्ध नहीं हो सकी है।)

मन्त्रः —ॐ नमो भगवतो पार्श्व चंद्राय गोरो गांधारी सर्ववर्शकरी स्वाहा । ॐ नमो सुमति मुख मंडये स्वाहा ।

विधि:--प्राभ्यापृथक बार १०८ मुखभामिमध्य वाम हस्तेनवादा दौ गम्यते ।

मन्त्रः — ॐ ह्रीं अखुक्ते मम श्रियं कुर कुरु रवाहा ह्रीं मम दृष्ट बाताबि रोगान् सर्वोपदवान बृहतो नु भावात् ठः ३ मक्षिका फुंसिका गुरुपादुके असृतं मयं ठः ३ स्वाहा । विधि: —इस मन्त्र को ३ बार जाकर भोजन करने के लिये बैठने से मक्क्षीयाँ नहीं स्राती हैं। ग्रीर सर्व प्रकार के बात रोग नष्ट होते हैं।

मन्त्र :— ॐ एहि नंदे महानंदे पंथे खेमं मित्रस्तद्द पंथे दुपयं बंधे पंथे बंधे चउपयं घोरं आसीविसं बंधे जाव गंठी न खुटइ स्वाहा । ॐ नमी भगवऊ पाद्यंनायाय द्वयं घरणेन्द्राय सन्तफण विभ्विताय सर्व वातं सर्व लूतं सर्व दुष्टं सर्व विश्वं सर्व ज्वरं नाशय २ त्रासय २ छिट २ मिंद २ हूं फट् स्वाहा ।

विधि: -इस मन्त्र से पानो २१ बार मन्त्रीत करके देने से दृष्टि ज्वरादिक शांत होते हैं।

मन्त्रः—ॐ हीं विजय महाविजये सर्वदृष्ट प्रणाशिनी महांत मुख भंजनि ॐ हीं श्रीं फ्रीं कुरु २ स्वाहा ।

विधि: - इस मन्त्र को १० द बार जपे।

मन्त्र :—ॐ हीं ज्वीं लाह्वापल इमीं चल २ कालवर स्वाहा ।

विधि —क्रःगाष्टस्या चर्द्रदेशा वा उमोधितेन् सहस्य १००८ जाप्यः —ततासाधिते सर्व स्वानेकथयनि ।

मन्त्रः —ॐ हीं बाहुबॉल प्रलंब बाहु बिलिगिरि २ महागिरि २ घीरबाहुबले स्वाहा।ॐ बाहुबिल प्रचंड बाहुबिल क्षांक्षीं क्षुंक्षेंक्षींकः उर्खे भुजं कुरु२ सत्यंबूहिर स्वाहा।

विधि:--इस मन्त्र को कायोत्सर्ग १०८ जाप्य:।

मन्त्रः —ॐ ज्रीं हां हीं हु नमः।

विधि:-वार ३३ जाप्ये राजकूले तेज ग्रागछति ।

मन्त्र :---ॐ स्वैरिणी २ स्वाहा ।

विधि:-पूंगीफलादिकं वार १०८ जिपत्वायस्य दीयत्ते स वश्यो भवति ।

मन्त्र :---ॐ नमो अरहंताणं अरेअरणि म्हारिणि मोहिणो २ मोहय२ स्वाहा ।

विधि '—जिन ग्रायतन में इस मन्त्र को १०= बार जपे फिर फलादिक को ७ बार मन्त्रीत कर जिसको दिया जाय वह वश में हो जाता है ।

- मन्त्र :—ॐ मातंग राजाय चिलि २ मिलि मितक्ली अमुकस्य रक्तें स्तंत्रय २ स्वाहा ।
- विधि: -- शुक्ल (सफेद) रंग के डोरे को इस मन्त्र से २१ बार मन्त्रीत करे, फिर उस डोरे को बांधे तो स्त्रियों का रक्त श्राव बध होता है।
- मन्त्र :—करणी वरणी हुइव हिणिरात मुहि रातपूठी पारे अछउ श्रीघोडी मेडु उतार उपहर मलाउमतु संचारउ जहिबहर उतेही पहरिसंसारउ ।
- विधि: --बार २१ वानप्रस्थय्य इस्त वाहन घोडा हस्त वाहन मन्त्रः। मानुषस्यापि रक्ते निष्कासिते हस्तो बाह्यते।
- मन्त्र :—बज्रबंडो महावंडः बज्रकामल लोचनः बज्र हस्त निपातेन भूमीगछ महाज्वरः एकाहिक द्वयाहिक त्र्याहिक चार्जुणिक नश्यंतु त्रिमिः ।
- विधि —एप मन्त्रो बहुकरि तृणेन चूना रक्षेत्र नाडा बल्लीदले लिखित्वा यस्य ज्वर स्नागच्चिति तस्य पास्वीह क्षापनीयं ज्वर नाश्यति ।
- मन्त्र :--- 3% हीं क्लीं श्रीं फे नमः।
- विधि: -- लक्ष जापेन वंधनात्मुच्यते ।
- मन्त्र :---ॐ हीं श्रीं झाँ झां कोदंड़ स्वामिनि मम वंदि मोक्षं कुरु २ स्वाहा।
- विधि: --रोजसवेरे दोनो समय दक्षिण की तरफ मुख करकेरीद्र भाव से १० म्बार इस मन्त्रको जपेतो बन्दि—मोक्ष।
- मन्त्र :--ॐ हीं पद्म नंदेश्वर हूं।
- विधि : इस मन्त्र को १०६ बार जपने से पाप से मुक्ति मिलती है। १०० बार जपने से बह विशेष रूप, १००० जप से अपमृत्युं चालयित, २००० जप से सौभाग्य करोति, रात–दिन में ध्यान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। (वृद्धि होती है) श्रौर १ लाख जाप करने से बन्दि मोक्ष, सर्व प्रकार का दारिद्र नाश होता है।
- मन्त्र :- उद्घीध गधगंती प्रज्यलंती हणइ भाल गुरुपदेशी नामार्जनपार्या ।
- विधि:--ध्यायती सिद्धिः स्तभयति घात वातः ग्रामि दग्वलावणा दौर्पिछ्रादिना उँजन कलपा-नीय सर्वमुप शमयति दृष्ट प्रत्ययः।
- मन्त्र:--ॐ वीर नारसिंहाय प्रचंड वातग्रह भंजनाय सर्वदोष प्रहरणाय ॐ ह्रीं अम्ल व लूं औं स्फीं टोटय २ हुं फट् स्वाहा ।
- विधि: इस मन्त्र से दुष्टवातादि उजनं।

- मन्त्रः --- लइंद्रेण कृतं द्वारं इन्द्रेण अकुटी कृतं भंजती इः कपाटा नि गर्मं मुंच सन्नोणितं हुलु हुलु मुंच स्वाहा ।
- विधि: इस मन्त्र से तेल २१ बार मन्त्रीत करके पेट के ऊपर मालिश करे, श्रांर पानी मन्त्रोत करके पिलाने से मुख से प्रसद होता है।
- भन्तः :—ॐ धनु २ महाधनु २ सर्वधनु धीरो पद्मावती सर्वेदुध्ट निर्दल स्तंमनीनि मोहनी सर्वामु नामिराजा धीनामि सर्वासुनामि राजाधि नामि आउ बंधउ दृष्टि बंधउ मख स्तंमउ ॐ किरि २ स्वाहा ।
- विधिः इस मन्त्र को दक्षिण हस्त से धनुष-बाण चलाने की मुद्रा से जपना, सर्व प्रकार से दृष्ट जानो के मुख्य का स्तम्भन करने वाला यह सर्व उपद्रव दूर करता है।
- मन्त्र:—ॐ गगनधर मट्टो सर्योल संसारि आंबट्टो धरि ध्यानु ध्यायउ खुमप्रउ सुवावउ आपणी मक्ति गुरुकी शक्ति धरपुर पाटण खोमतुराजा प्रजाखोमंतु डाइणि कुकुरु खोमंतुवादी कुवादी खोमंतु आपणी शक्ति गुरुको शक्ति उंटः ३ ।
- विधि: इस मन्त्र से मिट्टीको मन्त्रीत करके माथे पर रखने से या पास में रखने से सर्व जन वश होते हैं।
- मन्त्रः —ॐ ह्रं हां हीं ह्र्ंहः महादुष्ट ल्ताद्ष्ट कोडी वण ॐ हां हीं सर्व नाशय २ पुलि तखङ्गेन् छिन मिन्न २ हुं कट्स्वाहा।
- विधि '- इस मन्त्र से नैल २१ या १० म्नार मन्त्रीत करके लगाने से और राख (भस्म) मन्त्रीत करके लगाने से सर्व प्रकार का गड गुमड फुसी आदि शात होते हैं।
- मन्त्र :---ॐ सिद्धि ॐ संकरु महादेव देहि सिद्धि ।
- विधिः ≔इस मन्त्र से तैल १० ⊏ बार मन्त्रीत करके गडमाल उपर लगाने से गंडमाल अच्छा होना है।
- मन्त्र :-ॐ नमो अरहऊ भगवऊ मुखरोगान् केंठरोगान् जिह्वा रोगान् तालु रोगान् दंस रोगान् ॐ प्रां प्रों प्र्ुंपः सर्व रोगान् निवर्त्तय २ स्वाहा ।
- विधि:—इस मन्त्र से पानीमन्त्रीत करके कुल्ला करने से सर्वप्रकार के मुख रोगशांत होते हैं।

- भन्नः :—ॐ डाऊ चेडा उत्मन मोखी बावन वीर चउसिंह योगिणि छिंव २ भिंब २ ईसर कदृत्रि सुलोहण वंत कह खङ्कि छिन्न २ हुं फट् स्वाहा।
- विधि: वार २१ उंजनेन कर्गम्लादि उपशास्यति।
- मन्त्रः —ॐ ह्रां ह्रां ह्रां सेयउ घोडउ बाहाणी कउ घोडउल कारे लागइ जकारे जाइ भृत दांघि प्रेत दांधि राक्षस वांधि मेक्षस दांधि डार्किति दांधि शाकिती वांधि शाकिती वांधि डार्जिती वांधि डार्जिती वांधि डार्जिती वांधि डार्जिती वांधि डार्जिती वांधि डार्जिती वांधि कार्जित वांधि सक्षु वांधि सक्षु वांधि जडते केरउ दुतउ करिह परिप्रह स चक्रु मोडी घरि मारि बापु प्रवृडं वीर नार स्पंध वीर की शक्ति घरी मारि बापु पृत प्रचंड सीह।
- विधिः इस मन्त्र को धूप से मन्त्रीत करके जलाने से और रोगीपर हाथ फेरने से भूतादि उपशमति।
- मन्त्र:--ॐ नमी अरहेताणं नमी सिद्धाणं नमी अर्णत जिलालां सिद्धयोग धाराणं सब्देसि विज्जाहर ूलाणं कर्यञली इमं विज्जारायं पर्उज्ञामि इमामे विज्जापसिध्याउ आर कालि बालकालि पूरस खररेउ आवत्वो चडि स्वाहा।
- विधि:- पृथ्वी परसात ककर लेकर इस मन्त्र से २१ बार या १०= बार मन्त्रीत कर विकने वाली दूकान की चीजो पर डाल देने से शीघ्र ही उस सामान की बिक्री हो जाती है
- मन्त्र:—ॐ अरहऊ नमो मगवऊ महइ महाबर्द्ध माण सामिरसपणय सुरासुर से हर वियलिय कुसु मुस्चिय कमस्स जस्स वर धम्म चक्कं दिणय राँव वं व भासुर छांय ते एण पञ्जलं तं गच्छइ पुरऊ जिणिवस्स २ आवसं पायालं सयलं महि मंडलं पयासं ते मिछत मोह तिमिरं हरेइति एहं पिलोयाणं सयलं मिबिते तुक्के चितिय सितो करेइ सत्ताणं रवखं रवखस डाइणि पिसाय गह जवख भूयाणं लहइ विवाए वाए ववहारे भावउ सरं तोउ जुएय रणेरायं गणेय विजयं विस्दुद्धपा।
- विधि .— इस वर्द्ध मान विद्या स्त्रोत का पाठ करने वाल के रोग शोक आपदा शांत होती है ।
- मन्त्र:— ॐ महादंडेन भारय २ स्फोटय २ आवेशय २ शीघ्र संज २ चूरि २ स्फोटि २ इंद्र ज्वरं एकाहिक डियाहिक ब्राहिक चार्जुदिक वेला ज्वरं

## समज्यरं दुष्ट ज्वरं विनाशय २ सर्वे दुष्टानाशय २ ॐ ७ र ७ हो स्वाहा २ य : ३ ।

विधि: — इस मन्त्र को अपटमी अथवा चतुर्दशि को उपवास करके १०⊏ बार जपने से यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है। और यह मन्त्र सर्व कार्य के लिए काम देता है।

## मन्त्रः ---ॐ झाझीं झौं झुः।

विधि .— इस मन्त्र से डोरा रंगीन वड करके २ ४ बार मन्त्रीत करके हाथ में बाधने से तृतीय जबर का नाला बोला है।

## मन्त्र :--- ॐ ह्रीं अप्रति चक्रे फट् विचकाय स्वाहा । (सर्व कर्म भरा मंत्र)

विधि:—विशेषतः शाकिनी गृहीतस्य सर्वाषान् गृहीत्या शाकिन्या कर्षयेत् । एकंकं कर्षपं सप्पानिमन्त्रीत इत्या जलभृत कटोरक मध्ये क्षिपेत् ये तरित ते शाकित्यः समेन शाकित्यः वियमेण भूत प्रथा न तदा भूत शाकिनो मध्याद् एकोषि ना अनेत मन्त्रेण सप्पानिम मन्त्रीत इत्या र जाइयेत् यथा र नाइयेत् तथा र आकंदित । एतेत् चोवर सप्पानिम मन्तित इत्या उदी इत्या रकोटयेत् रुपियो नश्यति । अनेत युमम्गृहीत्वा सप्पानि मन्त्रीत क्रित्वा उदीकृत्य स्कोटयेत् रुपियो नश्यति । अनेत मन्त्रेण अजा निडि कामे काकी विध्यात् शाकित्या गृहीतस्य सद्वाधः शराय स पुट धारयेत् शाकित्या नश्यति रक्षा वंधयेत् ।

## मन्त्र:---ॐ कांकों कौ क्षः हः रः फट स्वाहा।

विधि:—इस मन्त्र से सरसों लंकर पढता जावे और रोगी के ऊपर सरसों डालता जावे तो भूतादिक रोगी को छोडकर निश्चित ही भाग जाते हैं।

#### मन्त्र :---ॐ चन्द्र मीलि सर्य मीलि स्वाहा ।

विधि: --इम मन्त्र से डोरेको २१ बार मन्त्रीत करके जिसकी आँख (चञ्च) दुखती हो उस मनुष्य के कान मे उस डोरेको बांधने से चञ्च रोग पीडा नष्ट होती है।

# मन्त्र:—ॐ नमो आर्याव लोकिते स्वराय पक्षे फुः पद्म वदने फुः पद्म लोचने स्वाहा।

- विधि भस्म बार २१ जिप्तिबा टिल्लक त्रिथतेतती हिष्टि दोषो निवर्तते हस्तवाहन च। इस मन्त्र से भस्म २१ बार जप कर तिलक करने से हब्टी दोष याने नजर लगी हो तो ठीक हो जाती है।
- मन्त्रः—ॐ हीं अग्र कुष्पांडिनी कनक प्रमेसिंह मस्तक समारुडे अवतर २ अमोघ वागेःवरी सःयवादिनी संत्यं कथय २ ॐ ह्रींस्वाहा।

- विधिः मासमेकं दशमी मारभ्य १०६ जपित्वा पंचमी दशम्योविशेषतः तपः कार्ययामित्यद्धि श्रविचलेन वार् ७ जाप्य ।
- अयं यंत्र लेखन विधि बसन्तु १ ग्रीष्मु २ प्रावृद ३ बग्रद ४ हेमन्तु १ शिशिर ६ एक दिन मध्ये पट् रिनवो भवेनि दश २ घटिना १ श्रीक ऋतु प्रमाण अहोगात्रि मध्ये पट् भवेति घटिका ६० ६ दिन्योदयात् वसन ऋतु घटिका ६० नत्राव्यंण १ ग्रीष्मे, द्वेषण २ प्रावृद्धे, अपरान्हे उच्चाटण ३ लिखेनु मवत्र योज्य विधिने मारण लिखेत् ४ घरदे णातिक निकंत् ५ हेमते पोष्टिक लिखेत् ६ पत्रगानिय श्रेणरा विपुलाकणा बुजविष्ट राकुकुटोरण वाहनां यग्ण प्रभा कलला ननांत्र्य विका वरदा कुझाधनप शादिव्य फलाकिलानितयेत् पदावती जणता सत्तं एकदायिनी दिक्काल मुद्रासन पत्नवामा भेद परिलाय जपेरसमत्री न चान्यथा सिध्यति तस्थमत्रः। कुवेन् सदा निष्टित जाप्य होमें।
- मन्त्र:--ॐ हीं महाबिद्धों आहंति भागवति परमेश्वरी शांते श्रशंते सर्वक्षद्रोप शामिनि सर्व भयं सर्व रोगं सर्व क्षुद्रोपद्रवं सर्व वेला ज्वरं प्रणाशाय २ उपशमय २ अमुकस्य स्वाहा ।
- विधि . बार ७४ ऽ १०८ स्रनेन मत्रेण दवरक वःसादिमभिमन्यते ।
- सन्त्र:—ॐ हीं श्रीं चंद्र बदनी माहेश्वरी चंडिका भूतप्रेत पिशाच विद्रापय २ बर्ज्यदंडेन महेश्वर त्रिशुलेनदी बीर खङ्गेन चूरय २ पात्र प्रवेशे २ ॐ छां छीं छूं छः फट्स्वाहा।
- विधि '--प्रथम १० म बार इस मन्त्र का जाष्य करे, फिर डोरा को २१ बार मन्त्रीत करके बांघ्र देने से सर्वे प्रकार के ज्वर का नाबा होता है।
- मन्त्र :---ॐ अतिशनैश्वराय ।
- विधि . -- इस मन्त्र का जाप करने से शनि की पीड़ा दूर होती है।
- मन्त्र:—लोहु खाहुलोहु पीयउलोह ही वरु दितु चंदसुर राजा अनुनाही कोइ राजा।
- विधि .—इस मन्त्र से फोडे को ७ बार मन्त्रीत करने से फोडा (घाव) अच्छा होता है।
- मन्त्रः —ॐ लक्ष्मीं आगछ २ हीं नमः अरे ॐ नमः सोषा महाऽचंडबीर भूतात् हन २ शाकिनीहन २ मुंच २ हुंफट्स्वाहा।
- विधि इस मन्त्र से जाप करे तो सर्व दोष की शान्ति होती है।

- मन्त्र:—बहु पाणी एपुर पट्टणमध्यि आणि एण बाउ पुत्रुतृह मछ्द कामलु चडियउसोमे पींछिलेउ छाडिउ १ उद्वुकामल संख्यालुभणइ उद्वु कामल संख्यालुभणइ ।
- विधि: --रिवशरे शोभने दिने (गोस नाड़) शब्द सत्कपाडलेत्वा खर्डिका १०६ एकैक वार भणित्वा कुमारी मुत्र दवर केण सप्त वडेन ग्रांबि दतिव्यः कंठे प्रक्षिप्तामाला यथा २ वर्द्धयते नथा २ कामल उपशास्त्रति।
- मन्त्र :---ॐ रां रीं रुं रः स्वाहा।
- विधि : इस मन्त्र से तीन दित तक २१--२१ दार मन्त्र पढता जावे श्रीर कामलवात रोगी पर हुथ फेरना जाय तो कामल वात नष्ट होती है।
- मन्त्र :--ॐ क्षीं ३ हः स्वाहा ।
- विधि —इस मत्र को जपना जावे और मिर पर हाथ फेरना जावे तो भिर का दर्द दूर होना है।
- मन्त्रः ---ॐ ह्यांग्रांहं फट्स्वाहा।
- विधि इस मत्र को १० = वार गढे और रोगी पर हाथ करेतो झाकित्यादि दोष शांत होते हैं। चाउ लोद केन सहबास जडापीषयित्वा पानव्या सुलेन प्रसुते।
- मन्त्रः ---ॐहीं हुः श्रीस्वाहा।
- विधि इस मत्र को वासी मुख नाभि मंत्रीत करे तो-
- मन्त्रः जे चल्ल चल्लइ घाउ घल्लइ अष्ट कुल नाग पूजा पाए टालइ भोपरिचो कुमारी काजा सांपहराह निवारी खील तुं वाट घाटजहि तउ आयउ खीलउं माय वा पूर्जीहतुहु जायउ खीलउं धरणि अनु आकासु मरसिरे विषहर जःकाटि सिसासु ।
- विधि: सर्प ब्लिलगा मत्र अनेन् मत्रेगा वात विषये दवर को प्रथि ६ सत्को कृत्वा दीयते पर अष्टकुल नागस्थाने चजरासी वाय इति पदपठि तथ्यं। जेषत्र तथेच ठरे स सर्प कीलन मत्र।
- मन्त्रः—ॐ नमोहणु हणइ बच्चदंडेण वेदुप्रजालिगोपाला शाकिनी चेडउ डाउसो ना समउ भेंदु वहत्तरि साडा एहिरा गुगुल लीघउं हाथी पहुता सी विल पासि गिरिट।लइ भीमटालइ राहुउ खडुंटालइ जमरातणी

# पुजल्बडहडंत पाडइ हिडब गंदिठ मोर गंदठेण वाप हणु वीरणी शाक्ति फुरइ सयं जरु त्रेता ज्वरु वेला ज्वरु एकांतरऊ हणुवीरणी शक्ति फ़्रइ।

विधि -इस मंत्र से डोग मंत्रीत करके बाँधने से जबर का नाण होता है।

मन्त्रः---ङ्गःभ ।

विधि: -इस मंत्र को भयानक स्थान में स्मरण किया करे।

मन्त्र :--ॐ हीं मायांगे सरस्वस्य नमः ।

विधिः - बोधः सारस्वत मंत्रः । चंद्रा ननां स्वरां भोधौ वाङ्मयी च सरस्वती हः च्चंद्र मंडल गताब्याये त्सारस्वत महत् ।

मन्त्रः—ॐ हींठःश्रीबीस पाराउल केरी आज्ञाश्रीघंट्टाकणेंकेरीआज्ञा फुरइ ।

विधि: --उसरणी वात मंत्र।

मन्त्रः—ॐ नमो लोहित्तांनगलाय लघु२ हलु२ विलु२ हीं स्वाहा।

विधि: -- कमुंभन रक्तपुत्रं स्त्री प्रमाणं कृत्वा शिरसज्यरी अंगुल ४ कृत्वा उनेतू मत्रेणिम। संत्र्य व प्रीयात् वा मणादल ध्वंगुलि कायां गर्भों न रक्षति पानीय चलुक ३ स्रीम मंत्र्य दीयते गर्भों न क्षरति।

मन्त्र:—ॐ तद्यथा गर्भद्रर धारिणो गर्भरक्षिणि आकाश मात्रीकै हुंफट् स्वाहा।

विधि: - इस मंत्र से लाल डोरे को २१ वार मत्रीत करके स्त्री के कमर मे बाँधने से रक्त स्त्राव रुक जाता है।

मन्त्र:—ॐ नमो लोहित पिंगलायः मातंग राजानो स्त्रीणां रक्तं स्तंमय २ ॐ तद्यथा हुसुरलघु२ तिलि २ मिलि२ स्वाहा।

विधि — इस मन्त्र से लाल डोरेको २१ वार मन्त्रीत कर ७ गाठ लगाकर स्त्रियों के वाम पाव के क्रॉगूठे मे बांधने से रक्त स्नाव रुक जाता है।

मन्त्र :--ॐ रक्ते २ वस्त्रे पुफुरक्ते वाक्ते स्वाहा।

विधि —- प्रनेन कर्मु भ रक्त सूत्रेण अन्हट्स हस्त दवरकं वटित्वा अधा धाडा मूल बंधित्वा वार ७ प्रभिमन्थ्यते रक्त वाहकं नश्यति ।

मन्त्र:—ॐ मोमाय भूमि पुत्राय मन् गर्भंदेहि २ स्थिर २ माचल माचल ॐ कांकीं कीं उँफट्स्वाहा।

- विधि: इस मन्त्र का संगलवार दिन को कुमारी कन्या को भोजनानि वस्त्रालंकार से सन्तुष्ट करें फिर इस मन्त्र का १ सिहिने में ५०:००० जाग पूरा करें, किन्तु संगलवार को ही जाप्य गुरू करना चाहिये और यात्र जीवं ( जीवम पर्यन्त ) प्रत्येक संगलवार को बहुावर्य बत पाले और एकासन करें तो नि सन्देह सत्तान उत्पन्न होती है।
- भन्तः :— ॐ हिमबंतस्योत्तरे पाश्वें पबंते गं अभावने तस्य पर्वतस्य प्राध्विविधाने कुमारो ग्रुम पुण्य लक्षणाए णेव चर्मवतना घोणसेः कृत के ऊरन्तुपुरा सर्प मंडित मेखला आसो विस्वोंमिल का वृष्टि विष कर्णा व तंतिका खावंती विषपुष्पाणि पिवंती मास्तां लतां समाल वेति लावेति एह्योहि वत्से श्रुणोहि मे जांगुली नाम विद्याहं उत्तमा विषनाशिनी (पॉस्किब मम नाम नातत्सवं नद्यते विषं)।
- मन्त्र :— ॐ इलबिले तिलबिले डुंबे डुबालिए दुस्से दुस्सालिए जनके जनकरणे मन्मे मन्मरणे संजवकरणे अबे अनचे अखायंतीए अपायंतीए व्वेले द्वेते तुंडे अनानु रक्ते ठः २ ॐ इल्ला बिल्ला चक्का वक्का कोरडा कोरड़रित घोरडा घोरड़ित भोरडा मोरड़ित अट्टे अट्टवेंड् रहे सप्पे सप्प रहे सप्प ट्रोंड् रहे नागे नागरहे नाग ट्रोड् रहे अछे अछले विवक्तंडि २ जिडि २ स्फुट २ स्फोटय २ इंडावियम विशं गञ्ज दातारं गञ्जु मोक्तारं गञ्जु भूम्यां गञ्जु स्वाहा ।
- विधि :—इस मन्त्र विद्या को जो पढ़ता है, सुनता है, उसको सात वर्ष तक सांप दृष्टि में नहीं दिलेगा याने उसको सात वर्ष तक सर्प के दर्शन नही होंगे ध्रौर काटेगा भी नहीं श्रौर काटेगा भी तो घरीर में जहर नहीं चढ़ेगा।
- मन्त्र:—अपसर्थ सर्थ छादंते दूरं गष्ठ महाविषु जनमेजाय य ज्ञाते आस्तिक्य वचनं श्रृणु। आस्तिक्य वचनं श्रुत्वायः सर्पेनि निवत्तंते। तस्यैव निद्यते मुर्द्धां संसृवृक्ष फलंयया।
- मन्त्र:—ॐ गरुड जीमुत बाहन सर्पमयं निवर्त्तय २ आस्तिक की आज्ञा पर्यंत पर्व।
- विधिः :- इस मन्त्रको हाथकी तालीबजाता आवे और पढ़ता जावे तो सांप चला जाता है, किन्तु मन्त्र तीन बार पढ़ना चाहिये।

- मन्त्र:--ॐ कुरु कुल्ले २ मालंग सवराय संखं वादय हीं फट्स्वाहा।
- विधि: इस मन्त्र से बालू २१ बार मन्त्रीत करके घर में डाल देने से सर्वसर्प भाग जाते हैं।
- मन्त्र:--ॐ नकुलि नाकुलि मकुलि माकुलि अहा ते स्वाहा।
- विधि इस मन्त्र से बालू २१ बार मन्त्रीत करके घर डाल देने से घर में सांप नहीं होते हैं।
- मन्त्रः--ॐ सुरबिंदु सः।
- विधि: इस मन्त्र को पढता जाने धौर सर्प बसने वाले मनुष्य को नीम के पत्तो से फाड़ता जाय तो साप का जहर उत्तर जाता है।
- मन्त्र :--ॐ चामुंडे कुर्यम दंडे अमुक हृदय मम हृदयं मध्ये प्रवेशाय ३ स्वाहा ।
- विधिः -- इस मन्त्र को पढ़ताजावे और जिस दिशा में कोधी मातव, हो उस दिशा में सरसों फेकताजावे तो कोघ नल्ट हो जाता है । (भस्म निसद्य क्षिपते कोघ)
- मन्त्र:—वानरस्य मुखं घोर आदित्य सम तेजसं ज्वरं तृतीयकं नाम दर्शना देव नश्यति तद्यथा हन २ वह २ पच २ मण २ प्रमण २ विध्वंसय २ विद्रावय २ छेदय २ अन्यसीमां ज्वर गच्छ हनुमंत लांगुल ऽहारेण भेदय ॐ क्षां क्षों क्षों क्षां रक्ष रक्ष कट् स्वाहा । विष्णु चक्रेण छिन्न २ रुद्र श्रुलेण मिद मिद ब्रह्मकमलेन हन हन स्वाहा ।
- विधिः -इस मन्त्रको केणर, गौरोचन से भोजपत्र पर लिखकर प्रात योगी को दिखाने से ज्वर का नाझा होता है।
- मन्त्र:---ॐ कुरु कुरु क्षेत्रपाल मेघनाद केरी आजा।
- विधि: क्रनेत बार २१ स्वटिकामिभमत्त्र्यस्य ज्वर ग्रागच्छुत्नित्त सञ्बर वेला या अग्ने उपवेक्ष्य तत्पार्वेतस्त्रि रेखाभि: कुंडकं । क्रियते यावद्वेताया उपरिचिटका १ अतिकांता भवित तावत्कुडकं नमस्कारेण उत्तारणीयं कुंडस्थेन न पातब्यं न भोक्तिय्य कितु नमस्कारा गुणनीया यर ल व व लर य इति पूर्वत एव परावर्तनात् ३०० एकांतरादि वेशोप शाम्याति दृष्ट प्रत्ययोयं कस्यापि ग्रग्ने न कथनीयः ।
- मन्त्र:---ॐ पंजबाण हथे धनुषं बालकस्य अबलोकनं हनु अस्य सरूपेण नश्यत्ती धनुर्वातकं ॐ को की ठः ठः स्वाहा ।

- विधि:—धनुष और पांच बाण लेकर मन्त्रीत करे, इस मन्त्र से फिर चारो दिशा में एक-एक बाण छोड देवे और एक बाण आकाश में छोडे फिर धनुर्वात रोगी के देखने से धनुर्वात द्यांत होता है। और कोई भी बालक को भी देख।
- मन्त्र :-- हैं छाया पुरुषस्य क्षंः क्षाः ३ क्षंः क्षाः क्षाः क्षाः क्षाः क्षः ।
- विधि: इस मन्त्र से अधाहेडा दूर होता है।
- मन्त्रः ---ॐ नमो मगवते ईश्वराय गौरी विनाय कथए मुख सहिताए कपाल मालाधराय चंद्र शोभिताय तृतीय ज्वर वर प्रदाय गमय गमय स्फोटय २ त्रोटय२ परमेश्वरीस्य आज्ञायाम रहिरे तृतीय ज्वर जद पीडा करइ।
- विधि:.—इस मन्त्र से गुगुल को १० द बार मन्त्रीत करके, फिर रोगी के सिर पर महेश्वर है ऐसा विचार करता हुआ रोगी के सामने उस गुगुल को जलाने से तथा पानी कलवानी करके पिलावे तो तृतीय ज्वर जाता है (
- सन्त्र :—ॐ नमो मगबतः क्षेत्रपालं त्रिशूलं कपालं जटा मुक्ट बढ्ढां शिरो डमरूक शोभितं उ६नादं जियंगोगिणी जय जया बहुला संद विकट नै मुखं जयंतु कुंडल विकालं।
- विधि: इससे दर्भ हाथ में लेकर रोगी को फाड़ा दे तो ज्वर का नाश होता है।
- मन्त्र:—ॐ नमो भगवते काश्यपपस्ताय बामुकि भुवणं पक्षाय बच्च तुंडाय महागुरुडाय नमः सर्वलोकन खांतर्गताय त्रद्यथाहन २ हिन २ मन २ मिन २ सर्वल्तान ग्रस २ चर २ चिरि कुरु २ घोड़ासान गृन्ह २ लोह लिंग छिंद भिंद २ गंडमाल कीटो भक्षे स्वाहा।
- विधि :-- तीश्ण शस्त्रेण उ जयेत गडमाला नश्यति ।
- मन्त्र:—ॐ नमो भगवते पाखँनाथाय पद्मावती सहिताय शंशाक गोक्षीर
  धवलाय अष्टकमं निम्लनाय तत्पाद पंकज निषेविनी देवी गोत्र देवत्ति
  जलंदेवति क्षेत्र देवति पाद्रदेवति गुप्त प्रकट सहज कुलिश अंतरोषयत्र
  स्थाने मठे आरा में नदी कुल संकटे भूम्यां आगच्छ २ आणि २ बांधि २
  भूत प्रेत पिशाच मुद्गर जोटिंग व्यंतर एकाहिक द्वयाहिक चार्जिक मासिक वरसिक गीत ज्वर दाह ज्वर शेरिक जवर सर्वाणि प्रवेश २

गात्राणि भंज २ पात्राणि पूर २ आत्म मंडल मध्ये प्रवेशय २ अवतर २ स्वाहा ।

विधि:-इस मन्त्र से मुद्गलादि दोष नाश होते हैं।

मन्त्रः—पर्वतु दुंगरु कर्कटवाड़ितसुंकेरि वंश कुहा हाडी छिंद २ फिंद २ सापुन केरिशक्ति ठः ठः स्वाहा।

विधि :- इस मन्त्र से विष कांटा टीक होता है।

मन्त्र:—ॐ नमो रःलत्रयाय तद्यथा हने मोहने अहं अमुकः अमुकस्यं ज्वरं बंधामि एकाहिक इयाहिक ज्याहिक चार्तुथिकं निःयं ज्वरं वंधामि वेला ज्वरं बंधामि स्वाहा।

विधि:- केशर, गौरोचन से चीरिकां () अपर इस मन्त्र को लिखकर कंठ में धारण कन्ते से प्वर का नाश होता है। विदुक २० लिखिस्वा द्वयोदिक शोर्गण— बिस्वार पश्मिग्ज्यंते ततो बृश्चिक विषयानि।

म र :- घ घ घः घ घ घुः ६ वरे धवह उ स्तील कंठ आउरे वाहडि २।

विधि .- याम हरते दुह अपुलि आंगुट्टो, डक, गृहीत्वा थ्य मन्नो भष्यते वृश्चिक विष याति ।

मन्त्र :--ॐ सर्वार स्वाहा।

विधि:- जब अपने को विच्छूकाट लेतो वे इस मन्त्र को जपे, बिच्छूका जहर नही चढ़ता है।

मन्त्र:---ॐ रौद्रं महारौद्रं वृश्चिकं अवतारय २ स्वाहा।

विधिः — इस मन्त्र से सात प्रविक्षणा करते हुये जये तो। बृश्चिक विषय उत्तरति । असं जिपस्वा द्यारमः सन्तप्रविक्षणादाय नीयास्ततो बृश्चिक उत्तरति ।

मन्त्र:—अट्टारह जाति विछी यह अरुणार उदे बुल्लावइ महोदवउ उत्तारइ खंभाक देव केरी आज्ञा फुरतु देव उतारउ।

विधिः — इस मन्त्र से १०६ बार हाथ फेन्ना जाय और मन्त्र पढता जाय तो विच्छू का जहर उनर जाता है।

मन्त्रः—अटुर्गिटु नव फोडि ३ तालि बीष्टतु ऊपरि मोरु उडिरे जावन गरुड भक्खदः। विधि:--इस मन्त्र से ७ बार हाथ से भाड़ा देने से बिच्छू का जहर उतर जाता है।

मन्कः — मुखर वाले हिगेरु येहि अन्मु नेहि फलेहि अमुका विछि उलग्नउ उत्तारित्छइ एहि ।

विधि:—इस मन्त्र से प्रथम कपड़ाको मोड़ता जाये, तो विच्छूका जहर उतर जाताहै। मीन से मन्त्र पढनाचाहिये।

मन्त्र :--- अॐ कुरु कुल्ले हीं फट् स्वाहा।

विधि :-- तृणाग्रेण वृश्चिक म्रांकुटक सप्तवार स्पृश्यते हस्ते गृह्यते न लगती यदाप पतित भूमौ नदा पुनस्तयैव स्पृश्यते शिरीष वृक्ष फले घषिस्वालगित्ते डकादिप वृश्चिक नृत्तरित ।

मन्त्रः—-ॐ जः हः सः ।

विधि:-इस मन्त्र से सिर दर्द ठीक होता है।

मन्त्र :---ॐ वैष्णवे हुं स्वाहा ।

मन्त्र :--- ॐ क्षं क्ष्रं शिरोवेदनां नाशय २ स्वाहा ।

बिधि:---ऊपर लिखे दोना ही मन्त्र भिरका दर्द मिटाने का है, इस मन्त्र को २१ बार पढ़ने से सिर बेदना ठीक होती है।

मन्त्र :---ॐ पूं पूं हः हः दुंदः स्वाहा ।

विधि: – इस मन्त्र को केशर से भोजपत्र पर लिखकर का**न में बांधने** से अर्द्ध शिसा रोग शान्त होता है।

मन्त्र :--अध भेदकं सिरती नाशय २ स्वाहा।

विधिः इस मन्त्र को गोरोचन से भोजपत्र पर लिखकर कान में बॉथने से घ्राधासोसी शान्त होता है।

मन्त्र :-- आवइ २ उर्द्धु फाटिउमरि सिजा ३ चाउंड हणी आण जइ २ हइ।

मन्त्रः --- ॐ ह्रीं रीं रीं रुं यः क्षः।

विधि:-इस मत्र को २१ वार जपने से सिर पीड़ा की शांति दूर होती है।

मन्त्र :--ॐ महादेव नील ग्रीय जटा धर ठः ठः स्वाहा ।

विधि: इस मंत्र से भी सिर पीड़ा शान्त होती है।

मन्त्रः ---ॐ ऋषमस्य किरु २ स्वाहा।

विधि: - इस मंत्र से भी सिर पीड़ा दूर होती है।

मन्त्र:—पारे पारे समुद्रस्य त्रिकुटा नाम राक्षसी तस्याः किली २ शब्देन अमुकस्य चक्षुरोगं प्रणस्यति ।

विधि: — इस मंत्र से सप्तवड लाल डोरे को ७ गांठ देकर वाम कान पर डोरे को बौधने से चक्ष पीड़ा दुर होती है।

मन्त्र ---ॐ अंषि जले जलं धरे अन्धा वंधा कोडी देव पुआरे हिमबंतसारी।

विधि:- इस मंत्र से २१ वार आरनाल जल मन्त्रीत करके चञ्ज धोने से पीड़ा मिटनी है।

मन्त्र:—ॐ कालि २ महाकालि २ रौद्री पिंगल लोचनी श्रुलेन रौद्रोप शाम्यंते ॐ ठः ठः स्वाहा।

विधि:—बार ७ घर ट्टपुट लहणक वस्त्र दोरङउयदिवामी तदादक्षिणो कर्णेयदि दक्षिणा तदावामे वध्यते।

मन्त्र :---ॐ ह्रीं पद्म पुष्पाय महापद्म पुष्पाय ठः ठः स्वाहा ।

विधि: - वार २१ हस्तो वाह्यते चक्षुगोर्भरण निवृतिः क्रियते ।

मन्त्रः—ॐ विष्णुरूपं महारूपं ब्रह्मरूपं महागुरुं शंकर प्रणिपादेयं अक्षिरोग माहहरौ ह्रंह्रंहिरंतुस्वाहा।

विधि: - इस मंत्र से पानी २१ वार मत्रीत करके जल छिडके तो चङ् पीड़ा शान होती है।

मन्त्रः —ॐक्षिक्षिपक्षंहंसः।

विधि :— भस्म मत्रीत करके आँख पर लगावे तो च तु पीडा शांत होती है ।

मन्त्र:—रे आकस हणाक आदित्य पुत्र थलि उप्पन्नउ खन्निणया दारी उत्तर हि कि उत्तारउंकि छाल्यिह कवार तुं (अवकॉतारण मन्त्र)।

मन्त्रः ---ॐ भूर २ भूः स्वाहा। (खजूरा मन्त्र)।

मन्त्रः ----३०४ भूरु २ स्वाहा ।

विधिः :— इस इस मत्र को २१ बार पढ कर हाथ से भाडादे तो खजूरा विष बात होता है। कपिथ वटिकापानीयेन घर्षिस्वाडंके दीयते खजूरो विषोपद्यमः।

मन्त्र :-- दूं वु कु कुरु वंमणुराउ पंचय मिलहि तिपब्वय घाउ ।

विधिः — इस मन्त्र से मिट्टी को मन्त्रीत करके घोड़े के काटे हुये पर डालने से ब्रौर हाथ से भाड़ा देने से ग्रच्छा हो जाता है।

- मन्त्र:—वार्घाह रहोज्जुतो सीहे हि परिवारिक एम्य नंद गछा मोकु कुराणां मुखंवंशामि स्वाहा।
- विधि '─इस मन्त्र को २१ बार पढ़ना जाय ओर काड़े में गांठ देवे तो पागल कुत्ते का मुख वध हो जाता है, फिर किसी को भी नहीं काटता है।
- मन्त्रः प्रतूरे वाहि क्रांह महादेवो उपाइ क्रांह धरि गरुडि बच्चाइ क्रांह धरि गरुडि गरुडि ।
- बिधि: -- २१ बार जनमभिमन्त्र्य पोयते धनूरउ च्रति ।
- मन्त्र :--कालो पंचाली रुवालि फट् स्वाहा ।
- विधि इस मन्त्र से मिक्खयाँ भागती है।
- मन्त्र:—उडक वेडि जातिल जाहठर ल्लइ पारिपरें ल्लइ जाहः कालो कुरड़ी तु हु फिट् काल काले सरी उम्र महेसरी पछारु साधणि शत्रु नाशिनी।
- विधि: -रिववार को गोगर से मण्डल करके उसके ऊपर खड़ा रहे फिर दर्भ लेकर इस मन्त्र में भाड़ा २१ वार देवे तो क्रिम तोप मिटता है।
- मन्त्रः—समुद्र २ माहिदीपु दीप माहिधनाढ₄ जीव दाढ़ कीड़उ खाउ दाढ़ कीडउ न खाहित अमुक तणइ पापिली जद्दे।
- विधि .--इन मन्त्र से दाढ़ को २१ वार मन्त्रीत करे तो दाढ़ पीड़ा शान्त होती है।
- मन्त्र:--ॐ इटि त्तिटि स्वाहा ।
- विधि .— इस मन्त्र को १०८ बार जग कर ७ बार हाथ से झाडा देवे तो कांख विलाई नण्ट होती है।
- मन्त्र:—कुकुहा नाम कुहाडउ पिल घडि उपलासइ घडिउ मारि घडिउ भारसइ घडिउ सवरासवरी मंत्रेणतासु कुहाडेण छिन्न बलि त्रूटे व्याघि ।
- विधि: इस मन्त्र को ७ बार जपने से काग कांख विलाई नष्ट होती है।
- मन्त्र:---ॐ चक्रवाकी स्वाहा।
- विधि: -- मनुष्य के प्रमाण सात वड डोरा बनावे, फिर इस मन्त्र से १०८ बार मन्त्रीत करे गुड़ के ग्रन्दर गुटिका भक्षापयेत् बालका नस्यंति ।

मन्त्र :-- 🕉 यः क्षः स्वाहा । अनेनापि सर्वतर्थव कार्यं वालको पशमो भवति ।

मन्त्र :---ॐ देवाधिपसे सर्व भूतादि पसे हीं बालकं हन २ शोषय २ अमुकस्य हुं फट्स्वाहा ।

विधि:-दोरउ नवंतत् नव गंद्रि वालकोपशमो भवति ।

मन्त्रः---ॐ श्रीं ठः ठः स्वाहा ।

विधि:--पानी अभिमन्त्र्य १०८ बार पीयते हिडुकि नाशयति ।

मन्त्र:---ॐ ह्रों ठः ठः ठः स्वाहा ।

विधि: - वार ३२ हिडकी नश्यति।

मन्त्रः —ॐ क्षांकां क्षुंक्षेक्षो क्षंकः ।

विधि: --गर्म पानी को २१ बार मन्त्रीत करके पीने से विश्वविका नाश होती है।

मन्त्र :—प्रस्म करी टः टः स्वाहा। ॐ इचि मिचि मस्म करी स्वाहा। ॐ इटि-मिटि मम भस्भं करि स्वाहा।

विधिः इस मन्त्र से जल मन्त्रीन करके पिलाने से अर्गर हाथ से फाडा देने से ब्रजीर्ग् ठीक होता है और ब्रतिसार भी ठीक होना है। और पेट का दर्द भी ठीक होना है।

मन्त्र :--अतिसारं बंधेमि महाभेरं बंधेमि न क्वाहि वंधेमि स्वाहा ।

विधि - डोराको ७ बारमन्त्रीत करे, फिरकमर मे बांधेतो नाकरक्त, अनोसारठीक होता है। ग्रीर बहुत खट्टीकांजी नीमक के साथ पानेसे भी ग्रनिसार ठीक होते हैं।

मन्त्र :—ॐ नमो ऋषमश्वजाय एक मुखी द्विमुखी अमुकस्य क्लीहा व्याधि छिदय २ स्व स्थानंगछप्लीहेस्वाहा। यहप्लीहामन्त्र है।

मन्त्रः —ॐ कों प्रेंठः ठः स्वाहा।

विधि: --इस मन्त्र का १०८ वार जाप करने से दुष्ट वर्ण (घाव) का नाश होता है।

मन्त्र :---ॐ इटि तुटि स्वाहा ।

विधि: -- (वलिनाशः)

मन्त्र:--ॐ इज्जेविज्जे हिमवंत निवासिनी अमोविज्जे भगंदरे वातारिसे सिंभारि से सोणि यारि से स्वाहा ।

- विधि: -इस मन्त्र से पानी ७ वार मन्त्रीत करके पिलाने से बवासीर ठीक हो जाता है।
- मन्त्र:—अडी विणडी विहंडि विमडीवा कुण कुण कुंतय तीविण ट्वी विमडी वा कुंकुणा विद्यापसाए अस्टकुले हरि साउन भवंति स्वाहा।
- विधि: इस मन्त्र से किसी भी प्रकार के धान्य का लावा। (वाणी) को सन्त्रीत करके ७ दिन तक खिलावे तो हरिय रोग याने बवासीर ठीक होता है।
- मन्त्र:—अंजिण पुतु हणबंतु वालि सुग्रीउ मुहि पद्दसद्द र सोसद्द र हरि मंत्रेण हणुबंत को आज्ञा फुरदः।
- विधि: इम मन्त्र से मुरारी मन्त्रीत कर देने से भीर नारियल को जटा कमर में बांधने से बवासीर रोग ठीक होता है।
- मन्त्र:—ॐ घानी धानी तुह सो विल हालो वाबो होई बुबसी मासि बंहि बांघइ इ गांठिङउ गांठि २ विस कंटउ पसरइ असुर जिणे विणऊभऊ। भाणऊ।
- विधि :--इस मन्त्र से पानी २१ बार मन्त्रोत करके पीने से विश्व कंटक नाश होता है।
- मन्त्र:—ॐ नमो द्राद्राव्य जस्स सरोखेर कारिणो तस्स छंडती नमी नमः श्री हनुमन्त की आज्ञा प्रवर्तते ।
- विधि:.—इस मन्त्र से थूक और भस्म दोनों को मन्त्रीत कर दाद के ऊपर लगाने से दाद ठीक होता है। प्रभुगदिनदद्वे चहिया विल तैलेन सह मेलबिस्वा ऽभि मन्त्रिणा पूर्वदीयतंददादिक यालि।
- मन्त्र:—कर्म जाणइ धर्म्म जाणई राका गुरु कउ पातु जाणइ सूर्य देवता जाणइ जाई रे विष्य ।
- विधि: -इस मन्त्र से फोड़ा को मन्त्रीत करने से फोड़ा ठीक हो जाता है।
- मन्त्र:---ॐ दथी चिकतु पुत्र तामिल रिषि तोर उपित्ता गावि जीम बाटि मारियउ तिथु वयरिहंतु लागउहंतु गाबितु हु ब्राह्मणु छाडि २ न कीजद्व अइसा ।
- विधि:—इस मन्त्र से जल २१ बार मन्त्रीत करके उस पानी की मुख में लेकर, मुख में धूमाने से मसोड़ा ठीक होता है।

मन्त्र :—ॐ घंटा कर्ण महाबीर सर्व व्याधि विनाशनः चुः पदानां मले जाते रक्ष रक्ष महा बलः ।

विधि: — इस मन्त्र को सुगन्छित द्रव्यों से भोज पत्र पर लिख कर घण्टामें बांघे फिर उस घण्टाको जोर से बजावे जितने प्रदेश में घण्टेकी आवाज जायेगी उतने प्रदेश के मल दोष नष्ट होंगे सर्वव्याधि नष्ट होगी।

मन्त्रः ---ॐ चन्द्र परिश्रम २ स्वाहा।

विधि: - एक हाथ प्रमाण बाण (शर) को लेकर २१ दिन तक इस मन्त्र से रिघणी वाय को ताडन करेतो रिगणी वाय नध्ट होती है।

मन्त्र :---ॐ कमले २ अमुकस्य कामलं नाशय २ स्वाहा ।

विधि: -इस मन्त्र से चने मन्त्रीत करके खाने से कामल वाय नध्ट होती है।

मत्त्र :--ॐ रां रीं रूं रीं रः स्वाहा।

विविधि:—इस मन्त्र से २१ बार दिन ३४ तक हाथ से फाड़ा देवे तो कामल वात नब्ट होता है।

मन्त्र:—ॐ कामली सामली विवहिन कामली चडइ सामली पडइ विहुसुइ सारतणी ।

विधि: -इस मन्त्र से कामल जात नष्ट होता है।

मन्त्रः — ॐ नमो रत्नत्रयाय ॐ चलूट्टे चूजे स्वाहा।

विधि:—इस मन्त्रको रोतेहुये बच्चेकेकान में जपनेसे बच्चाचुप हो जाताहै रोता नही है।

मन्त्र :--इष्टि महार्द्धि बिद्विष्टि स्वाहा ।

विधि:--इस मन्त्र से दृष्टि दूर होती है।

मन्त्र :—ॐ मार्तगिनी नाम विद्या उप्रवंडा महाबला लूतानां लोह लिंगानां यच्चंहलाहलं विषं गरुडो ज्ञापय त (लूनागड़ गंडावि)।

विधि .—इस मन्त्र से मकड़ी का जहर निकल जाता है।

मात्रः ---ॐ नमो भगवऊ पार्श्व चंद्राय पद्मावतो सहिताय सर्व लूतानां शिरं छिंद छिंद र मिंद २ मुँच २ जा २ मुख दह २ पाचय २ हुंफट् स्वाहा ।

विधि: यह भी मकड़ी विष दूर करने का मन्त्र है।

- मत्त्र :-- ॐ खंद्रहास खङ्काने छिंद २ भिंद २ हुंफट् स्वाहा ।
- विधि: इस मन्त्र से फोड़ा को मन्त्रीत करने से फोड़ा ठीक होता है।
- मन्त्रः—ॐ ह्रं हां हीं हूं हः नहा बुष्ट लूता, बुष्ट कोडी, बुष्ट वण ॐ हा हीं सर्वनाशय २ पुलित सङ्गेन छिवि २ भिवि २ हुं फट्स्वाहा।
- विविधः इस मन्त्र से १०⊏ बार फोडा, फुन्सी, त्रण, सकड़ी विष को मन्त्रीत करने से झान्त हेते हैं।
- मन्त्र :—ॐ हड होडि फोडि छिस्न तल होडि फोडि छिस्न विद्वा होडि फोडि छिप्न बाहोड़ि फोडि छिम्न सातपह चज रासी फोडि हणबंत कड़ खांडड छिन्न जाहिरे फोडि बाय क्षण होड़।
- विधि: कुमारी कच्याकत्रीत सूत मे इस मन्त्र से गांठ १४ दे, फिर गले में या हाथ में बांधे तो सर्वप्रकार के कोड़े-फुन्सी इत्यादिक दूर होते हैं। श्रीर सर्वप्रकार की बायुनष्ट होती है।
- मन्त्र :---पवणु २ पुत्र, वायु २ पुत्रु हणमंतु २ भणइ निगवाय अँगञ्ज भणइ ।
- विधि .— इस मन्त्र से भी सर्व प्रकार की वात दूर होती है।
- मन्त्र:—ॐ नील २ क्षीर बृक्ष कपिल पिंगल नार सिंह वायुस्स वेबनां नाशय नाशय २ फुट्रहीं स्वाहा।
- विधि:-इस मन्त्र से भी वात रोग दूर होता है।
- मन्त्र:--ॐ रक्ते विरक्ते रक्त वाते हुं फट् स्वाहा।
- विधि: -इस मन्त्र से स्त्रियों की या पुरुषों की लावण पड़ जाती है, वह दूर हो जाती है।
- सन्त्रः—ॐ महादेव आ इकी दुद्धि विकि सर्वलावण छिंवि २ भिंवि २ जुलि २ स्वाहा ।
- बिधि:--यह भी लावण उतारण मनत्र है।
- मन्त्र :--कवित्तउ कक्कडउ बैश्वानर चार्लतउ ठः ठः कारी नपज्जलइ न शीतलउ थाइ श्री दाहो नाचतणी आज्ञा फुरइ स्वाहा।
- विधि: वार १०८ पुरुष, स्त्री, वार्गनदध्धोऽनेन मंत्रेण घूषु कार्यंते सब्यो भवति । यद्यने नोपायेननोपक्षाम्यति तदा तैस मभिमन्त्र्य धीयते सब्यो भवति ।

मन्त्र :---ॐ नमो भगवते हिमसीत लेहि मतुवारपातने महाशीतले ठः स्वाहा।

विधि:-इस मन्त्र से अग्नि उतारी जाती है।

मन्त्र :---ॐ उलां उलीं उलं उलः ।

विधि:-इम मन्त्र से ग्रग्नि का स्तम्भन होता है।

मन्त्रः — ॐ ह्रीं ठः।

विधि: - इस मन्त्र से ग्रग्नि का स्तम्भन होता है।

मन्त्र :---ॐ अमृते अमृत वर्षणि स्वाहा ।

विधि: — इस मन्त्र से कांजि (मद्ठा) मत्रीत करके उस मद्ठा कांजी से घाग देवे तो अग्नि कास्तमन होता है।

मन्त्र :--- ॐ नमः सर्वे विद्याधर पूजिताय इलि मिलि स्तंभयामि स्वाहा ।

विधि:— इस मन्त्र को पढ़कर अपनी चौटी में गांठ लगा कर अग्नि में प्रवेश करेतो जलेगा नहीं।

मन्त्र:—नंग बहंती को धरइ कोकबॉल विसुखाइ एणिहि विदि हि विदउ वेसं नरु उत्हाइ। ॐ शीतले ३ स्थे शीतल कुरु कुरु स्वाहा। (चारायां स्मर्यते)।

मन्त्र :-- वालेंगः कर्द मेंगः चि खिलंगष्ठ कारं ठः ।

विधि :- इस मन्त्र से भी दिव्य स्तभन होता है।

मन्त्र :—इंट्रेणरइय चुल्लिउ वेण चाडा विषं तिल्लं महादेवेण थंभियं हिमजिस्व सीयलं ट्राहि गोलक स्तंभ ॐ जं जे अमत रुपिणी स्वाहा ।

विधि: -- इस मन्त्र से (चारिका) दासी का स्तभन होता है।

मन्त्र :---ॐ हीं स सूर्याय असत्यं सत्यं वद वद स्वाहा ।

विधि:—इस मन्त्र को २१ बार स्मरण करके सिर पर हाथ धरे, फिर आग में प्रवेद्य करे तो प्राग में नहीं जलता है। यह मन्त्र भट्टे को मध्य कहलाने वाला है। झूठा घादमी अगर शपत करे कि मेरी अगर बात झूठी हो तो में आग में जल जाउंगा नहीं तो जलूगा नहीं। ऐसी प्रपत करने वाला भट्टा घादमी भी इस मन्त्र का आध्य लेकर आग में प्रवेश करे तो भठा होने पर भी अलिन में नहीं जलेगा और सच्चा सावित

- होगा निःसन्देह । बार २१ स्मरताय छिरसि हस्तो दीयने मो शुद्धोपि दिव्ये श्रुष्ट्यान न सदेहो । यावति क्षेत्रे इण्टिः प्रसरति तावति क्षेत्रे एतं स्मरतो दिव्य श्रुद्धिः ।
- भन्त्र :--- अभी बीर हर्त्तमंत्र मेघ घर त्रय त्रावय सानर नानगण २ देवगण २ भेदगण जलंततो सावय सानर लहरि हिमाल जसुपार्शदय उतसु कछ मीथाइ जलंथाह सीतलंजलत श्री हतूवंत केरी आज्ञा वापु बीर।
- विधिः अयं मन्त्रो बार १० = स्मृत्वाचूरि गृह्यते न दह्यते यदा अन्योगाहते तदावार २१ चुरिसंमुलः निरीध्य स्मयते सोपि न दह्यते पर चुरौ इन्टि र्घरणीया।
- मन्त्र :—ॐ सिद्धि ज्वांला मती मोघामती कालाग्नी रुड शीतलं जलत श्री हनुवंत प्रथमय वज्र लोह मधी तिल्ल नास्ति अग्निः।
- विधि :--- अय मन्त्रो बार १०८ स्मृत्वा गोल को गृह्यतेऽन्य पार्श्वीढि लोकयता ब्राह्मते सोपिन दह्यते ।
- भन्त्र:—ॐ नमो सुग्रीवाय अनंत योग सहस्त्राय आखारणा आदिया हतुं बहुं २ जलुं २ प्रज्वलुं २ मेदउं २ छेदउँ २ सोसउं २ आप विद्या राखउँ पर विद्या छेदउँ प्रत्यंगिरा नमोस्तु सुग्रीव तणी आज्ञाफुरइ ठः ठः स्वाहा।
- विधि .—यार २१ स्मृत्वा चरि गोलक दिथ्यो. शुद्धि यति । अक्षतान् वार २१ जपिस्वा ऽ पर पार्श्वाच्चुरि गोलक धमने क्षेपक्ते स्व परयो: श्रृद्धिः इस्ट प्रत्ययः ।
- विधि .- अनेन मन्त्रेण वार २१ धारा जप्पते खङ्ग की धारा बंधः।
- मन्त्रः—आरधार खांडउ कयर तुं आणिउ लोहुबंधुबंधउ बाप प्रचंउनार-स्यंहको शक्ति।
- विधि: -- बार ७ खङ्गादीना धारावधः।
- मन्त्र:—धुलि २ महा धुलि धुलि दर्शाण न फट्टई घाउ सुमरंतह वख्या सणि पाउ ।
- विधि :- एक विशति वार चतुःपथ धृलिमभिमन्य प्रहारे दीयते भद्रो भवीत न संज्ञयः ।

भन्त्र :---अरकंड मंडलस चरा चरं तीणि पीहउ प्रलय नीयउ कार्तिग वहं गणध तुरकं।

विधि:--वार १०८ भणित्वा चोर्यतेष्लीह को परि रविचारे प्लीह को यात्येव।

मन्त्र :—ॐ भगवित भिराड़ी भाटप्तुतुकुरु कुटउतिणि भगविति भिराड़ी की ६ मास सेवा कीथी भगविति मिराडी तूसि करि वरू दीहुउ जुकणूजल वटि यस वटि अम्हरउं नामुने सद्द तसुकु सवणु फ़ेडि ससवणु होसद्द ।

विषिः : – इस मन्स्र को घर से जाते समय ३ वार स्मरण करेतो ग्रपशकुन भी शकुन हो जाते हैं। वार ३ अस्तु वस्तु मार्गेऽपशकुनं सुसकुन भवति ।

मन्त्र :--- ॐ हीं अहं शासन देवते सिद्वाय के सत्यं दर्शय २ कथय २ स्वाहा ।

विधि: परदेश जाते समय इस मन्त्र का सात पाँव चनकर ७ बार स्मरण करे तो मुहुर्त बार शकुन अच्छे न हाने पर भी सर्व कार्य सफल हाने हैं। अशुभ मुहुर्त भी इस मन्त्र के प्रभाव से शुभ हो जाता है।

विशेषः :— सरसों का चूर्णं करे, फिर श्रंकोल के तेल में श्रागपर औटावे, फिर उस नेल को ऊंट के चमड़े से बने हुए जूतों पर लगावे, फिर चले तो एक मे सी योजन की शक्ति ग्राजातों है और फिर सी योजन वापस लौट भी सकता है।

मन्त्र :--ॐ कलय विकलाय स्वाहा ॐ ह्रीं क्षीं फट् स्वाहा ।

बिधि: ---कलपानिये मन्त्रो बार २१ गुणनियौ सर्वकर्मकरो च।

मन्त्र :---नानउ बोलइ सूतली चाउ चउदिशी मोकली।

विधि:--इस मन्त्र से तैल मन्त्रीत करके लगाने से सुख पूर्वक प्रमृति होती है।

मन्त्रः ---ॐ क्षांक्षंक्षं।

विधि: -- इस मन्त्र से कर्णश्रूल (कान का ददे) मिटला है।

मन्त्रः —ॐ श्रूलानाथ देव नास्ति सूल सश्चानाथ देव नास्ति श्रूल ब्रह्म चक्रेण योगिनी मंत्रेण फ्रंथ।

विधि: - इस मन्त्र से प्रसूति श्रूल का नाश होता है।

मन्त्र:—ॐ हीं कल लोचने ल ल भी क्लीं प्लीं २ अमुकस्यागर्भं स्तंत्रय स्तंत्रय क्लो क्लीं क्लूंठः ठः स्वाहा। विधि: - इस मन्त्र को हरिद्रा (हल्दी) के रस से भोज पत्र पर लिख कर एक मटके में लिखित भोजपत्र को डाल कर चौ रस्ते पर उस मटके को गाड देवे तो गिरता हुन्ना गर्भ रुक जाता है। देहली का धोवण तलबार का धोवण पीवे तो गर्भ नहीं गिरता है। पंचाग कर्णवीर पिवेत श्रुउट पति।

#### मन्त्र :---ॐ चिटि चांडालि स्वाहा ।

विधि: इयं मुपोपितेन् वार १०८ जाप्याततः स्त्रीणा सून्यं भवति । कुंकुं गौरोचनाम्यांभूजें लिखित्वा करंग हो बध्यते ।

#### मन्त्र :---ॐ चामुंडे एव कोस्थंयं मामि व्रज की लके न ठः ठः स्वाहा ।

विधि: — काले डोरेको उल्टावट कर इस मन्त्रको २ बारबोलकर ० गांठ डोरेमें लगावे फिरकमर में बाधे मूल नक्षत्र या जेच्छा नक्षत्र में ती सर्थ गिरना इक जाता है। नो महीन समाप्त हो जाने पर उस डोरेको छोड देना चाहिए तब ही बच्चा होगा। जब तक डोरा कमर में बच्धा रहेगा तब तक प्रमुति नहीं होगी।

मन्त्रः —ॐ चकेश्वरी चक्रधारिणी शंखा गदाहस्त प्रहरणी अमुकस्य वंदि मोक्षं कुरु २ स्वाहा।

विधि .--इम मन्त्र में तैल मान बार मन्त्रीत करके सिर पर डालने से वंदि मोझः ।

मन्त्र:—ॐ श्रीं हीं क्लीं कलिकुंड दंड स्वामिने मम् वंदि मोक्षंकुरु २ श्रीं हीं क्लीं स्वाहा।

विधि: —सान दिन तक संध्या के समय निश्चय से जप करेतो शोघ्न ही बंदी मोक्ष होता है एक माना नित्य फेरे।

मन्त्र :---ॐ हरि २ तिष्ट २ तस्करं वंधेमि माचल २ ठः ।

विष्कि .---इन मन्त्र से अपने वस्त्र को मन्त्रीत कर एक गाठ लगावे तो मार्गमे चोर का भय नही रहता ।

मन्त्र :--- अ नमो सवराणं हिलो हिलो मिलि मिलि वाचार्य स्वाहा ।

विधि:- इस मन्त्र का २१ बार स्मरण करने से वचन चातूर्य होता है।

मन्त्रः ----ॐ मालिनी किलि २ सणि २ ।

विधि: इस मंत्र का स्मरण करने से सरस्वती की प्राप्ति होती है।

भन्त्र:—ॐ कर्णपिशाचो अमोध सत्य वादिनी मम् कर्णे अवतर २ अतीताः नागत वर्समानं दर्जेय २ एहि हीं कर्णे पिशाचिनी स्वाहा। विधि: - शुद्ध होकर रात्री में स्मरण करे।

मन्त्र :---ॐ नमो नमो पत्तेय बुद्धाणं ।

विधि: -प्रतिवादि पक्ष की विद्या छेद होती है।

मन्त्र :--ॐ नमो सयं बुद्धिणं स्त्रौं २ स्वाहा ।

विधि :---नित्य हो सिद्ध भक्ति करके इस मत्र का जाप करे तो कवि होता है और आगम वादि होता हैं ।

मन्त्र :-- ॐ नमो बोहि बुढाणं झौँ २ स्वाहा ।

विधि: शत शत पंचविशति दिनानि जपेत् एक संघो भवति ।

मन्त्रः ---ॐ नमो आगास गमणांणं झौँ २ स्वाहा।

बिधि: —अहुावीस (२८) दिन तक नमक रहित कांजि का भोजन करके प्रतिदिन १०८ बार मंत्र जपे तो आकाश में १ योजन तक गति होती हैं।

मन्त्रः ---ॐ नमो महातवाणं झौँ २ स्वाहा ।

विधि: --इस मत्र से १० व बार पानी मंत्रीत करके पोने से अग्नि का स्तंभन होता हैं।

मन्त्र :--ॐ नमो विष्पो सहिपत्ताणं झौँ २ स्वाहा ।

विधि: -- इस मत्र का जप करने से नर मारी का नाश होता है।

मन्त्र :---ॐ नमो अभिया सवाणं झौँ २ स्वाहा ।

विधि: -इस मंत्र का जप करने से सर्व प्रकार का उपसर्ग नाश होता है।

मन्त्र :-- ॐ नमो खेलो सहिपत्तांणं।

विधि - सबोऽन्य मृत्यु मुपशमयती इस मत्र की नित्य जपने से अपभृत्यु का नाज होता है।

मन्त्र :--ॐ नमो जलो सहिपत्तांणं।

विधि: - इस मंत्र से शुद्ध नदी का जल १०८ बार मत्रीत करके पीने से तीन दिन में ही अपस्मरादि रोग का नाश होता है।

मन्त्र :---ॐ नमो घोर तवाणं।

विधि : - विष सर्पादि रोग पर जय प्राप्त करता है ।

मजः ---ॐ ननो भगवते नमो अरहंताणं नमो जिणाणं हां हीं हुं हीं हुः अप्रति चक्रे फट्वि चक्राय हीं हुं असि आ उसा उजीं २ स्वाहा। विधि:-इस मंत्र का स्मरण करने से विस्चि (हैजा) रोग का स्तम्भन होता है।

मन्त्र :---ॐ न्वल २ प्रन्जवल २ श्रीं लंका नाथ की आज्ञा फुरइ।

विधि:-इस मंत्र का स्मरण करने श्रम्नि प्रज्जवलित होती हैं।

सन्त्र:--ॐ अग्नि ज्वलइ प्रज्जवलइ डमइ कटूह मारु मई वे सन रुथं भियउ अग्नि हि पडउत् सारु।

विधि:-अनेन मंत्रेण कटाहा मध्याद्वटकाः कृष्यंते ।

मन्त्र :---ॐ पुरुषकाये अद्योराये प्रवेग तो जाय लह कुरु २ स्वाहा ।

विधि: — इस मंत्र से सरसो २१ बार जप करके सिरपर धारण करेतो सर्व कार्य सिद्ध होना है।

मन्त्रः—ॐ नमो कृष्ण सवराय वल्गु २ ने स्वाहा।

विधि: —इस मत्र को हाथ से २१ बार स्वयं को मत्रीत करके जिसको भी स्पृश करे वह वदा में हो जाता है।

मन्त्र :--- अ भवगती काली महाकाली स्वाहा ।

विधि — सबेरे मुँह धोकर इस मंत्र से हाथ में पानी लेकर ७ बार मत्रीत करे भौर फिर जिस व्यक्ति के नाम से पीवे वह व्यक्ति वश में हो जाता है। सात दिन तक इसी प्रकार जल पीवे।

मन्त्र :--- अ नमा भगवता गंगे काली २ महाकाली स्वाहा ।

विधि: — वाम पाँव के नोचे की मिट्टी को वाम हाथ से ग्रहण करे फिर उस मिट्टी को ७ बार मंत्रीत करे फिर अपने मुख पर लगावे (मुखं खरखते) फिर राज कुल में प्रवेश करे और जैसा राजा को कहे, वैसा ही राजा करे।

मन्त्र:—ॐ आकाश स्काटिनी पाताल स्कोटिनी मद्य मांस मक्षणी अमुका जीम खिलि २ स्वाहा।

विधि : — दक्षिए। दिशं गत्वा, ठिकरकं गृहीत्वा, दमणानां गारेण, जलसह घृष्टेण अर्कपत्रे मन्त्र लिखित्वा नाम श्रलविद्धं कृत्वा पत्र भूमौ निखन्या घोमुखं उपरिपाखाणं दत्वा घृल्या-स्थगपित्वा उपरि हदनीय द्विर सानु कूलोनिः प्रतापश्च भवति गौरोचनात्मस्य पित्ते ना लोडय बामहस्न कनिष्ठां गृत्या तिलकं कारयेत् वैतोक्यं वशी भवति ।

मन्त्र :---ॐ नमो रुद्राय अगिधगि रंगि स्वाहा ।

विधि: इवेत सरसो को इस मन्त्र से ६० बार मन्त्रीत करके जिसके माथे पर डाले तो सवशी भवति महिला विशेषतः।

- सन्त्र:--ॐ जलिपाणिउं यलि पाणिउं मकिरमिछिटं टोलीउंपाणिउं सूरग हणिउं दिज्जम् खुधावउं ज्ज जोयउं सुमोहउं ज्ज जाहउं सुवाहउं पंचकिरिण पंच धारि जो मह करइ रागुरो सु सुजाउ अद्वसद्दपा तालि कट् स्वाहा।
- किष्यः अनेन् सुर्योदय समये वाम हस्तेन् करोटक मध्य स्थितं उदकं गृहित्वा बार २१ अभि-मन्त्र्यनत एकविकाति बारा मुख प्रकाल्य राजकुले गंतव्यं ६वेत सर्वपाः शिव निर्मात्य-मेव च गुकोकृत्य यस्य गृहे स्थापयेत तस्यो ध्वाटनं भवति ।
- मन्त्र :--- अ विशाच रुपेणाँलग परिचुबयेत् भगंबि सिचयेत् स्वाहा ।
- विधि: अनेन मन्त्रेण उदक बुलकमोक विद्यातिवारा नुमुछ प्रक्षात्य संध्या कालेऽनया विश्वयासस्य नाम गृहीरवा पानीयं पीयते एक विद्यति राज्ञेण नरेन्द्र परनी अपि वदी भवति कि पुन सामान्य स्त्री । त्रुष्टी नी लोकी ) पूनं सुक्त चतुर्देशी आदित्यवारे गृहीरवा आस्म मुखे प्रक्रिप्यते प्रकृपितमि राजान पादयो. । पात्यति वदी करोति देष्ट प्ररक्षः ।
- मन्त्रः —-ॐ तारे तुतारे तुरे मम इत्ते सर्व दुष्ट प्रदुष्टानां जंभय स्थंभय मोहय हुं फट् ३ सर्वेद्ष्ट प्रदुष्टानां स्तंभय तारे स्वाहा।
- विधिः : शुक्ल चतुर्दशी दिने १००० जाप्यक्षिध्यति प्रतिदिन वार ७ कार्ये उपस्थते वार १०८ वशी भवति दृष्ट मान्ने ।
- मन्त्रः ॐ नमो भगवित रक्ता क्षीरक्त मुखी रक्त खशीरक्त मांस बलि ए ए अमुकं उच्चाटम २ ॐ ह्रं ह्रं कट् स्वाहा।
- विधि: इस मन्त्र को केशर से भीजपत्रपर लिखकर शबुद्धारे गाडे तो शबु उच्चाटन होजाता है जहीं जाता है वहा द्वें य ही होता है नीच जाति गृह सत्कानि सप्तम च वा नृणानि भीन पूर्वकं गृहीत्वा कुमारी सुवेण वेष्टियित्वा परचात सुष्टि संहार वि (चितक्कारा व युग्म लात्वा किपलगौष्ठतेन एक वर्ण गौष्ठतेन भूत्वासन्तिन स्त्री पाद्वांत वृति दापियत्वा कञ्चल पातियत्वा ते नैव घृतेन सहाजन कृत्वा तेन तिलक विद्याय राज-कुलादी गम्यते वशी कर्णमृतम ।
- सन्त्र:--ॐ नमो भगवित पद्मावती बृषम वाहिनी सर्वजन क्षोमिणि मम चितित कर्म कर्मकारिणी ॐ ॐ ह्वां ह्वां हृः।
- विधिः : = इस महामन्त्र कास्मरण करने से सर्वजन वश करताहै आदर से स्मरण करना चाहिये। दृष्ट प्रत्यक्षः।

- मन्त्र:—ॐ नमो भगवतो रुद्राय ॐ चामुंडे अमुकस्य हृदयं पिवामि चामुंडिनी स्वाहा।
- विधि: इस मन्त्र से १० ⊏ बार पानी मन्त्रीत करके जिसके नाम से पीवे तो वह वश में होता है।
- मन्त्र :---ॐ नमो भगवती वशं करि स्वाहा ।
- विधि इस मन्त्र से फलादिक २७ बार मन्त्रीन कर जिसको खिलाया जाय बहुवझ में होता है। अन्धा हुलि के फूल और बाम पाव के नीचे की घूली, शमशान की राख (भस्म) सब मिलाकर चुर्णकरे फिर उस चुर्णको जिसके माथे पर डाले बहुवश में होता है।
- मन्त्रः—ॐ सुंगधवती सुंगध वदना कामिनी कामैश्वराय स्वाहा अमुक स्त्री वश मानय २।
- विधि .— इस मन्त्र का ३० दिन तक रात्री में १०८ बार जप करेतो अन्य की तो क्याबात इन्द्र की पत्नीभो वदामें होती है।
- मन्त्र :—ॐ देवी चंद निरइ करइ हरु मंडइ राहडि तीनइ विभुवन बसि किया ह्रीं कियइ निलादि।
- विधि '-इस मन्त्र से चन्दनादिक मन्त्रीत करके तिलक करने से सर्वजन वश में होते है।
- मन्त्र :—ॐ काम देवाव काम वज्ञं कराय अमुकस्य हृदयं स्तंभय २ मोहय २ वशमानय स्वाहा ।
- विधि: इस मन्त्र से कोई भी वस्तु मन्त्रीत कर चाहे जिसको देने से वह वश में होता है। सिन्दुर, चन्दन, कुकुम सम भाग लेकर इस मन्त्र से ७ बार मन्त्रीत कर माथे पर तिलक करने से अच्छा वशीकरण होता है।
- मन्त्रः—ॐ देवी रुद्र केशी मन्त्र सेसी देवी ज्वाला मुखी सृति जागा विसिवदट्टी लेयाविसी हाथ जोडींत पाम लागींत ठंठली वार्यीत सांकल मोडींत ले आउ कान्हड नार्रीसह वीर प्रचंड ।
- विधि: इस मन्त्र को जिसका नाम लेकर १०८ बार ७ दिन तक जपे तो वह वशी होता है।
- मन्त्रः —ॐ समोहनी महाविद्ये जंभय स्तंभय मोहय आकर्षय पातय शहा समोहनीठः ३।

- विधि:--इस मन्त्र का स्मरण मात्र से वशीकरण होता है।
- मन्त्र :- कांइ करे सिलोउरे खुदा मह च उसिंह जोगिणि केरीमुदा।
- विद्याः इस मन्त्र से अपने युक्त को २१ बार मंत्रीत करके फिर उस युक्त से तिलक करें तो राज कुलादिक में सर्वत्र जय होती हैंं।
- मन्त्रः ॐ ह्रं३ ह्रीं३ ह्रंब बाबि बी बुबू वे वै वो बौ बंबः।
- विधि: -- रात्री को सोते समय प्रातः इस मन्त्र का ए-६ एक दवास में वितन करैं फिर जो मन में वितन करेवह वश में होता है।
- मन्त्र:—ॐ काली अश्वी काला कपड़ा काला आभरण काला केंनि ताडवस्र केशकरी मोकला आवीचाउ वाहए कहाथि प्रज्वलंतो छाणी एक हाथी कुत्ता चाक हिग हिल्ली ताँह नगहिल्ली जाँह अच्छड मत्तविलासिणि घर फोड़ि पुरु मोड़ि घर जानि घर वालिडा छुता पुसो सु अंगिलाइ अमको मारद पाइ पाडि ।
- विधि अनेन मंत्रेण जल चलुक २१ अभिमन्त्र्य स्वप्न काले सुप्यते याविश्रद्धा नागच्छति ।
- मन्त्र: -- ॐ नमी रत्नतयाय नमी चार्याव लोकित श्वराय बोधिसच्चाय महा सत्वाय महा कारुणि काय चंद्रोन सूर्यमित पूर्तन महा महा पूर्तण सिद्ध पराक्रमे स्वाहा।
- कियाः --- इस सन्त्र से अपने स्वयःके कपडे को २१ बार मन्त्रीत करके उस कपड़े से गाठ लगावे फिर कोधी के ब्रागे जावे तो वह सांत हो जाना है धतुर के फल को लेकर प्रपने मूत्र में भावना देवे, फिर उसको पान के साथ जिसको भी खिलावे तो वह वद्यों में हो जाता है।
- मन्त्रः —ॐ हीं श्रीक्लीं ब्लूं अमुकं अमुकीं वा स्तंनय २ मोहय २ वश मानयस्वाहा ।
- विधि:-- इस मन्त्र से पुष्प अथवा फलादिक १०८ बार मंत्रीत करके जिसको बदा करना हो उसको दिया जाय तो बहु वहा में हो जाता है।
- मन्त्र :--- ॐ ह्रीं सम अमुकं वशी कुरु २ स्वाहा।
- विधि: इस मन्त्र का १०८ बार स्मरण करने से वश में होता है।

मन्त्र :---ॐ हर्ू सर्व दुष्ट जनं वशी कुरु २ स्वाहा ।

बिधि :- इस मन्त्र का भी १०८ बार स्मरण करने से वशीकरण होता है।

मन्त्र :---ॐ ह्रीं भीं कृष्मांडि देवि मम सर्वं शत्रुं वशं कुरु २ स्वाहा ।

विधि :-इस मन्त्र का १० = बार स्मरण करे, वशीकरण होता है।

मन्त्र :---ॐ हीं कों हीं हुं फट्स्वाहा।

विधि :-इस मन्त्र से सुपारी मन्त्रीत करके जिसको दिया जाय वह वशी होता है।

मन्त्र :-- ॐ नमो देवीए ॐ नमो मरणीय ठः ठः।

विधि:—इस मन्त्र से काजल १०६ वार मन्त्रीत करके आँख में आंजने से सर्वजन वशी होता है।

मन्त्र :—ॐ हीं श्रींसिद्ध बुद्ध माला अंबिके सम सर्वौ सिद्धि देहि देहि हीं नमः।

विधि :--पुत्र की इच्छा रखने वालों को नित्य ही १०८ बार स्मरण करना चाहिये।

मन्त्रः—ॐ ह्रींश्रीं क्लीं ब्लूंद्रांद्रीं दुंद्रः द्रावय २ हुंफट्स्वाहा।

विधि:--इस मन्त्र से तैल और चावल मन्त्रीत कर देने से सुख पूर्वक प्रसव होता है।

मन्त्रः ---ॐ शुक्रकामाय स्वाहा।

विधि — इस मन्त्र से कन्या कत्रित सूत को २१ बार मन्त्रीत करे, फिर सात बार मन्त्र को पढ़कर उस सून को कमर में बांघे तो शुक्र का (वीर्य) स्तम्भन होता है।

मन्त्र :—ॐ नमो भगवउ गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स अक्खोण महाणसरस अवतर अवतर स्वाहा ।

विधि:—इस मन्त्र से अक्षत ४०० बार मन्त्रीत करके विकने वाली चीजों पर डालने से ऋय विकय में लाभ होता हैं।

मन्त्र :- सीता देलागउ घाउ फूकिउ मलउ होइ जाउ।

विधि — इस मन्त्र से तैल ७ बार मन्त्रीत करके खाब पर लगाने से और २१ बार मन्त्र पटकर धाब ऊपर (पुक्का प्रदान विश्वियते) बाब भरने लगता है।

सन्त्र :—सोवन कंचोलउ राजादुष्टु पियइ घाउ न अउघाइ प्रस्मात होड़ जाड़ । विधि :—कुले के काटने पर इस मन्त्र से सस्स मन्त्रीत कर, जगाने से अच्छा होता है ।

- मन्त्र :—सीहु आकारणी पहुषा चालिरे जंग जारे जरा लंकि लीजइ हणुषा नांउं हरसं करची अगन्या श्री महादेव मराडाची अगन्या वेव गुरु ची अगन्या जारे जरा लंकि।
- कि चि: दशवड सुत्र में दश गांठ लगावे, दस वार मन्त्र पढ़े, फिर उस सुत्र को गले में या हाथ में बीधे तो बेला ज्वर, एकांनर ज्वर, द्ववान्तर ज्वर, त्र्यंतर ज्वर, चतुर्थं ज्वर नष्ट होता है। इसी प्रकार गुगुल मन्त्रीत करके जलाने से भी ज्वर का नाश होता है।
- मन्त्र:—ॐ वंड कपालिनी शेषान् ज्वरं बंध सहेल ज्वरं बंध वेला ज्वरं बंध विषम ज्वरं बंध महाज्वरं बंध ठः ठः स्वाहा।
- विधि: इस मन्त्र से कुसुभ रंग के डोरे में मन्त्र २१ बार पढ़ना हुआ ७ गांठ लगावे फिर गले में या हाथ में बांधे तो सर्वज्वर का नाश होता है।
- मन्त्र:—कालियाज्वर वेताल नार्रासह खयकालक्षींक्षीणीअमुकस्यनास्ति ज्वर:।
- विधि: वार २१ चापडी वादने ज्वरोयाति।
- भन्त्र:—सप्त पातालु सप्त पाताल प्रमाणु छइ बालु ॐ चालिरे वालु जउ लगि राम लावण के बाण् छीनि घातिय हिल्ड ।
- विधि: इस मन्त्र से जगली कड़े की राख और श्रक्षात मन्त्रीत कर देने से स्तन की पीड़ा ठीक होती है।
- मन्त्रः —ॐ नमो भगवते आदित्याय सर २ आ गच्छ २ इमं चक्षुरोगं नाशय २ स्वाहा ।
  - विधि: कुमारीकत्रीत सुत्र को लेकर ७ वड करे, फिर मयुर शिखा को केशर में रंग कर उस डोरा में मयुर शीखा को बांधे, फिर इस मन्त्र से २१ बार मन्त्रीत करके कान मे बांधने से चक्षु रोग का नाश होता है।
  - मन्त्र :---ॐ ज्येष्ट श्रुक्रवारिणि स्वाहा ।
  - विधिः .—इस मन्त्र से कुमारी सुत्र को सात वड करके सात गाठ लगावे, फिर उस डोरे को कमर में बांबने से बीर्य का स्तम्प्रन होता है।
  - मन्त्रः ---अं रंहं तंसि द्वं आं यं रियं उं वं झां यं सां हुं च।
  - विधि:-एमाणि विदु मत्ता सहियाणि हवंति सोलसिव १ सोलससु अवखरेसु इनिक क्वं

अक्लरेसुम ताजा सावरि सावइ मेहं कुणइ सुभिक्खंन सन्देहो। एयाइ अक्लराइ सोलस जो पढइ सम्म मृवउत्तो सोद्रुष्टिक्खु दुराउलपर कक्व भयाइं हणइ सया।

- मन्त्रः—ऐ हीं भूं तूं कूँ दूं टयूं क्षूं हुं क्लें हुलें हुसों कों हीं फें हुं क्सोंक्सः।
- विधि: यह अठ्ठारह ग्रक्षर वालो त्रैलोक्य विजयदेवी नाम महाविद्या बार ३३ चांवल तीनों काल घ्यान करने से सर्व इस्ट की सिद्धि होती है।
- मन्त्र:—ॐ आहँनमःॐ हीं ३ ॐ आर्थि ॐ प्रीं२ ॐ कीं ३ ॐ फीं ३ फ्रीं२ फ्रीं२ लीं२ हीं कीं२ हुंफट्स्वाहा।
- विधि: --- यह विधा ३१ अक्षर की महा विद्या है, सर्व कर्म करने वाली है प्रथम विद्या चौर भय होने पर १६ बार जाप करना चाहिये। दूसरी विद्या चांति कर्म स्थापना, प्रतिच्छितिक में, राजा भादि के पस जाने के समय ३ बार जपना चाहिये। सुरत्त हो राजा के दर्शन होते है। तीसरी विद्या चांकिन्यादिक में मुद्दानादि दोष में और चोरण पीडा में १०० वार कल्पानी मादिक करना चाहिये। चतुर्व विद्या जब गर्भ गिरने लगे, तब पानी तैल को १०० बार मन्त्रीत करे फिर लगावे। पंचम्या राज वाल् भयादित स्वय जान्या झातुर पास्त्री च जपनीया हच्ट देवना दीनां च भोग कार्यः। पट्या मनुशस्त्र धनुवित सित ग्रुगुलं १००६ दाह्यते कर्णे च जप्यते। सत्तम्या मर्प दाटस्य मनुशस्त्र धनुवित सित ग्रुगुलं १००६ वाह्यते कर्णे च जप्यते। सत्तम्या मर्प दाटस्य मनुशस्त्र धनुवित सित ग्रुगुलं १००६ वाह्यते कर्णे च जप्यते। सत्तम्या मर्प दाटस्य मन्त्र वार ११६६ जपनापनीयं ह्राव्य तिका निर्म च परि जाण्यो इाह्यते लहरी नाशः। अस्टमीयदा मेशजानदि सार्या दो वियम भवति तदा जारत्र कुनुमेंग जनेत् वा, हस्त पट्ट (द कादी निवित्या कर्जूरा, गुरु दूपा दिना पुत्रया वार १०० नदी सुगमा भवति । नक्सी जानीया क्षजादि सम्म.। दशमी पदीप नाशे स्मरणीया एक वस्त्रे गरि जाय्य स मूल सनस्म: दिव्ये उजि जप्तया सुक्ल (सरसो) सर्पा अनि स्वा स्वारानिक्टोऽश्रुद्धो भवति।
  - मन्त्रः—ॐ नमो धर्मः।जाय मृत्युस्थाने श्रुणंकराय काक रूपिणे ॐ ठः ठः स्वाहा ।
- विधि: अपं सदावार ३ त्रयं जाप्यः यदाषह ६ मासा विधरायुर्भवित तदाऽयं विस्मरित उक्काटतो दशानामेवाय देय:।
- मन्त्रः --- ॐ अहँ न्मुल कमल वासिनि पापात्म क्षयं करि श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्त्र ज्विलते सरस्वतो मत्पापं हन २ वह २ क्षां क्षीं क्षूं क्षीं क्षः क्षीर घवले अमृत संसवे वं वं हं २ स्वाहा ।

विधि: इस मन्त्र को विशेषतः कुवार पूर्णिमा (शरद पूर्णिमा) को चन्द्रमा के सामने मुख करके जप किया जाता है। भौर करीब १००० बार जपने से ज्ञान का प्रकाण होता है। एक माला नित्य अपने से पाप कालिमा दूर होती है, मन: स्वस्थ्य होता है।

मन्त्रः—ॐ शींबि घुंशः झांझीं झुंझः रारि दंरः हांहीं हूं हः धां धि घुंधः स्वाहा।

विधि: सिचह काउण जलं इमेण मन्त्रेण सत्तपरियत्तं थंभेइ पत्ती वयणं दिव्यं च करेहीं भोगींह। मेघ माला प्रवश्यामि। जा संग्रहती अवतरंती गज्जती ग्रमीयधाराहि वरि सती तुहुँ मेघमाला वुच्चाँह परम कल वारणु करणु करिति वइ सान श्यंभतो जबीउ ति।

विधि: - इमेण मत्रेण पाणियं पवरं धोउण जाहु जलणे सिहि इमध्ये निरासको ।

मन्त्र: — ॐ नमो भगवते महामाए अजिते अपराजिते बैलोक्य माते विद्येंसे सर्व भूत भयावहे माए २ अजिते वश्य कारिके श्चम श्चामिण शोविण श्रू वे कारिणे ललित नेत्राशिन मारणि प्रवाहिण रण हारिणि जए विजय जं भंनि खगेश्वरी खगे प्रोखे हर २ प्राण खिखिणो २ विश्रून २ वज्य हस्ते शोवय २ त्रिशुल हस्ते बट्वांग कपाल धारिणि महापिशित मार्स सिनि मानुवार्खं चर्म प्रावृत शरीरे नर शिर मालां ग्रंथित धारिणी निश्रूभिन हर २ प्राणानु मर्म छेविनि सहस्त्र शोवें सहस्त्र वाहने सहश्च नेत्रे हे ह्व २ हे २ व २ ग २ श्रू २ छ २ जी २ हीं २ त्रि २ ख २ हसनी बैलोक्य विनाशिनि कट २ सिहे रूपे खः गज रूपे गः वैलोक्यो वरे समुद्र मेखले गृन्ह २ फट २ हे २ हुं २ ग्रु २ हन २ माए भृत प्रसवे परम सिद्ध विद्यों हः २ हुं २ फट २ स्वाहा।

विधि: — सूर्यं ग्रहण अथवा चन्द्र ग्रहण में उपवास करके इस मन्त्र का १० म्वार जाप करे मन्त्र तब सिद्ध होता है, फिर इस मन्त्र का २१ बार स्मरण करनेसे राजा, मन्त्री, नर, नारी, जो कोई भी हो सबका ग्राक्षण होता है। सब बना में होगे। जिस किसी दुष्ट के नाम से जपे तो उसका अवश्य ही उच्चाटन होता है। रण में वा, राजकुल में, वाद में, विवाद में इस विचा का स्मरण करने से ग्रजय होता है। और पुष्पादिक मन्त्रीत करके, जिसको भूत, प्रेत, शाकिन्यादि से लगा हो, उस पुष्प के ऊपर डालने से भूतादिक प्रकट होते हैं। बहुत क्या कहें सब प्राभाष्ट सिद्ध होता है।

# सन्त्र :--- ॐ णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो अर्णत जिणाणं णमो सिद्ध जोग धराणं णमो सब्बेसि विज्जा हर पुत्ताणं कवंजलो ।

विधि: - इमं विज्जारायं पर्जं जामि इमामे विज्जा पसिष्यक ।

मन्त्रः --- आक्षालि वालि हा लिपं सुखरे ॐ आवत वो चडि स्वाहा।

विधि: —दियं वाय पत्त कक्वराऊ वा विष्यित ताऊ मत्त वाराऊभिमति उण जो घाहम्म इसी वसो होइ ॥१॥ इस मत्त्र से सात ककर लेकर मत्त्रोत करे, फिर जो भी विकने वाली चीज है उसमें उन सात कंकरों को बाल देवे तो वस्तु वोद्य विक जाती है ॥२॥ एयाए तुनसी पत्ताणी सत्ताभि मतिउण कंन्हे कीरेति जो मण्ड त ल ह इ॥३॥ सत्ताभि मतिउज कुमारी सुत मऊ डोरो हस्ते वध्यते कुविऊ पमीयड॥४॥ एयाए घरा, कक्वराऊ सत्त्रि तुण सत्त वा राजा वियाहि गावी सुण होवा। ग्राहम्मइ॥ ४॥ अपणी सरोर पज्जविऊण जं मोसो वह सो वसी भवई ॥ ६॥ एयाए तिल्ल जविउण जरिऊ मस्विज्ञ इसस्य हिवा। ७॥ एयाए सरादहस्य पणियं सत्ताभिमतिय पाइज्ज्ञ सुद्धी होइ॥ ॥ ॥

#### मन्त्र :---ॐ कों प्रों नरो सहि सहे नमः।

विधि: —गोमर महन कुना श्री खंड कस्तुरिका कर्यू रेणमङ्क वैद्याय तस्यो परि दीपकः कुमारी कर्तित सूत्र बुति घृत भूनो दीयते बार १०६ बार मन्त्रो जप्यते पात्र मस्तके दीयते जब निकानर सध्ये ग्रात्मना मन्त्रो जप्यते धूर्ध श्रुक्तां वरघरा नारी श्रुक्त पुणं गृहीस्वा श्रुभ वदती हस्यते अश्रुधं रक्ता वरा श्रुकं वदती च श्रष्टस्यां चतुर्वस्या वा अथवा प्रयोजनेकस्या तिथी हस्यते दीप शोक्षायां हस्यते।

### मन्त्र :---ॐ अरिहंते उत्पत्ति स्वाहा ।

विधिः :—इस मन्त्र का एक लाख जाप करने पर सिद्ध होता है इस विद्याका नाम त्रिभुवन स्वामिनि है। सिद्ध हो जाने पर विद्यासे जो पूछो वह सब कहेगी।

मन्त्र :---ॐ हीं श्रीं अर्ह हां हीं हूं ही हः असि आउसा नमः।

विधि:-इयं सप्ता दशाक्षरी विद्या अस्या फलं गुरूपदेशा देव ज्ञायते।

### मन्त्र :--ॐ रूधिर मालिनी स्वाहा।

विधि: — इस मन्त्र को सात बार जप करके अपना रक्त निकाले फिर उस रक्त को करज के तेल में मिलावे फिर कमल पुष्प की डंडिका डोरा सूत्र निकाले फिर उस डोरेकी बत्ती बनावे उस बत्ती को रक्त मिला हुआ। करंज के तेल में डाल कर बत्ती को जला देवे फिर काजल ऊपाड कर ग्रांख में ग्रंजन करने से मनुष्य अदृक्य हो जाता है। अबृष्य व्यक्ति सबको देखता है, किन्तु दूसरे व्यक्ति उस अबृष्य व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं।

# मन्त्र:—ॐ मातंगाय प्रेत रूपाय विहंग माय घून २ ग्रस २ आकर्षय २ हूं फट सिरि सुल चंडा घर प्रचंड सुग्रीको आज्ञापयति स्वाहा ।

विधिः : —सन्सों लेकर इस मन्त्र से १०⊏ बार ताडित करने से ग्रह भून डाकिन्यादि शीघ्र दूर होते हैं। कसेर के फूल, धनुरे के फूल, अध्य गन्ध, अपामार्ग इन वस्तुओं की भूप बनाकर जलाने से भूत बाधा नष्ट होती हैं।

हलोक: -- कण बीरस्य पुष्याणि कनकस्य तथैव च,
अञ्च ग्रधा स्वया मार्ग मेव धूरो विधियते ॥१।।
प्रनेत् धूपि तागस्य भूता नश्यति वि चिन्हताः,
शाकित्यो विधियो कारास्तया च, रजनी चराः ॥२॥
वैताला श्लेव तुष्माडा ज्वरा श्चातुधिकादयः,
सर्पाश्लेव विशेषेण शिरोत्ति विविधा तथा ॥३॥
धूप राजेन सर्वेषि धूपि ताथा विनाशनं,
श्रुक शानावरी लड हस्ते बढ़ ज्वरम पहरति ॥४॥
इन श्लोको का अर्थ बहुत सरल है इसीलए यहाँ नहीं किया है।

#### मत्त्र :---ॐ क्लों ॐ स: ।

विधि : पान ७ चुर्णेन खंडियरवाडलकोते केन लिखिक्वा भक्ष्यते तती: जबर: नाम:।

मन्त्र :---ॐ कुमारी केन हीं मगवति नग्नो हं अनाथाय ठः ३।

विधिः :-- कालत्रयं बार १०८ जाप्यः सप्ताहवस्त्रं ददाति, गोगेचनं तथा हिंगुकुं कुमंच मनः शिलाक्षौद्रेण चसमायुक्तः जात्य धोषि चपस्यति ।

#### मन्त्रः ---ॐ किरि २ स्वाहा।

विधि: - अर्ढरात्री मे नग्न होकर इस मन्त्र का जाप करने से स्वप्न में मन विन्तित कार्य को कहना है।

मन्त्र :---हंषो बलाय सूर्यो नमः ।

विधि: - कन्या कत्रीत सूत्र मे ६ गांठ लगाकर पाव मे बाधने से विलर्याति ।

मन्त्र:—ॐ गरूडाय विति २ गरूडो ज्ञापयित तस्य विष्णु वचने न हिलि २ हर २ हिरि २ हुर २ स्वाहा निरक्खे (निर्रको) व सुमध्य यारे । विधि: - इमेण मन्त्रेण सत्त परियते भूइ धराउ नाशंति वित्त गजेण दुट्टावि ।

मन्त्रः ---ॐ लंबं रंगंक्षं हं लंमातंगिनी स्वाहा।

श्रिमिश्च:— इस मन्त्र से जल को ब्रभीमन्त्रीत कर पिलाने से सर्वरोग चला जाता है। चउदश अवलर विज्ञा जविय जलं सत्त वाराऊ जल विस दाह विसाएां वाहिं हर तोए पीएण।

मन्त्रः—गष्ठ हउ कुपाउ उरू छिंदउ मुहॉछदउ पुंछु छिंदउ छिंदि २ मिदि २ त्रुटि २ जाहि ३ निसंत्तानु।

विधि:—इस मन्त्र को २१वार पढ़ता जाय ग्रीर हाथसे भाड़ा देता जाय तो, गड दोष नष्ट हो।

मन्त्र :--ॐ पंचात्माय स्वाहा ।

विधि:— इस मन्त्र से २१ बार चोटि मन्त्रीत करके चोटी में गांठ लगावे तो ज्वर से छुटकारा मिलताहै।

मन्त्र:—ॐ आंकों हीं नित्ये कलं दे सद द्रवे इं क्लीं हिसीं पद्मावती देवी त्रिपुराजितिपुर क्षोमिनी त्रैलोक्यं क्षोमय २ स्त्री वर्गं आकर्षय २ स्लीं हीं नम:।

विधि: — इस मन्त्र का विधि विधान से जप करने से महादेवी पद्मावती जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है।

मन्त्र :--- अर्थ आंकों हों ऐंक्लों हुसौं पद्मावती नमः।

विधि: - यह पद्मावती मल मनत्र है।

मन्त्र:—ॐ हों औं पद्मे पद्मासने श्री धरकेन्द्र प्रिये पद्मावती श्रियं मम कुरु २ दुरितानि हर २ सर्व दुष्टानां मुखं वंधम २ हों स्वाहा।

विधि :--इस मन्त्र का २१ बार स्मरण करने सर्व कार्य की सिद्धि होती है।

मन्त्र :--- अर्थ क्लीं बलीं लीं झीं (ध्री) श्रीं कलि कुंड मगदती स्वाहा ।

चिर्षिः :− इस मन्त्र का १००⊏ बार ज्येष्ठ महीने में जप करेतो पद्मावती महादेवी जीप्रसन्न होती है।

मन्तः ---ॐ भगविति विद्या मोहिनी हीं हृवये हर २ आउ २ आणि जोहि २ मोहि २ फे ३ आर्काव २ भैरव रूपिणी ब्लूं३ सम वशमानय २ स्वाहा।

- विधि:--इस मन्त्र का १०८ बार जप करने से आकर्षम्म होता है।
- मन्त्र:—ॐ नमो भगवित महा विद्यं चकेश्वरो एहि २ शीघ्रंद्रां भूंगुन्ह २ ॐ ह्रीं सहस्त्र वदने कुमारि शिखंड वाहने श्रुक्ले श्रुक्ल गात्रे हीं सत्य वादिनि नमः।
- विधि: हाथ के चुलुमे पानी ७ वार मंत्रीत करके नित्य पीवे। ७ वार तो, ज्ञान की वृद्धि होतो है।
- सन्त्रः —ॐ तमो देवाधि देवाय तमः सिंह ब्याघ्र रक्ष बाहने कटि चक्र कृत मे∴ले चंद्राधि पतये भगवति घंटाधिपतये टणं २ शब्दाधिपतये स्वाहा।
- विधि: घण्टाको २१ बार इस मन्त्र से मत्रीत कर बाधने से रोग मिटता है। (यहा घण्टा से मतलब छोटेघ घक लेगा।)
- मन्त्र:—ॐ नमो भगवित महामोहिनी जंभनो स्तंभनी बशी करणी पुर क्षोनिणी सर्वशासु विद्रावणी ॐ आंकों हांहीं प्रों जोहि २ मोहि २ क्षुस २ क्षोमय २ अमुकंवशी कुरु २ स्वाहा।
- विधिः ः—इस मन्त्रकारात्रीको सोते समय ३० ⊏ बार नग्न होकर जपने से महावशी करण होताहै।
- मन्त्र :---ॐ अरे अरूगुमोहय २ देवदत्तं मम वश्यं कुरु २ स्वाहा ।
- विधि : इस मन्त्र को कुष्णा १क्ष की चौदश को पाटे पर लिखकर लाल कनेर के फूनों में अप करे १० = बार नो उत्तम वशीकरण होता है। देवदन मन्त्र में आया है। उस जगह पर जिसको बश करना चाहे उसका नाम ले।
- मन्त्र:—ॐ नमो भगवित अप्रति चके जगत्सं मोहिनी जगटुन्मादिनी नयन मनोहरी है है आनंद परमानंदे परम निर्वाण कारिणी वलीं कल्याण देवी ह्वीं अप्रति चके फट् विचकाय स्वाहा।
- विधि :—इस मन्त्र का सतत जप करने से सीभाग्य की वृद्धि सर्व जनप्रीयता, और उत्तम प्रकार से बञ्जीकरण होता है।
- मन्त्र :—ॐ नमो भगवति अप्रति चक्रे रत्नत्रय तेजो ज्वलित सु वदने कमले विमले अवतर देवि अवतर विदुध्य ॐ सत्यं मादर्शय स्वाहा ।

- विधि: इस मन्त्र से शीशा, दीप, नलवार छूरी, लकशी, जल, दीवाल आदि मन्त्रीत करके दोषी को दिखाने से जैसा का तैसा कह देता है।
- सन्त्र :— ब्रॅंनमो भगवति अप्रति चक्रे जगत्संमोहन कारि सिद्धे सिद्धार्थे क्लीं क्लिक्षे मदद्रवे सर्वं कामार्थं साधिनी आं इं ऊंहितकरी यसस्करी प्रभंकरी मनोहरी वशंकरी श्रूंह्स म्रूंद्रं कुंद्रांद्रीं अप्रति चक्रे फट्दिककाय स्वाहा।
- विधि इस मन्त्र का सतन् जय करने से तीनो लोको की स्वित्यां शुप्तित होती है। परम सीभाग्य की प्रास्ति होती है। राजकुल की स्त्रियों को देखकर जपने से नित्य ही दास भाव से व्यवहार करती है। इन तीनो ही कार्य के लिये पहले लाल कसेर के फूलों से १००० जाप करे सर्व कार्य सिद्ध होता है।
- मन्त्रः —ॐ हां ह्रीं ह्रंहः यः क्षः २ ह्रीं फट् फट् २ स्वाहा।
- विधि स-बाधि राजमन्त्र पहने उपवःस करे, फिर सायकाल में दूध पीकर सबेरे, काले चनो को खाकर मृष्टीप्रमाण कुरुपक जटां पिटिक को चौबल का धोया हुआ पानी या चावल माड को पीसकर पिलाने से मारी रोग की निवृत्ति होनी है।

मन्त्र :—ॐ हीं चंद्रमुखि दुष्ट ध्यंतर इतं रोगोपद्रवं नाशय २ हीं स्वाहा। विधि :— वागा व्वेताक्षता अभिमन्यं महादीक्षेत्या. दृष्ट ध्यंतर इत रोगो नद्यति।

# ग्रब भूत तत्र विधान को कहते हैं।

|श्रीमद पूज्य पादाचार्य कृत]

प्राणिपत्य युगादि पुरुषं, केवल ज्ञानं भास्करं, भूत तन्त्र प्रवक्ष्यामि यथावदनु पूर्वज्ञः ॥१॥

- अर्थः '- श्री ग्रादित्वर प्रभुको नमस्कार करता हूजिनको की केवल ज्ञान रूपी सूर्यका उदय हुआ है। ऐसे आदि पुरुष को नमस्कार करके भूत तन्त्रत को कहूगा जैसे कि पहले पूर्वाचार्यों ने कहा है।
- तव्र :- श्रृचि विद्या ल कृतो मन्त्री पंचाग वद्व परिकरः साध्येद्भूवन कृत्ल्ण किंपुनः मनुजेदवरान्॥२॥
- अर्थ :- सर्वविद्यासे अलकृत साधक सकली करण पूर्वक पंच क्रगका रक्षण करता हुआ। साधन करेतो तीनो लोको को साधने वाला होता है तो फिर मनुष्यों के राजा की

तो बात ही क्या, अब ब्राये वाली विद्या का तीन बार उच्चारए। करे।
णमो और हुंताएं णमो श्विद्याणं णमो आगासवामिगिण। ॐ नम:—
अब पंच कंपा न्यास करके विच्याणं बुद्धि वाला कार्य प्रारम्भ करे। योजाना न्यास
विश्वि:....ॐ अरहेताण नम: हुवर्य। हुवर को हुग्य लगावे। ॐ सिद्धाणं नम: थिराः।
ऐसा कहकर सिर का स्पर्ण करे। ॐ प्राचार्याणा नम: थिला। शिल्ला का स्पर्ण
करे। ॐ उपाध्यायाना नम: कवन। ऐसा कहकर कवन धारण करे। ॐ लोके सर्व
साधुमां नम: अस्व। ऐसा विचार करके अस्व धारण करे। इस सक्ली करण को
मुर, इन्द्र भी भेदन करने मे असमयं है, फिर अन्य की तो बात ही क्या है। सुरा
सुरेन्द्राणां अस्व विस्यं युक्तं वासकरें सर्व दुरदानां। इस प्रकार अग न्यास विधि
करके अदि अभु की शतिमा के सामने या अन्य तीर्थं कर की प्रतिमा के सामने यथा
स्थित पुला करके मन्त्र का जाए प्रारम्भ करे।

मंन्सः : — सवाय नमा भगवतो आह्वभाव नचा गुरु पादेम्यो हदु २ कल २ सिमि २ गृह्ण २ धनुं २ कथ २ बाविश २ माविलव २ सी शं कुरु २ मुरु २ मुरु २ खंध २ वह २ ख्रिंद २ ख्रुं भ २ जोर २ भ्रंज २ महावित र ग्रंग २ ग्रंग २ मादे २ है है हम ३ व्या २ हम ३ केलि ३ महाकेलि ठः फट्ट २ फुरु २ सर्वेग्रहान खुनु महासत्व व चपाणि दुर्वोताना दमक चर ३ कक ३ यथा नृशास्तोस्ति भगवता ऋषभयेवेन नथाप्रति प्रशाहवंग्रहंग्रहंग्रह्ण मुख्यां भूक्षीत् फालय महा वन्त्राधिपति सर्वं भूताधिपति वच्च भेरवल वचा काल हुं २ री तुरु जयित वच्च पाणिमहावल दुर्बंग्य २ श्रोध चण्ड धुरु २ धावे २ ही ह्न ही ह्न हहा क्षा क्षा हो २ क्षी २ है २ क्षुं २ क्षा २ क्षा भी धिपति ऋषभ स्वामिराजापयित स्वाहा।

विश्व :- यह पठित सिद्ध मन्त्र है, कैवल पुर्ल्यों से जप करना चाहिये, तव सिद्ध हो जाता है। चाहे गृह से गृहित हो, चाहे अगृह से हो, सकको सिद्ध हो जाता है। इस मन्त्र को पढ़ने से गृहित व्यक्ति को आवेश आता है, छोड़ देता है, हसाता है, त्यांता है, जिसको कि इत रोगों से गुसीत हो। प्रमत, वामुकि, तक्षक, कर्कटिक, पम, महापम, गंखपाल, कुलिक, महानाग, इत्यदिको के काट लेने पर आवेश में आते है, जीझ ही जहर उत्तर जाता है। तीन लोक में जो कान कुट विप हैं उसका भी असर नहीं रहता, फिर सर्प के जहर की तो क्या कथा। इस प्रकार पुज्यापदाचार का वाक्य है पहाँ किसी भी प्रकार की गंका नहीं करनी चाहिये। योर पवन ज्यर, डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेन, राक्षस, व्यंतर, गर्दभ, सूता (भकड़ी विपा) दिक को नस्ट करता है, कितने ही पुरुष्ट क्यों न हो (पूजपादाचार्य कुत भूत तंत्र समाप्ताः)

मन्त्र :--ॐ कुरु कुल्ले ह्रीं ठः ठः स्वाहा ।

विविधः :- इस मन्त्र का पहले ६० हजार ज्ञाप करे, तब चन्क्क सिद्धः होता है। प्रतिदिन रात्रि में बलि देकर ननेवेद्य की फोर खरे, फिर इस मंत्र से बस्त्राचल को १०० दार मन्त्रित करके गाठ देवें, फिर राजकुलादिक में आवे तो साधक जो कहे, सो मान्य होता है। ग्रगर १००० जाप नित्य करे तो सर्व स्त्रियो का प्रिय होता है, और ग्रगर किसी को वश करना चाहे तो अनु को १०८ वार जाप करने से कार्य की सिद्धि होती है।

मन्त्र:—बहुत दिवस को कुठाहल नान्ही करिपाणी मे विक्षुपाणी उलान्हद कापडड छाणि लीजइ पिषण बीजइ ।

बिधि :-- इस मन्त्र से शेर के बाल का विश्व नष्ट होता है।

हार्किनी उच्चारण घूप: सरसों, हिंगु, नींब, के पत्ते क्य, सर्प की कांखली, इस सबकी घूप बनाकर रोगी के सामने जलाने से शाकिनी का उच्चाटन हो जाता है। वणि की जड़, हिंगू, मूंठ सबको समभाग लेकर जल के साथ पीस लेवे, फिर शाकिनि गृसीत रोगी को नाक में सुधाने से शाकिन्यादि, रोगी को छोड़कर माग जाते हैं।

मन्तः :—ॐ नमो मगवतो माणि महाय किंधल लिंग लोखनाय वाताचल प्रेतीं— चल डाकिनो अंचलं शाकिनो अंचल बंध्या वार्स सार्वाचलं ॐ हीं ठः ठः स्वाहा।

विधि: --ग्रांचनवात मन्त्र ।

मन्त्र :—हीं । इति उपरित नांगुलिद्वय मध्येअं गुष्ठकं निधाय गुण्यते मार्गे सर्व भयं निवर्तय त ।

मन्तः :—ॐ नमो भगवत्यं अप कुष्मांडि महाविद्ये कनक प्रमे सिंह एथ गामिनी त्रै शोवण क्षोभनी एहा २ मम चिहितं कार्यं कुरु २ भगवती स्वाहा ।

विधि.—सफंद गुलाबकेफूल १०८ बार लेकर इस मन्त्र काजाप करेतो लाभालाभ शुभाशुभं जीवित मरणादिक का कहता है। इस मन्त्र का कर्ण पिशाची भी नाम है।

मन्त्र:—ॐ हीं कर्ण पिशाचिमी अमोध सत्यवादिनी सम कर्णे अवतर २ सत्यं कथय २ अतीत अनागत वर्तमानं दर्शय २ एहा २ ॐ हीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा।

विधि: -- लाल चन्दन की एक पुतली बनावे, फिर उसको पुतली के धागे एक पट्टें पर इस मन्त्र को लिखकर सुगरियत पुष्पों से १०,००० आप करे तब यह मन्त्र सिद्ध होता है। धव यहाँ परक्षों पे कहते हैं। गृद्ध होकर सिधे कान को धवार इस मन्त्र से मन्त्रित करेया १०० बार अध्या बस्त्रे सुष्पते, तब युमाशुभ स्वप्न में कहता है या बचन से कहता है। सिवजों के लिंग पर २४ षकार स्मक्षान के ईंगारे से (कोयले) लिखे, फिर ज्वर प्रसित रोगी को उस लिग को दूध से धोकर पिलावे, तो ज्वर से रहित होता है।

मन्त्रः ---ॐ द्वांद्रीखीं खूंक्षा।

विधि : -इस मन्त्र से भस्म मन्त्रित करके खाने से, घटिका रोग नष्ट होता है।

मन्त्रः —िदिशां वंध भगवान वंघ वाहंतां चक्षु वंघः सर्वे मुख वंघः वर्ती मुखः ॐ वातली २ वाराही २ वारामुखी २ सर्व दुख्ट प्रदुख्टानां क्रोयं स्तंभस्तंभे जिह्नां स्तंभस्तंभे डिंड्ट स्तंभस्तंभे महि स्तंभस्तंभे सर्व दुख्टान् प्रदुख्टे ॐ ठः ७ वर्ती गुरु प्रसादे।

विधि:-इस मन्त्र का जाप करने से स्तंभन होता है, लेकिन गुरु को क्रुपा होनी चाहिये।

मन्त्र :---ॐ सुग्रीवाय बानर राजाय अतुल बल वीर्यं पराक्रमाय स्वाहा ।

विश्वः — मन्त्रो लिब्बते डाहु लीपते शोभने चूर्णं खरीटेते अधोमुखपुच्या श्रूलाया वा एक द्वित्रि लिब्बते । इस मन्त्र को सुपारि, फल मन्त्रीत करके विलाने से सर्वे प्रकार के ज्वर नग्ट होते हैं।

मंत्र :—ॐ तमा भगवां पाइवं चद्राय महागोर्य पराक्रमाय प्रपराजित जासनाय ससार प्रमर्दनाय सर्व शवृ तथ कराय किनर कि पृष्ठा गरु गयुकं, यका, राक्षस, भूत, पिशाच, प्रमर्दनाय सर्व भूत वदर व्याखि विनाशनाय काल दष्ट परवो छादनाय सर्व दुष्ट ग्रह छेदनाय सर्व दिपु प्रणासनाय अनेक मुद्रा कोटा कोटी जत सहस्त्र लक्ष स्कोटनाय वच्च पृष्ट सह्यू लेखा कोटी जत सहस्त्र लक्ष स्कोटनाय वच्च पृष्ट सह्यू लेखाय बद्ध हासच्छेदनाय मुदर्शन चक्र स्कोटनाय सर्व पर मन्त्र छेदनाय वच्च मृष्टि सह्यू लेखाय सार्वार्थ काम साधनाय विश्वाकृत्राय धरणेन्द्राय पदावित सहिताय हिलाद मिलि २ किनि २ महु २ दिनि २ परमार्थ साधिनी पच २ पर २ घम २ घर २ छिद २ निद २ मुंच २ पाताल वासिनी पचावित प्राजापयती हुकटः स्वाहा ।

विधि: सर्व विषय के कार्य में इस मन्त्र का जाप करना चाहिये।

मन्त्र : ॐ नमो भगवनो चंड पाहर्वाय भगवन एहि २ यक्षं यक्षी राक्षसं राक्षसी भूतं भूती पिशाच पिशाची कुप्मांडं कुष्माडि नाग नागी क्षर क्षरी प्रयप्तमार अपस्मारी प्रतं प्रतो कुमारं नुमारी बहा राक्षसं स्कर स्कृती विशाख विशाखो नाधवें गध्यवीं उन्माद उन्मादी काली महाकालो केती मश्कीती कार्य विनी महा काल्यायिनी मूंगी रिटी महा भूगीरिटी विनाय की महा विनाय की चामुंड भहा चौमुंड सप्त मात्र की ताट की महा ना स्कृत सप्त मात्र की ताट की महा ताट की डाकिनी महा डाकिनी सर्त रोहिणी महा सप्त रहीणी

सूर्यं यहं गृन्ह २ सोम ग्रहं गृन्ह २ सन राज ग्रहं गृन्ह २ नागेन्द्र यहं गृन्ह २ माहेक्वर ग्रहं गृन्ह २ समोस्तुते भगवते पावंचनायः य एकाहिकं द्रयाहिकं त्र्याहिकं चार्तुर्धकं विषम ज्वरं सांव स्वरं कार्यं मासिकं वातिकं वितिकं क्लेक्गिक सनिपातिकं ज्येक्टाय गृन्ह २ मृह २ मृंच २ धम २ रंग २ तिष्ट २ पच २ विष्ट २ क्वय २ पक २ तक्ष प्रया २ भगवते भो २ विष्ट २ भगव्य २ प्रावेच २ कि २ क्व २ पक २ तिष्ट २ पूरय २ भगवते भो २ विष्ट २ भगव्य २ प्रावेचा २ व्यव्य २ प्रया २ भगवते भो २ विष्ट २ भगव्य २ प्रावेच २ प्रया २ भगवते पात्र प्रावेच १ प्रया १ प्रय १ प्रया १ प्रय १ प्रय १ प्रय १ प्रय १ प्रय १ प्रय १ प्रय

विधि - यह मन्त्र सर्व रोग मे पढ़ता जाय और फाड़ा देवे तो सर्व रोग नष्ट होते हैं।

मंत्र :—ॐ नमो भगवतो प श्वंनाथाय श्री किल कुड नाथाय सन्त फण चतुर्देश दंष्ट्रा करालाय धरणेन्द्र पद्मावित सहिताय महावल पराक्रमाय प्रपराजित साशनाय अष्ट विद्या सहस्त्र परिवाराय सर्व भूत वशकराय वच्चमुण्टि चूर्णनाय अकाल मृत्यु नाशनाय संसार चक्र प्रमदंनाय सर्व विद्या मोचनाय सर्व मुद्रा स्फोटनाय सर्व श्रूल रोग नाशनाय काल हरू मृतको पयानाय सर्वविद्य मोचनाय अनेक मृद्राशत सहस्त्र कोटा कोटि स्फोटनाय वच्च श्रंगोद्भेद्र दात्र सुद्रश्रंग चंद्र हास सङ्ग नाशनाय सर्वार्य सामाय सर्वार्य सर्व रोग नाशनाय कि पुरुष गस्द्र नाश्य सर्व राक्षस भूत पित्राच डाकिनीना प्रनामनाय एहि र महावित पपावित साधनी देवी एकाहिक द्याहिक च्याहिक चातुषिक चित्र परित परितम सर्व प्राप्त सर्व प्रमुख पर्व स्व स्व रोग नाशनाय कि पुरुष गस्द्र नाश्य स्व स्व रामाय सर्व रामाय सर्व रामाय सर्व रामाय सर्व रामाय सर्व रामाय स्व रामाय रामाय स्व रामाय रामाय स्व रामाय रामाय स्व रामाय र स्व रामाय र स्व रामाय र स्व रामाय र स्व रामाय स्व रामाय स्व रामाय र स्व रामाय र स्व रामाय स्व रामाय स्व रामाय र स्व रामाय र स्व रामाय स्व रामाय स्व रामाय र स्व रामाय र स्व रामाय स्व रामाय स्व रामाय स्व रामाय स्व रामाय र स्व रामाय र स्व रामाय स

विधि: —इस मन्त्र से भी सर्व कार्य की सिद्धि होती है तथा सर्व रोग शान्त होते हैं। ये पठित सिद्ध मन्त्र है। मन्त्र नित्य १ बार पढ़ने से स्वयं सिद्ध हो जाते हैं।

मन्त्र:—ॐ नम्रो मगवतो पादर्वनाथाय तीर्थंकराय कालामुखीनां वासुकीनां कपिलिकानां कालकोटानां तक्षकानां अध्टादश वृश्चिकानां एकादश वेवतानां पंचादश विसर्पाणां द्वादश मूचिकानां सर्वेषां चित्रकाणां सर्वेषां डाकिनीमां सर्वेषां लूतानां सर्वेषां वातानां सर्वेषां विस्फोटकानां सर्वेषां ज्वराणं सर्वेषां णां सर्वेषां पन्तगानां सर्वेषां प्रहाणां सर्वे रोग विनासिनो सर्वे विद्या छेदिनी सर्वं मुद्रा छेदिनी अर्थकरी हितकरी यसः करी सर्वं लोक वर्षकरी हन २ वह २ पच २ मय २ गृन्ह २ छिव २ शीघ्रं २ आवेशय २ पार्वं तीर्थंकराय ॐ नमी नमः हुं २ यः २ पार्वं खंद्रो ज्ञापपति स्वाहा।

विधि:-सर्व साधकोयं मन्त्र ।

मन्त्र: — ॐ णमो अरहंताणं ॐ णमो सिद्धाणं ॐ णमो आयरियाणं ॐ णमो उवज्ञायाणं ॐ णमो लोए सब्बसाहणं ॐ ऐसो पंच-णमोकारो ॐ सब्बयावपणासणों ॐ मंगलाणं च सब्बेति पढ़मं हवइ मंगलं स्वाहा ।

विधि: — इस मन्त्र के प्रभाव से सर्वकार्य सिद्ध होते हैं, और सव इच्छासफल होती है। यह सर्वमन्त्रों का सार है।

मन्त्रः —ॐ यंभेउ जलंजलां जिला किताय पंच नमुक्तारो आरि मारि चोर राउल घोर वसग्र पणासेउननसया स्वाहा मन समोहिययं-पुण कुणइ ।

मन्त्रः ---ॐ नमो पंचालए पंचालए।

विधि:—इस विद्याकाओ जीवन-पर्यन्त स्मरण करताहै। उनको ोवन पर्यन्त कभीसर्प नहीं काटसकताहै।

मन्त्र :---ॐ णमो सिद्धाणं आउवंसि चाउवंसि अच्चप्रलं पच्चप्रलं स्वाहा ।

मन्त्र :--ॐ निम ऊणपास विसहर वसह जिल फुलिंग हीं नमः।

मन्त्र :--ॐ हीं गह भूय जबख रबख सड़ा. णि बोरारि दुद्दराय मारि धरागय रोग जलणाइ सब्व भयाउ रबॐउ सिरियं भणयद्विऊ पासा स्वाहा ।

नोट: ऊपर लिंक मन्त्रा की विवि नहीं है।

मंत्र . ॐ नदेभद्रेजए विजये अपराजिते स्वाहा ३०० ही हुं हो नमो वर्द्धमान स्वामिन बाजी तुंबः स्वाहाॐ ऐं ही नमो वर्द्धमान स्वामिन महाविष्ये मम शान्ति कुरु कुरु तुर्टिकुरु कुरु पुष्टि कुरु २ हृष्टि कुरु २ जीव य्क्षांच कुरु २ हुं खूं जमे मोहे हुं फट्टः प्र बिल गृन्ह २ ष्यं गृन्ह २ पुष्पाणि गृन्ह २ तैथेखं गृन्ह २ नानाविषं बील गृन्ह २ सर्ब रोगं अपहर २ वां ब्री बूंतः वढाँ मान स्वामिने स्वाहा। ॐ पननती गधारी वदरोटा माणवी महाजाला श्रव्युत्ता पुरिसदत्ता काली गौरी महाकाली अपप्रडीह्या रोहुणी वज्ज कुसा वज्जिसिलता माणसी महामाणसी एयाउ मम सन्ति कराले मकरा लाम करा हवंतु स्वाहा ॐ अहुवेष श्रद्धस्य भ्रद्ध सहस्यंय भ्रद्ध कोडीऊ रक्खेत् में सरीर देवा सुरपणिमया सिद्धा स्वाहा।

- विधि:- मस्तके वाम हस्तं चालयद्भिः स्वस्परक्षािकयते ।
- मन्त्र:—ॐ नमः देवपास सामिस्स संसार मय पारण। मिस्स ॐ हीं ऑ लक्ष्मी में कुरु २ देवी पद्मावित भगवती हीं स्वाहा ॐ चोरारि मारि वितहर गर भयरिण रायदुट्ठ जलणेय गहमूय जरक्ख रक्खस साइणि दोसं पणासेउ सम देवीपास जिणो स्वाहा ॐ हीं श्रीं आं लक्ष्मी स्वाहा।
- विधि: सात धान्य को इस मन्त्र से २१ बार मन्त्रीत करके सातों धान्यों को पृथक-पृथक तोलकर पृथक-पृथक पृड़िया बांध लेवे फिर २१ बार मन्त्रीत करके सिरारों रखकर सो जावे फिर प्रातः उठकर उन धान्यों की पुड़िया को तोल लेवे, जो धान्य बजन में बढ जायगा वह धान्य ज्यादा पैदा होगा वर्षाकाल में।
- भन्त्र:—मुहि चंदप्पह ज्जिहियइ जिलुम थइ पारस वथुई एा इमु छ इं मुछिकिय को हो लगह समुख्।
- मन्त्र:—ॐ शांते शांति प्रदे जगज्जीव हित शांति करे ॐ हीं भयं प्रशम २ भगवति शांतेसम शांति कुरु कुरु शिवंकुरु कुरु निरुपद्रवंकुर कुरु ॐ हां हीं हुंह: शांते स्वाहा।
- विधि :- इस मन्त्र को तीनों समय (टाइम) जपने से निरुपद्रव होता है।
- मन्त्र:—ॐ नमोअ रहो बीरे महावीरे सेणबीरे वर्द्धमान बीरे जयंते अपराजिए भगवऊ अरहस्स जिणिद बरबीर आसणस्स कु समय मयप्पणा सणस्स भगवऊ समण संघरस में सिद्धासिद्धाइया सासण देविनि विश्वं कुणउ सानिष्णं स्वाहा।
- विधि:-इस मन्त्र का नित्य ही स्मरण करने से किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता है।
- सन्त्रः—ॐ हों क्लों ह्रंुश्री गजमुख यक्षराज आगच्छ सम कार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रांकों क्षीं ह्यों क्लीं क्लूंबांब्रीं क्ल्क्व्यूं

हम्ल्याँ भ्रन्त्याँ स्मरुयाँ टम्ल्याँ रम्ल्याँ हम्ल्याँ हम्लयाँ हम

विधि: --इस मन्त्र का नित्य ही स्मरण करने से सर्व उपद्रव शान्त हाते हैं।

- सन्त्र:—ॐ वीर बीर महाबीर अजिते अपराजित अनुल बलपराकम श्रैलोक्य रण रंग मस्ल गजित सवारि मस्ल ऊंडुष्ट निग्नहंकुरु कुरु मूर्खाव् मा कम्य सर्वंडुष्ट यह भूत पिशाच शाकिनी योगिनी रिपुयक्ष राक्षस गंधवंनर किनर महोरग दुष्ट ब्याल गोत्रप क्षेत्रप दुष्ट सत्व प्रहॅिन यहाण निग्नहोया २ ॐ चुरु चुरु मुरु मुरु दह दह पच पच मर्वय २ बाडय २ सर्वंडुष्ट ग्रहं ॐ अहँदुगवडीरो अनुलवल बोरो निन्हिया वत्र स्वाहा ।
- विधि इस मन्त्र से अक्षत २१ बार मंत्रीत कर घर में डालने से घर में किसी प्रकारका उपद्रव नहीं होता है।
- मन्त्रः —अरहंताणं जिणाणं मगवंताणं महापमावाणं होउ नमो क माई साहि तो सव्य दुःक्ख हरो, जोहि जिणाणपमावो पर मिट्टीणंच जच माहप्पं संघामिजोणु मावो अवयर उजलं मिसोंड्य।
- विधि :- इस मन्त्र से२१ बार पानी मन्त्रीत कर पीलाने से सर्व प्रकार के उपद्रव शांत होते हैं।
- सन्त्र:—ॐ असि आउसा नमः स्वाहा ॐ अरिहोति लोग पुत्रजो सत्त भय विविक्षिज्ञ परम नाणी अमर नर नाग महिऊ अणाइ निहणो सिवंदेड ॐ विषये जंभे यंभे मोहे हुः स्वाहा।
- विधि इयं विद्या यस्य डिभस्य वध्यते तस्य दंताः मुखे नायाति ।
- धन्त्र:—ॐ हों कों कों कों हे हेहर २ अमुकं महाभूतेन गुन्हापय २ लय २ सीझंभक्ष २ खाहि २ हंफटी।
- विधि:- ससान के कपड़े पर विष श्रीर खून से इस मन्त्र को बात्रु के नाम सहित लिखे फिर उस कपड़े को चार रास्ता फांटता हो वहां गाड देवे तो शतुभूत बाधा से ग्रसित हो जाता है और उसको हटाने में कोई भी समर्थ नहीं होता है। जब गड़ा हुआ कपड़ा निकास दिया जाय सब ग्रस्छा होता है।

#### मन्त्र :--हुं घटो ॐ रुद्राय स्वाहा ।

विषि :—रुडाक्ष, पुतुन, भूत केशी, हिंगु बिल्ली की टट्टी (सल) (वीराल वृष्टि) मोर एंख, गो ग्रुंगु, मुलोट्टी, सरसों बच. इन सब चीजों की एकत्र करे फिर ये मंत्र पढता जाय और इन सब चीजों को धुप देवे तो प्रोत ज्वर का नाश होता है।

#### मन्त्रः ----ॐ लुंच मृंच स्वाहा।

- विश्वि: इस मन्त्र से पानी को मन्त्रीत करे २१ बार फिर रोगो को पिलावे तो (अरिकोपशमः) बवासीर रोग शान्त होता है। इस मन्त्र को जो पढता है सुनता है उसकी बवासीर रोग नहीं होता।
- मन्त्र:--ॐ इले नील २ हिमबंत निवासिने गलगंधे विसगंधे अनवटे मगंदरे न कोरला वातारसा हता कृष्णा हता व्वेता स्फटिक रसा मणि सन्त्र ऊषधीनां वर्णरातं जीवेत् । जो इमां न प्रकाशयेत् वतुर्वव्रद्धा घातक ।

### मत्त्र:---अ कालि महाकालि अवतरि २ स्वाहा लुंचि मुँचि स्वाहा ।

- विधि: जो इमा विद्यां न प्रकाशयेत तमु कुले हरिसानाशयेति । सर्वेरे दुरामन्त्र को २१ वार द्वयपिलका प्रमाण जल को मन्त्रीत कर ७ दिन तक पोवे तो उस व्यक्ति को हरस, (ववासीर) पीडा नहीं होती है। इस मन्त्र को प्रतिदिन भी स्मरण करना।
- सम्बः अमीक ऊ कुं बु तहि न्हाइ देव्या हाथि ल उहानु परि जिवन तेलु छीनी बराहो पीड करइ फाडइ फूटइ जइ फुसइ ई पीड नहीं जान ही कह पाजिह गंड भगर इनवर सोषय प्रचंड पाजह चारियास मसाणि जागड फाडर पुटइ धावि लागइ कालो-पन्नाली काली चउटसि उपन्नी महादेव कह मुहि पर्जित नीकली पाट फूटड जइ फुसइ महादेवतूज पायल इच्चू धुरी नुचड वानरी काली व्यवह कुकरी जाफोडी वाज वियालु होउ जउल मिखडी काटब इन छीपड सन होडी छिन्नउ वाय होडि छिन्नउ मुखी नउ प्रह चउरासी नव फोडि छिन्न छीपड सन हाडि छिन्नउ प्रह चउरासी नव फोडि छिन्न छीनि हगु मरन कड खांडई महादेव कह त्रिणुलिस्गु बहा राम सक संघि वाय जिणीकी जाय नव उचेडउ महादेव कह त्रिणुलिस्गु बहा राम सक संघि वाय जिणीकी जाय नव उचेडउ महादेव कर काहुल उग जविसु लक्त कारइ सी गिय जवणागु आकु तेलु घतुर उद्यु घरि नि. श्रु घरि पिगिल माइपिट्ट विट पाय उस्कारी गयछ पुक्कारी बहागुतु काज ला विसुजारे का दवा पुक्कार हिट्ट टीवाइ प्राछड इन्ह न जाणव मनता पूछिका मलदे लाक बाइ सारउ कार बहु। कार सहादेव खाड तेतीस कोडि देवता लाइ जा फोडि वाड वियालु होई अउ लिग खडीका ध्वडन स्वीपइ।

- क्षिक्षिः इस मन्त्र से ३७ बार तैल मन्त्रित करके फोड़े पर लगाने से दुष्ट फोड़ान्ष्ट्र होताहै।
- मन्त्रः —ॐ आंकों प्रेंहीं सर्वपुर जनंको भय २ आ नय २ पाइयोः पातय २ आ कर्षणी स्वाहा ।
- विश्वीय: अपनेन सन्त्रेण बार २१ जिपत्वा हम्तो बाह्यते तथा कुमारि सुन्न दवर के अमु मन्त्र वा ७/७ जिपत्वा सप्त सथयो दीयते तनो गाढतर ग्लाना वस्थाया रोगिण: किट प्रदेश दक्षिण हस्ते वा २वर को बस्थते बार ७१२ धनेन मन्त्रेण वासा अभि-मन्त्र्य रोगिणा दारीरे लभ्यते भराव सपुटंच रोगिण: खट्टा धस्थाते स्थाप्यते तस्य नित्य मोगादि कार्यते स्वयंच नित्य सम्यते।
- मन्त्र:--ॐ हों कृष्ण वाससे शत वबने शत सहस्त्र सिंह कोटि वाहने पर विद्या उद्यादने सर्व दुष्ट निकंदने सर्व दुष्ट मक्षणे अपराजिते प्रत्यगिरे महा-बसे शत्रु क्षेये स्वाहा ।
- विक्रिः इस महामन्त्र का नित्य ही १० = बार जप करने से सर्व दुग्टादिक का उपशम होता है और सर्वमन चितित कार्यकी सिद्धि होती है।
- मन्त्रः—ॐ नमो इंद्र भूद गणहरस्स सब्ब लिख करस्स मम ऋदि बृद्धि कुरु २ स्वाहा ।
- विधि:—इस मच को नित्य लाभ के लिए सदास्मरण करना चाहिए। यकरे का मूत्र, हियु, वच, इनको पानी के साथ पीसकर पिलाने से यदि वामु की सर्प भी काट लिया होतों भी निविष हो जाता है।
- मन्त्रः—ॐ माले शाले हर विषये वेगं हाहासरो अंवेलं चे सवेकि पोत गेंद्रः मारुद्रं अर्चटः मः हुं २ लसः स्वाहा ।
- विधि: इस विद्या का स्मरण करने से विप निर्विष हो जाता है।

# म्रब कुरगिणी नाम की गारूड़ी विद्या को लिखते हैं।

मन्त्रः ---ॐ अकलुस्वाहा

विधिः इस मन्त्र से, शंक्षः को ात बार मंत्रीत करके सर्पक्षाया हुया मानव के कान में शंक्ष को बजाने से तत्क्षण निर्विष हो जाता है। सरत्र अन्तर्भ चिटि पिटि निक्षीज ३।

विधि : - अन्या सप्त वारंपरिजप्य दष्टस्ये परि निक्षिपेत्रक्षणा न्निविधो भवति ।

मन्त्र :--ॐ चलि चालिनी नीयतेज ३।

विक्रि:ে—হুম मन्त्रको ७ बार जप कर हाथ को सर्वसाये हुथे व्यक्ति के ऊपर (दापयेत्) . . . फिरपानी को माथे पर डालने से निर्विष हो जाता है।

मन्त्र :---ॐ चंद्रिनी चंद्रमालिनीयते ज ३ ।

- किछि:—इस मन्त्र से पानी को ५ वार मन्त्रोत करके सर्वेश्व्टा को स्नान कराने से १०० योजन चला जाता है और निविध हो जाता है।
- मन्द्र: उत्तरापत्र पिप्पिति सीह वर्ताह ज (ग) पडरवडीत विसऊ ब्रह विसुप धरद विसुआहारि करेद जें जंजवबद समयु विसुत समयु निरु विसु होइ अरे विस वीटु उदिट्टि बंधउ गेट्टि लगउ सुट्टि ॐ ठः ठः।
- मीणा मन्त्रः छ हार कारनेखार ठंठंठंठं कार ठः ठः ठरे विष ।
- विधि: उर्द्ध स्वासेन सोरलार कुर्वताऽनेन मन्त्रेग वार १०० जल मिन्न संध्य अक्षित गढतर विशेष पुरुषादि पानीयं पाष्यते सिच्यतेऽवश्यं विश्व वमति अस्य मन्त्रस्य पूर्वसाधना।
- विधि ---प्रीतवर्ध बार १/१ एक कियने निव कान्टे नृष्टि काया निव चन्द्रना क्षरे मन्त्रो लिख्यने निव पुण्ये निव चन्द्रने न पूज्यते निव खाविश्यो ड्राह्मने बार १०० मन्त्रो . बंपन प्रतिवर्ध वार १/१ अनेन विधिना पहिन सिद्धिस्थात ।
- मंत्र: अह घोणसिवज्ञाए मंतीह जबित सत्तवाराउ पच्छापि बित तोर्य पर्टित अह घोणसा विज्जा १ मंतीयं ॐ नमी श्री घोण से हरे २ वरे २ तरे २ वः २ वल २ लां २ रां २ रीं २ कं २ रीं २ रस २ क्षूं २ हीं २ ह्यूं हां भगवती श्री घोण से घः ५ सः ५ हः ५ वः ५ इ ५ ठः ५ गः ५ वर विहंगम नुजे क्ष्मां क्ष्मीं क्ष्मूं क्ष्मीं क्षमः क्ष्मां री शोख य २ टः ३ श्री घोण से स्वाहा।
- विधि: --यह पठिन सिद्ध सन्त्र है इस मन्त्र से सर्वकार्यकी सिद्धि होती है। सर्वप्रकार के विष दूर होते है। सर्वप्रकार के रोग दूर होते है।
- मन्त्र :--- अ हीं श्रीं महा संमोहिनी महाविद्येमम दर्शनेन अमुकं जुंभय स्तंमय

# मोह्य मूर्छय कछय आकछय आकर्षय पातम ही महा संबोहिनी ठः ठः स्वाहा।

- विधि: इस मन्त्र का स्मरण करके उपदेश देने से सब श्रोता गण प्राकृष्ट होते हैं। रुत्र्यादि विषये नन्नामृ चूय: कोषि रोचते तन्नाम खटिकया लिख्यो पर वाम पादं दरवा वार १०६ स्मृयं तेन तस्तन्मृष्ट्वा वाम हस्तेन तिसकः त्रियतेष्ठ्योमुखः ततो राजादिवं शोस्यात्। स्त्र्यादि विषये च दक्षिण पादं दरवा वार १०६ जन्दवा च दक्षिण पाणिनोद्धं मुखस्तितकः क्रियते परं तस्यानामोपरि पूगो फलं श्रियते त तस्या दीयने तत. सा वयीकरण स्थातः।
- मंत्र:--ॐ ब्रह्म कृष्यि के दुर्जन मल २ मुखी स्वाहा।
- विधि :—इस मन्त्र से ७ या २१ बार चन्दन मन्त्रीत करके उल्टा तिलक करेती संसार की यश करने वाला होता है।
- मन्त्र :--ॐ जंमे स्तंमे मोहे अंबे सर्व शत्रु वंश करि स्वाहा ।
- विधि:... इस मन्त्र को पहले १०० माला जप करके सिद्ध करले फिर जिसके न। म बार १०६ जन मन्त्रोन करके नोन चुलुपानो छीटे और तीन चुलुपानी पिलावे तो बद्यो हो जाता है।
- मन्त्र:—ॐ अर्थयाडा पिट्ट वाडा जिबुधानक स्सेति आइ तिथु धानक जाह महादेव की केरी आज्ञारा ठः ठः।
- विधि: प्रतेन् मंत्रेत तृयानि सप्त वार १०८ अभि मंत्र्ये विले प्रक्षिप्यते कीटिकान नी सरंती।
- मन्त्र :—ॐ ह्रों श्रीं श्रीं किल कुंडे अमुकस्य आपत रक्षणे अप्रतिहत चके ॐ नमो भगवऊ महद महाबीर बद्धं माण सामिस्स जस्सीयं चक्रं जलंतं गच्छद्व आयांसं पायालं ले.याणं अयाणं जीएवा रणेवा रायंगणेवा जाणे वा वाहणे वा बंधणे वा मोहणे सम्बेसि अपराजिऊ होमि होमि स्वाहा ।



जयपुर निवासी, गुरु भक्ता, सगीनाचार्य थी णान्ति कुमार गगवाल, व उनकी धर्मपत्ति मेमदेवी सन्य प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ कराने हेनुश्री १०८ झाचार्य गणधरकु युसागर **जी** महाराज व श्री गणनी १०४ पासिका विजयमनी मानाजी से झाशोर्वाद प्राप्त करने **हुये।** 





आचार्य थी का संघ भक्त जनों के साथ (अकलज चातुर्मास मे)

#### शारदा दड़क

ऐ जय २ जगदेक मात्तर्नम चन्द्र चूडेंद्र सीपेन्द्र पद्मोद्भ वोष्यां अध्वीतां श्रृशिखि पवन यम धनद दनुजेन्द्र पनि वरुण मुख सकल सुर मुकुड मिण निचय कर निकर परिजनित वर विवित्र रुचिर चित्र तव क्यूम चय-बुद्धि लुंब्ब भ्रमद्भमर मालानि नादा नूगत मृंजूर्सि जान मन्जोर कलस कनक मयकिकिणो क्रागाजिल्लयुद्छामर सनि भृतपद किरण गरा–किंकरानुगत सुचकामण लो ले हुनो ले स्थना भाजो भ चरण नरवरन किरण कांति छलेन हरन यन हत्र्याशनः प्रतिकृतानगविजय श्रियो सोमवत्या भये नेव शरणागतः पादमूले सुमूलेसमालीन इवलक्ष्यते लिलित लागम्य तहरूँको सुभग जंगलत गलान कलबीत रजत प्रभोरुखते विद्यु-दुद्योत मालिका बन्नो ज्वतातव्यं काची कला पानु सर्वामत मृति तव विवस्म रद्विरद परि-रचित नव रोमराज्यं कृशे निरंकृशे दक्षिणा वर्तनाभि भ्रम त्रिवलितर लुट्टित लावन्यरस निम्नगा भूषित मध्यदेशे मुदेशे सहरतार हाराव की गान गंगा तरंग व्य जालिंगि तो तुंगनिवि इस्तन स्वर्गगिरि शिवर युभे उने पुरारो कर हाँ र बानू । कंठपोठे सुपोठे लसित सरसं सुविलास भुज युगल परिहमित कोमल मृणाल नव नाले सुनाले महानध्यंमणि वलय जमयूख मुख मामिति कर कमला वरन्त किरण जित तरिण किरणे सुशारणे स्फुरत्यग्रै रागेंन्द्र मणि कुंडलो ल्लसित कॉनि छटा हरिन गल्लस्थलो रचित कस्तुरिका पत्र लेखा समुत् खाल सुरनाथ नामी व गाभे महासिद्ध गन्धवं गण किनरी तुवर प्रमुख परिरचित विविध पद मगला नंद संगीत मुख सम्पूर्ण कर्णेमु कर्णे जय जय स्वामिनि शशि सकल सुगन्धि तांबुल परिपूर्ण मुख वाल प्रवाल प्रभावर दनोपान विवान दंन खुनि खोलिता शोक नव पल्लवा सक्त शर्रीददु सांद्र प्रभेसुप्रभे विश्वनाथादि निर्माण विश्वि मन्त्र सूत्र सुसाध्य नासाध रेखे सुरेखे करोल तल कांति विभवेन विभाति नश्यति यावति तेजामि चतेनां सिच विमल तर तार तर संचर तार का नग लीला विजासो त्त्रसित कर्गमूजान विजान विधुले झणा क्षेप विक्षेपे विक्षिप्त रुचिर २ नव कुंदली नांदुज प्रकर भूबिताला व काशे मुकासे चनद्भा लता विजित कंदर्प को दण्ड भंगे सुभंगे मिलन्मध्ये मुगनाभिमय बिन्द् पद चन्द्र तिलकाय मानेक्षणालकृता हैं दुरोचिर्ल लाटे सुलोढे लसित वंश मणि जालि कान रि चलत् कुंतलांतानुगत नव कुंद माला नुपक्त भ्रम द्भ्रमरपंक्ती सुपंक्ते वह इहल परिमल मनोहारि नव मालिका मल्लिका मालती केतकी चंपकें दीवरोदार माला नुसंप्रथित धम्मिल्ल मूर्द्धावन द्वेदु कर संचयो गगन तल संचरोयं वशरुछ त्ररुप: सदा दृइयते पाइवं नाथे यस्य मधुर स्मीत ज्योतिषा पूर्ण हृरिणांक लक्ष्मक्षणादेदेव विक्षिप्य ते तस्य

मुग्ध मुख पुंडरी कस्य कविभिः कदा कोप माकेन कस्मै कंथदीयतां संस्कृट स्फटिक घटिताक्ष सुत्र नक्षत्र चय चक्र वर्ति पद विनोद संदर्शिताहर्निशा समय चारे सुचारे महाज्ञान मय पुस्तकं हस्तपद्ये अ वामे दवत्या भवत्या स्फूटं वाम मार्गस्य सर्वोत्तम त्वं समुपदिश्यते दिव्य मुख सौरमे योग पर्यंक बद्धास ने सूचदने सूखदने सुहसने स्वसने स्रसने सूचचने सूजधने सुसदने सुमदने सूचरणे सुकारणे सुकिरणे सुकरणे जननि तुभ्यं नमः ऐ श्र इ उ ऋ ल इति लघु तया तदनु दैर्प्योग पंचीव योनि स्थिता वाग्भवे प्रणवः ॐ बिन्द्र रूबिन्द्र रूक खगध ङ च छ ज भ ञा टठडढणतथदधनपफवभमयरलवशवस हे ति सिद्धं रूद्रात्मिक कामम्त कर किरण गण वर्षिणी मात्रि कामुद्गिरंतिव मन्ति रस तीस संती हसती सदा तत्र कमल भव भवन भूमौ भवति भय भेदिनि भवानि नद भजनी सुभूभंवः स्वर्भवन भूति भव्ये सुह्व्ये सुकब्ये सुक्त तितायेन सभाव्यसे तस्य जर्जरित जरसो विरजसो विपुत्री कृतार्द्धस्य सत्तर्क पद वाक्य सय सुशास्त्र शास्त्रार्थं सिद्धांत सौरादि जैन पुराणेति हास स्मृति गारूडं भूत तंत्र शिरोदय ज्योतिपाय विधाना रूप पाताल शास्त्रार्थ शस्त्रःस मन्त्र शिक्षा दिकं विविध विद्या कुलं लिलित पद गुफं परिपूर्ण रस लिसित कान्ति सो दार भणिति प्रगल्भार्थ प्रबन्ध साल कृता क्षेष भाषा नहा काव्य लीलोदय सिद्धि मृज्याति सद्योविके वाद्भेवे नैक के नैव वास्तेवी वागीश्वरो जायते किच कामा क्षरेण सक्त द्वारितेन तब साथ को बाव को भवा भूवि सर्व भूगारिणां तन्नय न पथ पथि मतित नेत्रं निलोत्पलतु भटिति सिद्ध गंध वर्गण किनरी प्रवर विद्याधरी वासुरी मरी वाम ही नाथ ना गांग ना वा तदा ज्वलन मदन शरि भिकर सक्षोभित्ता विगलितेव दलि तैव छलिते व कवलितेव विलिखि तेव मुखितेव मद्रितेव व पूषि संउद्य ते शक्ति वीजेषु संध्यायिना योगिना भोगिना रोगिणाँ वैनतेयाप्यते नाहि नातत् क्षणाद मृते मेघाप्यते दुः सह विषाणां शशांक चूड़ाप्यते ध्यायते येन बीज त्रय सर्वदा तस्य नाम्नैवप श्रु पाशमल पजर ब्रुट्यति तदाज्ञथा सिद्धयति गुणाय्टकं भक्ति भांजा महा भैरवि । एँ ॐ हुँ कवलिन सकलन रवात्मके सूख रूपे परिराताया त्विय तदाक परि शिष्य ते शिष्यते यदि तर्हि वह कि होनस्य तस्य कार्य किया कारिता तदिति तस्मिन विधी तदा तस्य किं नाम कि शर्म कि कर्म कि नमं कि वर्म कि मर्म कामति: कागति: कारति: काणुति: कास्थिति पर्यच्येति यदि सर्व अन्यांत भूमौ निजे स्थास मृत्मेष समयं समासाय वालाग्र कोग्रं शरूपापि गींभ कृत. शेप ससार वीजान बघ्नासि कंत नदा स्विकागीय से तदनु ।रिजनित कृटिलाग्र तेजों कुराजन निवासेति सस्तुष से बद्ध सस्पष्ट रेखा शिखावा ज्येष्ठेति संभाव्यसे सैव श्रंगा ठका कारिता मागता रीढि रोद्रिति विष्याय्यमे तारचवामादि कास्त त्क लास्त्रीत ५णान् संद्रधत्यः त्रियाज्ञानमय वांद्या र ः मात्रामरस जन्म मधुमथापुर वॅरिस्वोज भावं भजस्यः संजल्य स्त्रि भूवतं त्रिपूर

भैरनी तेन् संकीत्यं से तत्र प्रृंगार पीठे लसत् कुंडलोक्का कलाया कुला प्रोल्लसती शिवाकं समास्क व बांद्र महासण्डल द्वावयन्ति पिवंति सुधां कुल वच् ततं परित्यज्य पर पुरुषमकुलीन् मवलंव्य सर्वस्व माक्रम्य विश्वं परि अम्य तेनैव स्थागेंण निजकुल निवासं समागत्य सन्तुष्य सीतितदाकः पतिक प्रियः कः प्रभुः कोस्तिते नैव जानी महे हे सहे स्थानिरम से च कामेश्वरी काम काम गर्जा लये अनंग कुसुमादिमिः सेबिताः पर्यट सि जान पीठे तदन् चकंग्वरी परिजेता नदसि मगमालिनी पूर्णा गिरि गह्नरे नम्न कुसुमा बृता विलयसि मदन शरमञ्ज विकासित कदंब विषित्र संदरी को प्राणे नमस्ते ३ अरहते ।

इति त्रिपुर सुंदरी चरण कि करोऽरीरचन् महा प्रणति दीपकं त्रिपुर इंडकं दीपकः इमं भजति भक्ति मान् पटुत्तियः सुधी साधकः सर्वोष्ट गुण संपदा भवति भाजन सर्वदा ।।१।।

इस त्रिपुर सुंदरी झारदा दंडक को बो कोई पढता है, सुनता हुद्धिमान तो सम्पूर्ण गुणरूपी सम्पदा को प्राप्त होता है। सम्पूर्ण दुःखों को दूर करता है। कीर्ति की प्राप्ति होती है ग्रीर सम्पूर्ण विद्याओं का स्वामी बनता है।

।। इति शारदा दण्डकः समाप्तः ।।

मन्त्र :---संग्ते सीह भएसंतं मणि उच्च थगुह चूलेण किण्जह तह कुंडलयं विह एसे सयल संघस्स धगु हस्सरे हमध्येन कुणह कुणह चलणंपि सीह संघाऊ मंतप हावेण फुडं संघस्त्र विरन्त्वणं कुमई मंत्रीयया नंटायण् पुत्रा सायरि उपिंड हास मोरी रन्डा कुकुर जिम्म पुछी उल्ल वेह उर हह पुछी पर हह मुहि जाहि रे जाह अट्ड संकला करि उक् बंघउ वाघ वािषणी मुहु बंघउ किल व्यांखि खिणी की बुहाइ महादेव श्री ऋषभवेव की पूजा पाइटा लहि जह आगल्ही बीर ववेहि।

विकासि: - धनुष लेकर डोरी चढाकर धावाज करे धनुष काफिर इस मन्त्र में सात बार मन्त्र पढ़कर सात रेला करे। मन्त्र के प्रभाव से ब्याझ भी उस देखाको उलंघन नहीं कर सकता है।

श्रनेन मन्त्रेण धराह अद्णिना कुंडलाकार सघात वाह्ये रेखा सप्तक त्रियते मन्त्र प्रभावेन सिंहा सघात मध्ये नायाति रेखा नोल्लंघते ।

मन्त्र :-- ॐ ह्रीं हुस्क्लीं पद्मी पदी कटिनी ब्र्कें तुसः ।

- विधिः :— इस मन्त्र कात्रिकाल १ माला फेरने से सर्वकार्यकी सिद्धिहोती है। विशेष जप करनाहो तो गुरू की पहले आ जा प्राप्त करेतब ही शिद्ध हो सकताहै। ग्रन्थणा नहीं।
- मन्त्र :—ॐ हीं सर्व कार्यप्रसाधि के भट्टारिके सस्वानृ बयणर सस्य सम सब्बाऊ रिद्धिक संपज्जातु हां हूं को नमः सर्वार्थ साधिनी सौमास्य मुद्रयास्म०ॐ नमो भगवती यामये महा रौद्र काल जिह्ने चल चल भर भर धर धर क्षां कां कीं बीं हुं हुंय मालेनो हर हर ज्वीं हुं फट् स्वाहा।
- विधि:— इस मन्त्र से भूत प्रेतादि नष्ट होते हैं। इस मन्त्र को १०८ बार नित्य ही स्मरण करे।
- मन्त्रः —ॐ इरि मेरि किरि मेरि गिरि मेरि पिरि मेरि सिरि मेरि हरि मेरि आयरिय मेरि स्वाहाः।
- विधि:- इस मन्त्र का सध्यामे ७ दिन तक १०० दार जपे सीभाग्य की प्राप्ति होती है।
- मन्त्रः —श्रीसह जाणंद देव केरी आज्ञाश्रीगुरू याणंद केरी आज्ञाश्री पिगडा देव केरी आज्ञा अचलान चालि चालि देऊ करि चालि दालि स्वाहाः।
- विधि .- पृष्प घूपाक्षत श्री खड युक्तो घट. सखो जपेन यार १० मता (शलाया प्रत्य परे प्ररूपोनि वेश्याक्ष ते ईत्य ते ततः स्फिरत यह घट. शल भागण मन्त्र है।
- सन्त्रः ऊँहीं चक्र चक्रेस्वरी सध्ये अवतर २ हीं चक्र चक्रेस्वरी घंट चक्रवे गेन फ़ामय २ स्वाहा।
- विधि नये घडंको चन्दनादिक से मन्त्र से पूजाकरके फिर घडंके ऊपर कुम्हार को स्थापन करके इस मन्त्र का १० द बार जाप करे फिर क्षशत से उस घडंको ताइन करे अगर घटा ससार में भ्रमग करे तो शुभ है और घडा टूट जाय तो हानी होगी। नूतर्त घटंचदगदिन गा पूजीय त्वामन्त्र भगान पूर्व भुपि हुमार विदेश्य प्रथम वार १० द अभि मन्त्रित रक्षित रसाइयक्त सुष्टि भ्रमणे शुभ सहारे हानि ।
- मन्त्रः जॅहीं चक्रेश्वरी चक्र रूपेण घटं श्राप्तय २ मम दंशय २ जॅहीं फट्स्वाहा।
- विधि .— नये षड़े के अन्दर चन्दन से ही लिखे फिर उस घड़े की मडल अन्दर स्थापन करें, फिर चारों दिशाओं में उस घढ़े की पूजा करे फिर ग्रक्षत लेकर मन्त्र पढ़ता जाय ओर घड़े का अक्षतों से ताडन करता जाय तो घड़ा घुमेगा।

- सन्त्र:—ऊँहीं सक्तेश्वरी चक्र धारिणी तज धारिण चक्र वेगेन कटोर कं भ्रामय २ वध्यं दर्शय २ शल्यं दर्शय २ चौरं दर्शय २ सिद्धि स्वाहा ।
- विभि: -- एक कटोराको गाय के मूत्र में धोकर पत्थर के चकले पर स्थापन करे फिर कुंदक और गुगुल की घूप देकर इस मन्त्र से हाथ में सरमों लेकर उस कटोराका मन्त्र पढ़ता जाय ग्रीर ताडन करता जाय तो वह कटोरा जल कर जहाँ पर चोर होगा, ग्रथबा चोरों द्वाराजहाँ पर धन गड़ा होगा बहा पर पहुंचेगा।
- मन्त्रः ऊँनमो रत्नत्रययाय नमो आचार्यविलोकिते स्वरात्यवोधि सत्वाय महासत्वाय महा कारूणि कायचन्द्रे २ सूर्ये २ मति पूनने सिद्ध पराकमें स्वाहा।
- विधि: अपने कपड़े को इस मन्त्र से २१ बार मन्त्रीत करके गाँठ लगांव फिर कोधित मनुष्य के सामने जावे तो तुरन्त वश मे हो जाता है।
- मन्त्रः—कॅनमो रत्नत्रपाप मोचिनि २ मोक्षिणी २ मिली २ मोक्षय जीवं स्वाहा।
- विधि: इस मन्त्र का त्रिकाल १० माला २ फेरे तो तुरन्त ही बदी बदी लाने से छूटता है।
- मन्त्र :---ॐ ह्रीं अघोर घंटे स्वाहा ।
- विधि: इस मन्त्र का १ लक्ष जाप करने से तूरन्तवदी बंदी मोक्ष होता है।
- मन्त्र:—ॐ लिं वि वि वि स्वाहा अलड नलइ तलइ गलइ हेमंतुन वास इरसा वाता रसा होता कि स्वामि लोमिता सप्त सिंगार केरउ मणि मंतु ए विद्या जेन प्रकाश इतेह चत्वारि बहा हत्या।
- विधि .— इस मन्त्र का बार २१ या १०६ सारस्य श्रु विकथा कटोर कस्या लगत्या जल-मिनमञ्जते तज्जल मढ़ पीयते शेष मढ़ जल मध्ये श्रू विकानिक्षिय टारक अध्य परिगामम स्थोद्य भव्य स्थाने रात्री मुख्यते तत्र हरीया पतित प्रमाते कटोर कस्य जल रक्तं भवति । हिंगु, बच दोनो समान मात्रा में लेकर चूर्णं करे उस चूर्णं को बकरी के मूत्र के साथ मिलाकर पिलाने से सर्पं का बिप दूर होता है ।
- मन्त्र:—हउं सिठ हउं संकरू हउं शुपर मलात् विशुरं जाः विसुखाउं विसुअवले विणि कर उंजादि सिवा हुउं सादिशि निर्विस कर उं हरो हर शिव नास्ति विसु।

- विश्वि : -- यावर विष भक्षमा मन्त्र : भक्षितो वा कल पानीयं पातःयं वार ७ ग्रमिमन्त्र्य निर्विषो स्रवति ।
- बन्त्र :--ॐ नमी रत्नत्रयाय अमले विमले स्वाहा ।
- विधि: ---इस मन्त्र को १० म्बार पढ़ता जाय और हाथ से फाड़ा देता जाय और पानी को १० म्बार मन्त्रीत करके पिलाने से सर्पका जहर उत्तर जाता है।
- मन्त्रः हीं हुं हु:।
- विकीय: इस मन्त्र से म्नाडा देवे १० म्बार तो किसी के द्वारा खिलाया हुआ। जहर दूर होता है। तथा क्ष. इति स्मर्यते सर्पों न लगति।
- मन्त्र :--- ॐ कुरु कुल्ले मातंग सवराय शंखं वादय २ ह्वीं फुट् स्वाहा ।
- विक्रि:--बालुको २१ बार इस मन्त्र से मन्त्रीत करकेघर में डालने से सर्पंघर से भाग जाते हैं।
- मन्त्र —ॐ हीं श्रीं हीं किल कुंड स्वामिने अप्रति चके जये जये अजिते अपराजिते स्तंभे मोहे स्वाहा।
- विषयः . कन्या कत्रित सुत्र को मनुष्य के बराबर लेकर १० ८ बार मन्त्रीत करे, फिर उस सुत्र का ट्रकड़ा करके खावे तो (बालका न भवति) सन्तान नहीं होवे।
- मनत्र :---वम्लब्य् कम्लब्य् प्मलब्य् ।
- विधिः :— इस मन्त्रको पान ऊपर हाथीके मदसे ग्रथवासुगन्धित द्रव्यसे लिखकर खिलावे तो वशाहोयः।
- मन्त्रः —ॐ नमी ह्रांहीं शीं चर्चुंड बंडालिनी अमुका मम नामेण आर्लिगय २ चूंवय २ भव संचय २ ॐ कोंहीं वर्लीब्लूंसः सर्वफट्फट् स्वाहा ।
- विधि: रात्रिको सोने के समय इस मन्त्रको १० म्बार जपना, फिर पानी को ६१ बार मन्त्रीत करके पीना, सोती समय इस प्रकार २६ दिन तक करना, शनिवार से प्रारम्भ करना, जिस स्त्री के नाम से जपा जायगा वह अवस्थ वश में होगी।
- मन्त्रः---ॐ गुहिया वैतालाय नमः।
- विधि: -- काली गाय का गोबर जब भूमि पर न पडे उससे पहले ही रविवार को प्रभात ही ग्रधर न लेवे, फिर जगल मे एकान्त जगह में जाकर उस गोबर का ४ कंडे बनाना, फिर उसी दिन से नमक रहित गाय के दूध के साथ भोजन करना, उसी दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करना, जब सौच लगे तब जगल में जहाँ कंडे पड़े थे

बहाँ जा कर एक कंडे पर दाहिना पैर रखना दूसरे कंडे पर बांवा पैर रखना, एक कंडे पर शीच करना, एक कंडे पर पेशाव करना, शीच करते समय इस मन्त्र का एक ह्वार जांप करना। इस प्रकार तीसरे रिविवार कक करना, जब तीसरा रिविवार आवे तब श्रमशान की प्रीन लाकर मल बाला कंडा प्रीर पेशाव बाला कर्डा टीनों को प्रकार अलगे जलांके, फिर जलाकर दोनों कर्डों की भरम अलग-अलग एक लेवे। जब प्रयोग करना हो तो शत्रु के घर में विष्टा के कल्डे बाली भरम को डालने से शत्रु के घर में विष्टा के कल्डे बाली भरम को डालने से शत्रु के घर में विष्टा के कल्डे बाली भरम को डालने से शत्रु के घर में अलगे भी नहीं करने पोवेगा। जब शत्रु चरणों में प्रावर एड़े तो पेशाव बाले करने की राख को शत्रु के घर में इल्लाने से विट्टा होना बन्द हो जायगा। तब बालिन होगी।

# मन्त्र :—ॐ उचिष्ट चांडालिनो देषी अमुकी हृदयं प्रविश्य सम हृदये प्रवेशय २ हन २ देहि २ पच २ हं फट स्वाहा ।

- विधि: शनिवार से रविवार तक ७ दिन इस मन्त्र को शौच पैशाब बैठते समय २१ बार जपे तो ७ दिन में वाछित स्त्री वश में होती है।
- मन्त्र:—ॐ नमो आदेश गुरु को ॐ नमो उपनी मोहिनी दोष वहीं नड़ीं चालोकंत वन माही जान जलंती आगी बुक्ता दीवों जल मोही थल मोही आकाश मोही पाताल मोही पाणी की पणि हारी मोही बाट घाट मोही आवता जाता मोही सिहासन बैठो राजा मोही गोखे बैठी रानी मोही चौशठ जोगिनी मोही एता न मोहै तो कालिका माता को दूध हराम करि हणुमंतनी वाचा फुरै गुरु की शक्ति हमरी भक्ति फुरो मन्त्र इंक्बरो बाचा।
- विधि. रविवार के दिन इस मन्त्र को १० ८ वार तस्त्र होष्य जपे पात, फूल, सिन्दूर, ग्रुगुल इन चीजों कासात बार होम करे। जिसको वझी करनाचाहे उसके आगे वही पूजा में कासिन्दूर को सात बार मन्त्रीत करके सीधा तिलक अपने माथे पर करे। वह जिसके नाम से सिन्दूर मन्त्रीत करके तिलक नगाया हो। वश्य होता है। अगर वक्षाकरण को आहेड़ा चाहे तब पूर्वोक्त क्रिया करके पूजा में कासिन्दूर से उल्टानिक करे।
- मन्त्र:—ॐ कालाकलावाकालीरात मेसासुर पठाऊ आधीरात जेरुन आवे आधीरातताल मेलुकरे सगलारात वाप हो काला कलवा वीर अमुकी स्त्री बैठाकूं खठाय लाग्य सूता कूं जगाय ल्याव खडी कूं

- चलाय त्याव पवन वेग आणि मिलाय आपणि विल मुक्ति लीर्ज अमुकी स्त्री आणि दिजे आवे तो जोवे नहीं तो उर्द्ध काटि मरें।
- विधि:—भेसहागुग्गुल को गोलो एक सो ग्राठ वृत के साथ बैर की लकड़ी को जलाय कर इस मन्त्र से होम करे। (बिल देवे)
- मन्त्रः ---सर्गप सर्ग मद्रंते दूरं गव्ड महादिवः जन्मेजयस्यय भीते आस्तिक वचनं स्मर ॥१॥ आस्तिक वचनं श्रुत्वा यस्सप्पीन निवर्तते । शत-घानिद्यते मृद्धिं शीर्ष वृक्ष फलं यथा ।
- विधि:— अगर सर्गसामने चला आ रहाहो तो दोनो इलोक रूप मन्त्रको पढ़कर ताली बजादेना और सर्पके सामने मिट्टी फेक देना, सामने से सर्पहट जायगा, अगर नहीं मानेगाऔर जबरदस्ती सामने आवेगा तो सर्पके दो टुकके हो जावेगा। सबेरे और घाम को तीन—तीन बार इस स्लोक को नित्य ही स्मरण करेतो सर्प जीवन में कभो भो नहीं काटेगा।
- मन्त्रः ॐ नमो काला भैरू कल वा बीर में तोहि मेबु समवा तीर अंग चटपटी मांथ तेल काला भैरू किया खेल कलवा किलकिला भैरू गजगजाधर में रहेन काम सवारे रात्रि दिन रोव तो फिरै तो जती मसान जहारै लोह का कोट समुद्रसी खोई रात्रि दिन रौबता न फिरै तो जती हणमंत की दुहाई सवदशा चाप्टिका चा फूरो मन्त्र ईश्वरो वाचा।
- विधि: -- मिनान की अस्म को ७ वार इस मन्त्र से मन्त्रीत करके जिसके ऊपर डाल दिया जाय वह उन्मल होकर फिरे, याने पागल हो जाय, भूकता फिरे।
- मन्त्रः —ॐ महा कुबेरेश्वरी सिद्धि देहि २ ह्हीं नमः।
- विधि: इस मन्त्र को तीन दिन तीन रात्रि अहिनश जपे एकान्त जगह मे, जहीं स्त्री—
  पुरुष का मृख भी नहीं दिखाई पड़े ऐसी जगह जाकर जपे यहाँ तक कि भूख लगे
  बाहे प्यास लगे तो भी जपता ही रहें। टट्टी लगे तो भी जपे। और पैशाद लगे
  तो भी जपत रहे। एक मुरदे की खोपड़ी को सिन्दूर का तिलक लगावे फिर दीप
  भूष, नैवव चदाय कर उस बोपड़ी के सामने जप करे निर्भय होकर बौधे दिन
  साझात भगवती सिद्ध होगी और वन्दान देगी फिर नित्य हो ४० सुवर्ण मोहर
  का, फिर ४० सुवर्ण की मोहर नित्य मिलेगी।

- सन्त्र :--- 🕉 हीं रक्त चामुण्डे कुरु कुरु अमुकं मे वश्य मे वश्यमानय स्वाहा ।
- चिक्कि: लाल कनेर के फूल, लाल राइ, कडुवा तेल का होम करे, दश हजार जाप करे अवस्य ही बशीकरन होय।
- मन्त्र :--- ॐ नमो वश्य मुखीराज मुखी अमुकं मे वश्य मानय स्वाहा ।
- विधि: —सवेरे उठकर मुंह धोते समय पानी को सात बार मन्त्रित करके मुंह धोने से जिसके नाम से जपे वह विधी होता है।
- मन्त्र :-- 🕉 नमो कट विकट घोर रूपिणी अमुख मे वश्य मानय स्वाहा ।
- िष्मिंधः इस मन्त्र को भोजन करते समय एक २ ग्रास के सात एक वार मन्त्र पढता जाय और खाता जाय तो पाँच सात ग्रास में ही बशोकरण होता है। अमुक की जगह जिसको बण करना चाहे उसका नाम ले।
- मन्त्र:—ॐ जल कंपै जलधर कंपै सो पुत्र सौ चंडिका कंपै राजा रुठो कहा करे सिंघासन छाडि बैठे जब लगई चंदन सिर चडाउं तब गीत्र भुवन पांव पडाउं हों कंट स्वाहा।
- विधिः.-चंदन को १० ⊏ बार मन्त्रित करकेतिलक लगाने से राजा प्रजा सर्वही वदामें होताहै।
- मन्त्रः—ॐ हीं श्रींश्री करी धन करी धान्य करी मम सौमाग्य करी शत्रु क्षय करी स्वाहा।
- विधि:— ग्रगर, तगर, कृष्णागर, चन्दन, कर्पूर, देवदारू इन इन चीओ का चूर्ण कर इस मन्त्र का १०६ वार जाप करे ग्रौर १०६ बार मन्त्र की आहुति देवे तो तुरन्त राजगार मिले चाहे व्यापार चाहे नौकरी।
- मन्त्रः—ॐ हां हीं हूं नरसिंह चेट की हां हीं रष्टयाप्रत्यक्ष अधुकी मम वस्यं कुरु २ स्वाहा।
- बिधि:--इस मन्त्र को रात्रि को १०८ बार जपने से स्त्री तुरन्त वश में होती है।
- सन्त्र:—ॐ नमो ॐ हीं श्रीं ॐ नमां भगवित मोहिनी महामोहिनी जूं निणी स्तंत्रिनी पुर ग्राम नगर संकोशिनी मोहिनी वंश्य करिणी शत्रु विडारनी ॐ हीं हां हुं द्रोही २ जोहि २ मोहि २ स्वाहा।
- विधि: इस मन्त्र को सातों बार १०६ बार जपे और मुख पर हाथ फेरे तो राजा प्रजा सर्व वस्य ।

मन्त्र:—ॐ ह्रीं श्रीं बद् बद् वाग्वादिनी सप्त पाताल मेदिनी सर्व राज मीहिनी असुकंमम वश्यं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि:—इस मन्त्र का १०८ बार नित्य ही जाप करने से बडा प्रतापी होता है और जगद्वस्य होता है।

मन्त्र :—ॐ नमो राई रावं धिन आधावे खारी नोन चटपटी लावे मिरचें मारि दुश्मनं जलावे अमुक मेरे पांच पडता आवे बैठा होय तो उठावें सूता होय तो मार जगावें लट गहि साटी मार मेरे बांये पायें तले आनि घाल दखों हनमंत बीर तेरी आज्ञा फुरें ॐ ठः ठः ठः स्वाहा ।

विधिः :-रार्ड, धनिया, नमक, मिरच, इन चारो चीजों को मिलाकर इस मन्त्र से १०८ वार अग्नि में होम करेतो डच्छित ब्यक्ति आकर्षित होता है।

मन्त्र :-- ॐ जुंसः अमृकं मे वश्य मानय सः जुं ॐ ।

विधि:-इस मन्त्र का एक लक्ष जप करने से वशी करण होय।

मन्त्रः —-ॐ जुंसः अमुक आकर्षय २ सः जुंॐ।

विधि:—इस मन्त्र का एक लक्ष जप करने से आकर्षण होता है।

मन्त्रः —ॐ जुंसः अमुकी आकर्षय २ सः जुंॐ ।

विधि '—इस मन्त्र का एक लक्ष जप करने से स्त्री का आकर्षण होता है। पुरुष के लिये करे तो पुरुष भी आकर्षण हो।

मन्त्रः — ॐ जुंसः अमुकंस्तंमय २ ठः ठः सः जुंॐ।

विधि: -- इस मन्त्र का एक लक्ष जप करने से भी स्तम्भ होता है।

मन्त्रः — ॐ जुंसः अमुकं मोहय २ सः जुं ॐ ।

विधिः.—इस मन्त्रका एक लक्ष जप करने से मोहनी करण होता है। अमुक की जगह साध्य व्यक्तिका नाम लेवे।

मन्त्रः — ॐ जुंसः अमुकं उच्चाटय २ सः जुंॐ ।

विधि:-- इस मन्त्र का एक लक्ष जप करने से उच्चाटन होता है।

मन्त्रः —ॐ जुंसः अमुकं मारय २ घे घेसः जुंॐ।

विधि .--इस मन्त्र का एक लक्ष जप करने से मनुष्य मरण को प्राप्त हो जाता है

- मन्त्र :---ॐ नमो चीटी २ चांडाली महाचांडाली अमुकं मे वश्य मानय स्वाहा ।
- विधि:--दूध, घी को एक हजार ग्राठ बार होम करेतो स्वीया पुरुष दश मेहोता है।
- मन्त्र:—ॐ नमो नगन कीटि आ वीर ह्रंपूरों तोरी आशा तूंपूरों मोरी आशा।
- विधि: भूने हुए चावल एक सेर, शक्कर १ पान, भी भ्राधा पान इन सन चीजों को एकत्र करके रखना फिर प्रात-काल जहाँ चीटियों का बिल है नहा जाकर मन्त्र पढ़ता जाय भ्रीर नह एकत्र करी चीज को घोड़ी २ चीटियों के बिल पर डालना जाय। इस प्रकार ४० दिन तक करने से तुरस्त रोजगार मिलता है।
- भन्त्र:—ॐ चंदा मोहन चंदा वेली नगरी माहि पान की चेली नागर वेली की रंग चर्ड प्रजा मेरे पाय पर्ड। सहाँ नाम देवें।
- विधि :- वार ७ या २१ मन्त्रित पान खाने से सर्वलोक देखकर प्रसन्न होय ।
- मन्त्रः—ॐ नमो हन २ दह २ पच २ मथ २ अमुकंमे बक्य मानय २ कुरु २ स्वाहा।
- विधि:—इस मन्त्र से सूर्योदय के समय पानी को १०८ बार मंत्रित करके पीने से वहय होता है।
- तन्त्र '—दो मुहुबाले साप मरे हुये को ७ दिन तक नमक में गाड देना फिर आंठवें दिन उस साप को नमक के धन्दर से उठा लेना। लेक पानी से धी लेना, फिर नदी या तालाव में जाकर कमर नक पानी में जाकर सांक हे हुई की गुरीआ एक र पानी में छोड़ते जाना जो हुइडी की गुरीधा पानी में सर्पाकार चले उसे ले लेना। लेके उस गुरीआ को चांदी या ताबे के ताबीज में डालकर पास रखे तो मनुष्य अहस्य होता है।
- सम्ब्रः काली विल्ली को तीन दिन उपवास करवा के धाप कर घी उस भूली विल्ली को पिलावे फिर जब वह बिल्ली उस्टी करदेतव उस घी को उठाय लेना, उस घी का दीपक जलाकर मनुष्य की खोपडी पर काजल पाडना उस काजल को औल में अंजन करने से मनुष्य अष्टप्य हो जाता है। अपने तो सबको देखता है। किन्तुस्व को कोई भी नहीं देख पाता है।
- सन्त्र:—ॐ नमो आदेश गुरू कूं काला भैरूं कपिली जटा भैरूं फिरे चारों दिशा कह भैरू तेरा कैसा भेष काने कुंडल सगवा हाथ अंगीछी ने माथे समडो मरे सशाने भैरू खड़ो जह २ पठॐ तह २ जाय हाथ भी जी खड़ २ खाय मेरा वैरी तेरा भख काढ कलेजा वेगा चख

डाकिनो का चख शाकिनी का चख भूत का विगर चथ्या रहेतो काली भाता की सेज्या पर पाव धरे गुरू की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र इरिकरो वाचा।

विधि: — प्रधं रात्रि से काली माला, काला वस्त्र पहनकर १० म्बार जपना, नित्य भुक्त भैरों को बलि देना २१ दिन तक, तो कार्यहों।

मन्त्रः ---ॐ माहेश्वरी नमः।

विधि — इस मन्त्र सो बेर की लकड़ी चार ग्रांगुल की एक हजार बार मन्त्रित करके जिसके घर में डाल देवे तो सर्वपरिवार वश होय।

मन्त्र:---ॐ हीं अमूकी में प्रयक्त ठंटः।

विधि: -- इस मन्त्र सौ पाडर जाहि की लकड़ी पाच अ गुल की कील बनाकर एक हजार बार इस मन्त्र सौ मन्त्रित करके देवता के मन्दिर में बाम तरफ मकान हो उसमें गाड देवे, कन्या जल्दी मिलती हैं।

मन्त्र:----ॐ कै कांकि कीं अमूकं हंकूं कूं कें कै कीं कों कं कः ठः ठः ।

विधि: — इस मन्त्र से खैर की लकड़ी की धाग जलाकर उसमें घी की मन्त्र से आ हृति देने से शत्रुको ब्वर चटता है ग्रीर जब शत्रुआ कर चरणों में पड़े तो उसकी शान्ति के लियं इस मन्त्र ॐ सो सः, को जपने से ज्वर टूटता है।

मन्त्र:---ॐ हूं खंखाहि वि खुं खूं खें खें खों खों खंखः ठः ठः ।

विधिः भीलावे की लकडी छ अंगुल की एक हजार वार मन्त्रित करके शत्रु के दरवाजे मे गाडने से शत्र महान कष्ट पाता है। जब गढी हुई लकडी को निकाल तब शांति।

मन्त्रः —ॐ क्षों धंधांधिधीं धुंधुंधें धोंधीं धंधः अमुकंठः ठः।

विधिः हारि ६ की लकडी चौदह अ गुल की एक हजार बार मन्त्रित करके चौराहेपर रात्रिको गाड देने से शतुको राक्षस आकर बाधा पहुंचाता है। जब उस लकड़ी को चौराहेपर से निकाले तो झाति हो।

मन्त्रः—ॐ हीं हूं जंजांजि जीं जुंजूं जें जै जों जों जंजः अमुकंठः ठः ।

विधि .—पीपल की लकडी पांच अ गुल की हजार बार मन्त्रित करके ग्रपने घर गाड़ देने से बग होग।

मन्त्रः --- ॐ शंशांक्षीं झि शुंशूं झें झें झों झों झांझा अभुकंठः ठः ।

विधि:—समीकी लकड़ी की कील ११ अर्गुल की इस मन्त्र से १००० बार मन्त्रित करके जिसके घर में गाड़ दी जाय उसके घर में के सर्वभय राक्षस, भूत, प्रेतादिक कृतोपद्रव शान्त हो।

मन्त्रः — ॐ क्षुंक्षीं अमुकंठः ठः ।

बिधि: — लोहे के त्रिणूल को विष और रक्त से लिप्त करके १००० धार मन्त्रित करे ग्रौर फिर उस त्रिशल को भूमि में गाड देवे तो शत्रु का निश्चय से मरण हो।

मत्त्र :--ॐ कुरु कुध्वो ह्वां स्वाहा ।

विधि : -- सहस्त्रेक जप्त्वा पूर्वस्थैव कर्तृत्य मनास्मरे तु सर्वमाकर्षयित ।

मन्त्र:---ॐ प्रचंड हीं हीं फट्ठं: ठः।

विधि: — इस मन्त्र से मनुष्य की हुड्डी सात अ गुल की एक हजार बार मन्त्रित करके जिसके घर मे गाडे उसके घर में महान् उत्पात होता है उशको निकाल देवे तो शांति हो।

मन्त्र :--ॐ हं क्षौं अमुकं फट् स्वाहा।

विधि :- चूटका मसं सयुक्तं कटुतैलेन जुहुयात् मन्त्रसहस्त्रेण मन्त्रीत्वात् शत्रुनिपातो भवति ।

मन्त्रः ---ॐ हं क्षौं अमुकं फट्स्वाहा।

विधि ः इस मन्त्र से चिउटामसाकडवा तैल में १००० बार होमे तो शत्रु का निश्चित मरण हो ।

मन्त्रः --- ॐ हीं अमुकंठः ठः।

विधि — मनुष्य के हट्टीकी अठारह प्रगुल कील को इस मन्त्र से हजार बार मन्त्रित करके जिसके घर मे गाड दिया जाय उसके कुटुम्ब मे महान् उत्पात हो। निकाले तब अच्छा हो।

मन्त्र:—ॐ ह्रीं ह्रां ह्र्ं,महाकाल कराल वदन गृह मिदि २ त्रिशुलेन ठंठः।

विधि: — इस मन्त्र से विभि तक काष्ट की कील एक इस ग्रंगुल की एक हजार बार मन्त्रित करके जिसके घर के द्वार पर जिसके नाम से गाड़े वह सद्य मरे।

ॐ ह्रींह्रांअ मुकंठंठः।

विधिः :- इस मन्त्र सेतु () काष्ट की लकड़ी नव अंगुल प्रमाण १ हजार बार मन्त्रित करके जिसके न।म से घर मे गाडे तो वस्य होय ।

#### मन्त्र :--ॐ मातं गिनी ह्वीं ह्वीं स्वाहा ।

चिचि: --राई, नमक दोनों को घी के साथ होम करने से जिसके नाम से होम करे वह वश में हो आकर्षित हो।

#### मन्त्रः ---ॐ जलयं जुल ठठ स्वाहा।

विधि: — उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वट घुझ की तीन घंगुल लकडी को सात बार मन्त्रित करके जिसके घर में डाल दिया जाय उसके घर में इमशान हो जाय।

#### मन्त्रः ---ॐ मनुऊं ठंठः स्वाहा।

विधि: — हस्त नक्षत्र में जास्छि की कील चार अगुन सात बार मन्त्रित करके कुम्हार के धावा में (बरतनो के भट्टे में) डाल देवे तो सर्व बरतन फुट जाय।

#### मन्त्र :---ॐ मरे धर मृह मृह ठः ठः स्वाहा।

विधि: — विशाला नक्षत्र मे विष काष्ट की चार अंगुल की कील को सात बार मन्त्रित करके जिसके घर में डाल देवे तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है।

#### मन्त्र :---ॐ मिली २ ठंठः स्वाहा।

विधि: — ज्येष्टान नक्षत्र मे हिगोष्ट की लकड़ी एक अंगुल की सात वार मन्त्रित करके जिस वैदया के घर मे डाल देवे, तो वैदया के घर में अन्य पुरुष प्रवेश नहीं करेगा।

#### मन्त्रः—ॐ नांनींनुंठंठः स्वाहा।

विधि: — मूल नक्षत्र में नील (नाल) काष्ट की लकड़ी नो क्रंगुल की सात बार मन्त्रित करके वैश्याके घर में डाल देने से दुर्भागी होती है वेश्या।

## मन्त्र :--ॐ ह्रीं ह्रीं ठंठः स्वाहा।

विषि :-- पूर्वापाटा नक्षण मे अपामार्गकी कील और भृगराज आता सहित मन्त्री के जिसके घर में डाले तो वह पुरुषहीन हो जाता है।

#### मन्त्र :--- ॐ जं जां जि जुंठे ठः स्वाहा।

विधि: - उत्तराषाढा नक्षत्र में काग की हड्डी सात श्रंगुल इस मन्त्र से मन्त्रीत करके जिसके घर में डाल देवे तो उसका उच्चाटन हो जाता है।

अ**ब्ग्य अंजन विधि:** — बैला द्वाज्या ततो ग्राह्मां वाराह वस सजुतं। प्रिय पित यैया देवि कञ्जलं यस्तु कारयेत्। इस प्रकार अजन बनाकर ग्रांख में आंजने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है।

## मन्त्र:— ১৯ ठंठां ठिठीं ठुँठूं ठें ठो ठौँठंठः अमुकं गृहर पिशाच हुंठंठः।

विधि: – शास्त्रोटक की कील नो ग्रंगुल एक हजार बार मन्त्रित करके जिसके नाम से चौराहे पर रखेसाथ में मध, मांस, नख, रक्त, फूल भी रखेतो बनुको पिकाचलग जायगा। जमीन में गाइना चाहिये। जब ग्रच्छा करना हो तब वापस निकाल देवे तो अच्छा हो जायगा।

मन्त्रः— 🕉 जंजांजि जींजुं कुंजें जैं जों जों जंजः अमुक ठंठः।

विधि:-- भ्रनेन मन्त्रेण लोह कील केन राश नाशन मन्त्रः।

मन्त्र :--- अ हुं अमुकं फट स्वाहा ।

विधि: इस मन्त्र को भो कपास के बीज और छई मुई (लजालु) कडबा तेल (सरसो का तेल) मिलाकर जिसके नाम से होम करे उसके शरीर में फोड़ा फुंसी निकल प्रावे। अगर अच्छा करना चाहे तो ॐ स्वाहा मन्त्र की घृत दूव की प्राहृति देवे तो अच्छा हो।

कर्णं पिशाची देवी सिद्ध करण मन्त्र :--- ॐ घेंठ स्वाहा।

विधि .—लाल फूल से एक लक्ष इस मन्त्र का जाप करे तब मन्त्र सिद्ध होता है। जो बात पूछी भूत, भविष्य, बतंमान की सब कान मे कह देवे।

मन्त्रः—-ॐ खंऊं खः अमुकंहन हन ठठ।

विधि: - इस मन्त्र से, जाऊ की लकड़ियों से जो नदी के किनारे हों, उन लकडियों से होम करे तो शतुका निपात हो।

मन्त्रः—ॐ खंडुं लः अमुकंठंठः।

विधि:--अनेन मलेण ह्याऊ काष्ट समिधि होमियात् सर्व शव् निपातो भवति ।

मन्त्र:--- अकीं कीं कीं हीं हीं हुं ऊंदक्षिण कालिके कां हीं हुं स्वाहा।

विधि: — इस मन्त्र से मयूर की बिण्टा, कहूतर की बिण्टा, मुरगा की विण्टा, धतूरे का बीज ताल मखाना इन पाचो चीओं को बरावर लेना, फिर मन्त्र का जप १ हजार करना और दश मास होम करना तव वह होम की भक्त्म लेके जिसके माथे पर मन्त्रित कर डाल दिया जाय वह उन्धेस हो जाता है। शरठो दृष्टिचको भूगोककरा च चतुष्ट्य, चर्लार. पक्काय तैने तल्लेषं कष्ट कारक।

मन्त्रः ---ॐ मर २ ठंठः स्वाहा।

विधि:--पूर्वा फाल्गुणी नक्षत्र मे राक्षस वैतालादि उपद्रव करे।

मन्त्र :-- 🕉 नमः कामेश्बरीय गद २ मद उन्माद अमुकी हीं हुः स्वाहा ।

विधि: — इस मन्त्र का २०००० जाप करे फिर दस मास होम करे। जिस स्त्री का नाम लेते हुये करे तो वह स्त्री वश में होती है।

मन्त्र :--- अ हीं कीं ऐ हीं परमेश्वरी स्वाहा।

विधि: - इस मन्त्र का एक लक्ष जाप करने से पुरुष वश में होता है।

मन्त्र :--- अं हीं को एहि २ परमेश्वरी स्वाहा।

विधि: - लाल वस्त्र पहिनकर लक्ष जाप जपने से पुरुष वश मे होता है।

मन्त्र:--ॐ क्षौँ ह्यों आं ह्यों स्वाहा।

विधि: - लाल कपड़े पहिनकर काथ में कुंकुंम लगाना, लाल रंग का फूल धर माला पहिनकर एकात निर्जन वन मे १ लक्ष जप करने से स्त्री आकर्षण होता है।

मन्त्रः — ॐ ह्रं अमुकं हन २ स्वाहा।

विधि: - लाल कनेर के फूल, सरसो का तेल. १ हजार जप कर एक हजार होम प्रत्येक पुत्प के प्रति मन्त्र पढकर होम करे तो शतु का नाश हो जाता है । विधि मे थोडी सी कमी रहने पर स्वयं का नाश हो जाता है । सावधान रहे ।

मन्त्रः —ॐ हां हीं लां हीं लीं हीं लौ हीं लः हीं अमुकं ठंठः।

विधि: — सरसों को भस्म को इस मन्त्र से मन्त्रित करके शत्रु के घर में डाल देवे तो शत्रु की भुजा का स्तम्भन हो जाता है, ग्रीर सेना के सामने डालने से सेना का स्तम्भन हो जाता है।

मन्त्रः—ॐ श्रींक्षंकामानुराकाम खेला विधेसिनी लवनी अमुकंवश्यंकुर २ हींनमः।

विधि: —इस मन्त्र को भोजन करते समय ग्रपने भोजन को ७ बार मन्त्रित करके जिसके नाम से खावे वह सातवे दिन तथा बारहवें दिन वश मे हो जाता है।

मन्त्रः---३ॐ जुंसः।

बिधि: इस मन्त्र को त्रि सध्याओं मे जपने से शत्रु का नाश हो जाता है।

मन्त्र :---ॐ हं नमः।

विधिः — तीनों संध्याश्रों में नित्य ही लक्षालक्ष जपकरे तो पादुका सिद्धि होती है। उस पादुकाको पहिन कर,जल पर तथा आ काण में गमन करने की बक्ति आती है।

मन्त्र :--- ॐ हीं हीं हां हां ॐ ह्रं ह्रं अमुकं हन हन खंडेन फुट स्वाहा।

विधि: -- गोबर को ग्रधर ले लेना फिर उस गोबर की प्रनिमाबनाना (पुनला) शब की, फिर क्सशान में जाकर रात्रि के श्रन्दर एक हजार मल का जग करना, जग करके उस गोबर वाले पुतले का जो श्रंग छुरी छोदन करे उसी श्रगका छेदन शब् का हो जाता है। बिस के में कमी रही तो ग्रयना हो जाता है। गोबर नेते समय मंत्र को पढ़ता जाय।

#### मन्त्रः ---ॐ ईं क्षुं ह्याँ अमुकंठंठः

विधि: — विष रक्त, से लोहे के त्रिशूल को लिप्त करके इस मन्त्र का एक हजार जप कर त्रिशूल को मन्त्रित करे। फिर जमीन में गाड देने से शत्रु की नत्काल मृत्यु हो जाती है।

मन्त्रः—ॐ ॐ ॐ हः हः ऐंनमः।

विधि:-इस मन्त्र का आठ लाख जप करने से महा विद्वान् कवि पडित होता है।

मन्त्रः---ॐ ह्रों ह्रों ठंठः।

विधि: -- जाऊ काष्ट की बारह अगुल कील को एक हजार बार मन्त्रित करके जिसके घर में डाल देवे वह मर जाता है, विधि में कमी रही तो स्वय मर जाता है।

मन्त्र :-- 🗯 ह्रों हीं श्रीं श्रों श्रें सः स्वाहाः नमः।

विधि:--इस मन्त्र का जाप करने से सिद्ध जन होता है।

मन्त्र:--ॐ नमो आदि योगिनी परम माथा महादेवी शत्रुटालनी दैत्य मारनी मन वांछित पूरणी धन वृद्धि मान वृद्धि आन जस सोभाग्य आन न आने तौ आदि भैरवी तेरी आज्ञा न फुट गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुटो मंत्र ईटवरो वाचा।

विधिः '—मंत्र जपे निरन्नर १० = बार विधिपूर्वक लक्ष्मी की प्राप्ति होय । सर्वकार्यसिद्धि होय । बार २१-१० = चोखा मंत्र जिस वस्तु में राखे तो अक्षय होय ।

मन्त्रः—ॐ ननो गोमयस्वामीभगवउऋद्धिसमो वृद्धिसमो अक्षीणसमो आण २ मरि २ पुरि २ कुरु २ ठः ठः ठः स्वाहा।

विधि '—मत्र जपे प्रातः कान शुद्ध होकर लक्ष्मो प्राप्त हाय । बार २१–१०६ सृपारी चौंवल मंत्रित कर जिस वस्तुमे घाले सो अक्षय होय । यह मंत्र गढ कर दीप, घृप, खेवे भोजन वस्तुभडार में अक्षय होय । उञ्ज्वल वस्त्र के घारी शुद्ध प्रादमी भीतर जाय ।

- भन्तः :---ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यं नमः ॐ नमों भगवउ गोयमस्स सिद्धस्स बद्धस्स अक्खीणस्स मास्वरी ह्रीं नमः स्वाहा ।
- विधिः :— मंत्र नित्य प्रातः काले शुचिभूत्वादीप धूप विद्यानेन जपे, लाभ होय,लक्ष्मी प्राप्त होय।
- भन्त्र:—ॐ नमों गोतम स्वामोने सर्व लब्धि सम्पन्नाय नमः अभीष्ट सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ।

विधि ' - बार १० द प्रतिदिन जिपये, जय हो, कार्य सिद्ध होय।

मन्त्र :--ॐ ह्रीं प्रत्यंगिरे महाविद्ये स्वाहा ।

विधि: -- फल अनेन मत्रेण लवणं च तुष्पय धृष्णि च पृथक पृथक एकविद्यति वारान् परिजप्य आनुरस्य पादनेती भ्रामियला एकविद्यति वारान् परिजप्य तकादिमध्ये स्थापियला आनुर पत्यकस्यायो धारयेत् यथा २ लवण विलीयते तथा नथा इध्टिदोपणे मुच्यते स्रवण मंत्र इस्ट श्याय ।

मन्त्रः—ॐ अमृते अमृतोद्मवे अमृत विषणी अनृतं स्नावय २ अमुकस्य सर्व दोषान् स्नावय प्लावय स्वाहा ।

विधि:- औषधादि मत्रण मंत्र।

मन्त्र :--ॐ ह्री धरणेन्द्र पाव्यंनाथाय नमः निधि दर्शनं कृरु कृरु स्वाहा ।

विधि: -- जप मत्र अस्य तु मत्रस्य जपात् हस्त नेत्रयोः स्पर्श्य मत्र निधिस्तभन प्राप्त्वा दर्शनं कार्य नेत्राभ्या स्पर्ल्ट भवति दर्शनम् ।

मन्त - ॐ नमो ह्री जय जय परमेश्वरी अम्बिकं आग्न हस्ते महासिंह जानु स्थित ककणी नुपुरा रावकेयूर हारा गवानेक सम्दूषणै भूषितागे जिनेन्द्रस्य भक्ते कले निष्फले निर्मल नि. अपने महोश्यनने सिद्ध गध्य विद्याधरे रंचित स्व कर दिवे शकरे सिद्ध बृद्धि वृत्ति कीने वृद्धि स्थिते शान्ति पुष्टि निधि स्तुष्टि हस्टि श्रिये सोभने सुख हासे जबरे जिभीने स्तंभिनी मोहनी सुद्ध विद्यावणी धर्म सर्पाजणी देवी अमने सहा विक्रमे भीमनादे जुनादे अघीरे सुखीरे रोडे रोडानने चित्रक्षी धर्म सर्पाजणी देवी अमने सहा विक्रमे भीमनादे जुनादे अघीरे सुखीरे रोडे रोडानने चित्रके चित्रक्षित्र सुनेत्र मुगात्रे, सुपात्रे, तनु मध्यभागे जयित २ पुरंघी कृमारो सुग्रे पित्र गाधारी गध्य जलेवरी काली २ महाकालि गोगीक्वरी जैनमार्ग स्थिते मुश्चिस्त सहसे बनुनाद्व दंडामि चत्रके वकानुकालेक शास्त्रीदित सृष्टि सहार कातार नागेन्द्र सुतेन्द्र देवेत स्वर्णने वकानुकालेक शास्त्रीदित सृष्टि सहार कातार नागेन्द्र सुतेन्द्र देवेत किन्तरे येख रक्षा धर्म ज्योतियः पन्तेगन्द्र सुरंन्द्रादिचित विदेते पूर्णित सर्व सत्त्रीत्रमें पन्तेगन्द्र सुरंन्द्रादिचित विदेते पूर्णित सर्व सत्त्रीत्रमें पन्तेगन्द्र सुरंन्द्रादिचित विदेते पूर्णित सर्व सत्त्रोतमे

सर्व मंत्राधिष्ठते ॐ कार वषट्कार हुंकार हुंकार सुधाकार बीजान्विते दुःल दौर्भाच्य निर्णाशिनो रोग विश्वंवानी लक्ष्मी वृत्ति, कीर्ति कान्ती विस्तारनी सर्व दुर्गुणेषु निस्तारणी दुस्तरोत्तारणी ॐ की ही नमो यक्षिणी हों महादेवी कृष्णाधिक ही नमो भीगिनी हूं सदा सर्व सिद्धि प्रदे रक्ष मां देवी अन्वे अन्वे विवाद रणे कान्ते शत्रु मध्ये समृद्र प्रवेशायों निहस्त निरस्त निहीन निज्ञान्तं प्रश्नमं प्रति कृष्णार हों पर्व संस्थाकाले निहस्त निरस्त निहीन निज्ञान्तं प्रश्नमं प्रनित्त क्ष्मां प्रवेशान्त्र प्रश्नमं प्रश्नमं प्रति क्ष्मां कार्य स्वाप्त प्रश्नमं प्रश्नमं प्रहीतं ज्वरेणाि प्रभूतं निज्ञान्तं प्रश्नमं प्रनित्त निहीन निज्ञान्तं प्रश्नमं प्रनित्त विश्वान्य स्वाप्त स्व स्वाप्त

विधि: — इस मत्र का विधान मगल के दिन से आरम्भ करे। गुलाव का इत्र अपने ग्रारीर पर लगावे। गुलाव के फूल जटावे। एक चौकी पर या आले में चमेली के फूलों का चौकोर चब्रुतरा बना ले। बहा देवी की स्थापना करे। घूप बत्ती जलावे, घृप खेवे, घूप में जावित्री अवश्य मिलावे, गाय के घी का दीपक चलावे, मिष्टान्न चढावे और आश्रफल विशेष रूप सं चढावे। नित्य प्रति प्रथम नेमिनाथ स्वामी की पूजा करके देवी की पुजन करना।

#### मन्त्रः —ॐ कुरु कल्लो हांस्वाहा।

विधि:--नान वस्त्र पहिनकर एकान्त में एक लाख जप करे तो ग्राकर्षण होता है।

## मन्त्रः —ॐ हूं हूं संसंअमुकं फट्स्वाहा।

विधि: — इस मंत्र काएक हजार जप करने से सिद्ध होता है तब खबर की लकडी के एक हजार टुकडे-टुकडे विप और रक्त से लिप्तकर मत्रपूर्वक अभिन में होम करेतो घात्रु को जबर चढे। विधि में कमी रही तो स्वयं को चढे और फिर कभी भी अच्छा नहीं होता है।

## मन्त्र :--- अॐ नमो काल रूपाय अमुकं भस्मीं कुरु २ स्वाहा ।

विधि: — इस मत्र का जप क्षमशान में तथा एकान्त मे जपे तो क्षत्रु कभी नही जीवे। विधि चूके तो स्वयं का मरण निश्चित होता है।

सन्त्र:--ॐ नमो विकराल रूपाय महाबल पराकमाय अमुकस्य भुजवत्सलं बंघय २ द्वाँडट स्तंभय २ अंगानि धुनय २ पातय २ महीतले हुं। विधि : इस मत्र का एक हजार जप करे और शत्रुका मंत्र में नाम डाल दे तो शत्रुकी शक्ति का छेद हो जाता है। जड के समान हो जाता है।

#### मन्त्र :--- अन्मो कालराबी विश्वलधारिणी मम शब्र सेन्यं स्तंमनं करु २ स्वाहा ।

विधि: भी वारे गृहीत्वा नु काकोल्सूकपक्षयो, भूयेंपत्रे लिखेन्मत्र, तस्य नाम समन्वितं गोरोचन गले वध्वा, काकोल्सूकपक्षयो सेनाना संमुखं गच्छेत् नात्यनाणं करोदितं शब्द मात्रे सैन्य मध्ये, पलायतेति निश्चितं राजा, प्रजा, गजा श्चश्व, नात्यथा च महेण्वरी। तथा:—

#### मन्त्र :—-- अन्नमो भयंकराय परम भय धारिणे मम शत्नु सैन्य पलायनं कुरु २ स्वाहा।

विधि -- इस मंत्र को भौमवार कू काला कौवा और उल्लू के पंख लेकर इस मंत्र को भोजपत्र पर लिखकर गले में बाधना। उन दोनों पत्नों के साथ, फिर शत्रु की सेना के सन्मुख जावें नो सेना देखते ही भाग जावें।

## मन्त्र :--ॐ सुं मंखी महाविशाचिनी ठः ठः ठः फट् स्वाहा ।

विधि: - अपमृत् ने मरे हुने मन्त्य के मुदें पर इस मन्त्र का जाप २१ हजार बैठ कर करे और भुदें के मृह में पारा दो तोला डाल देवे । जब अप समाप्त हो जावे तब सहतु १ साप १ घराब, उदद का होम करें। दक्षांस । तब वह मुद्दां उठ जावेगा, उस मुदें की पकड़ कर उसके मूंह में पारा की गोली निकाल जेता और उस मुदें की जना देता। इसी मन्त्र से उस पारा की गोली की पूजा करके २१०० सो जाप करे। फिर उस गोली का पारा में पा मूंह में धारण करने से मनुष्य आकाश में उदने लगता है, जहां जाना चाहे बहां जाता है।

## मन्त्र:—ॐ नमो आदेश गुरुं कुसेटुरिया चर्ल अंसा बीर नर्रीसह चर्ल असै बीर हनुमंत चर्ल लट छोड़ मरेपाय परै मेरी भगती गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईंट्वरो वाचा।

विधि:— णुभ भृहर्ग गंभ्यवार के दिन अपने झरीर में उबटन लगावे, फिर उबटन उतारे। उस अरीर के मेल का एक मनुष्याकार पुतना बनावे। उस पुतने के माथे में सिन्दूर की टीकी गंग्यट लगाना, मागह र बार एक टीकी लगाते समय सीलह र बार मन्त्र पटना, क्षार भांलह दिन तक करना प्रत्येक दिन का मन्त्र व टीकी २४६ हुई। इस क्रकार करने में वारका, यक्ष प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होते ही उससे वचन ले नवे जो आजा करों सो ही करें।

मन्त्र :- थल बांधी हथीडा बांधी, अहरन माही, चार खूट कडाही बांधी, बांधी

आज्ञा माही तीन सबद मेरे गुरु के चालियों चढ़ियों लहरस वाई अनों बांधी सुंई बांधी बांधी सारा लोहा निकलियो न लोहू पिकयो न घाव जिसकी रक्षा करे गुरु नाथ।

- विधि:— इः मन्त्र को एक श्वास में सात बार पढ कर नाक कान छेदन करने से पीड़ा भी नहीं होगी और पकेगा भी नहीं।
- मन्त्र :—ॐ नमो भगवते चंद्रप्रम जिनेन्द्राय चेंद्र महिताय चन्द्र कीर्ति मुख रंजनी स्वाहा ।
- विधि .-- इस मन्त्र को चन्द्र ग्रहण के दिन रात्रि में जपने से विद्या की प्राप्ति ग्रच्छी होती है।
- मन्त्र :—ॐ नमों भगवती पद्मावती सबं जन मोहिनी सबं कार्य कारणी विघन संकट हरणो मन मनोरथ पूरणो मम बिता चूरणो ॐ नमो पद्मावती नमः स्वाहा ।
- विधि उस मन्त्र का साढे बारह हजार जप करना चाहिए, त्रिकाल जाप करे। अखण्ड दीप धूप रथना, णृढ भूमि, णुढ वस्त्र प्रीर जारीर गृढि का पूरा घ्यान रखे, पाइवें प्रभु के गृत्ति के सामने अथवा पद्मावनी के सामने सफेद माला पूर्व दिखा की तरफ मुख रशना, एकाव्रता से जप कर सिंढि करना, इस मन्त्र का सवा लक्ष जप भी कहा है।
- मन्त्र :—ॐ नमो अगवती पद्मने पद्मावती ॐ ऐं श्रीं ॐ पूर्वीय, दक्षिणाय, पहिचमाय उत्तराय, आण पूरय, सर्वं जन वश्यं कुरु २ स्वाहा ।
- विधि: -- इस मन्त्र का सवा लक्ष जप करना तब मन्त्र सिद्ध हो जावेगा, फिर प्रात काल एक माला नित्य फेरना जिश्मे श्राय बढेगी, वेकार का कार्य मिटेगा। मन्त्र, दीप, धूप, विधान से जपना सकली करण पूर्वक। भगवान के सामने।
- मन्त्रः—ॐ पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मी दायिनी वांच्छा पूर्ण भूत प्रेत निग्रहणी सर्व गत्रु सहांरिणी, दुर्जन मोहिनी, ऋद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा ॐ हीं श्रीं पद्मावत्ये नमः स्वाहा ।
- विधि इस मन्त्र का जप दीप धूप विधान से भगवान के सामने बैठ कर सवा लक्ष जप करना, धूप से गुगुल, गोरोचन, छाड छबीना, कपूर, काचरी इस सबसे कूट कर गोली बना लेवे, शनिवार अथवा रिवार की राशि को शाल वस्त्र, लाल माला लाल आगम, लाल बस्त्र पर स्थापना करके जाप एक र गोलो अनि सें डालते हुए एक र मन्त्र के साथ लेवे और एक र मन्त्र के साथ लाल पुट्ट सी रखाना जास,

इस प्रकार सवालक्ष जाप एक महीने में पूराकरे, मन्त्र जपने के समय एक महीने तक ब्रह्मचर्यपाने तब मन्त्र सिद्ध होगा। फिर नित्य ही प्रातः काल ११ या २१ बार मन्त्र का नित्य ही स्मरण करे, श्राय बढ़ेगी, लक्ष्मी प्रसन्न होगी, मुख शान्ति सिलेगी।

## मन्त्र :--ॐ पद्मावती पद्म कुंशी वच्च वच्च कुशी प्रत्यक्ष मवन्ति २ स्वाहा ।

विधिः .-- इस मत्त्र का जाप इक्कीस न्ति में एक २ हजार नित्य करके पूरा करे, जाप दीप धूप विधान पूर्वक अर्द्ध रात्रि में एकाग्रता से करेतो मन्त्र सिद्ध होगा। फिर एक माला नित्य हो। फेरेलक्सी की प्राप्ति होगी। वस्त्र मुद्धि का पूरा २ ध्यान रखें।

#### मत्त्र :---ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लुं ह्रः ऐं नमः स्वाहा ।

विधि — इस मन्त्र को नव रात्रि में सिद्ध करे। सिद्ध करते समय ब्रह्मवर्ष बत पाते। एकासन करे, कथायो का त्याग करे, मन्त्र एकान्त में अवल्ड दीप, पूप, पूर्वक साढ़े बारह हुजार जप करना, फिर एक माला नित्य फेरने से आनन्द से दिन जायगा, रोजी मिलेगी। मन्त्र सिद्ध हो जाने पर कार्य काल में इस मन्त्र का २१ बार जाप कर व्याख्यान देवे तो श्रोता मोहिन होते हैं। २१ बार जप कर बाद विवाद करे तो जय प्राप्त हो। कोर्ट में मिलस्ट्रेट के सामने इस मन्त्र का २१ बार जप कर बोले तो मुकल्से में अपनी विजय हो। पर गाव में रोजी के निमित्त जाने के पहल प्रवेश के समय जलावाय के किनार बैट कर एक माला फेर कर प्रवेश करे तो व्यापार में लाभ मिने। मर्च कार्य सिद्ध हो। इस मन्त्र का ७ बार जाप करते हुए अपने सुप्त प्रमुद्ध पर हाथ फेरने से शत्रु की पराजय होती है। मन्त्र के अन्त में स्वाहा पूर्वक शत्रु का नामोच्चारण करता जाय। इस मन्त्र से २१ बार सिर को मन्त्रिन करे तो सिर वर्द हुर होता है। इस मन्त्र से २१ बार पानी मित्रत कर पिताने से पेट का वर्द हुर होता है। इस मन्त्र को पढता जाय और भस्म उतारता जाय तो विच्छू का जहर दूर होता है। सार्ग में चलते समय जप करना जाय तो व्याघ्रादिक का भय नहीं होता है।

## मन्त्र:—ॐ अहं मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयं कारी वद २ वाज्वादिनी सरस्वती ऐं हीं नमः स्वाहा ।

विधि --- इस मत्र का णुढिपूर्वक ब्रह्मचर्यवत पालते हुए अखण्ड दीप धूप विधान पूर्वक एक लाख जप करना, फिर दशांस होम करना, होम करने में घूप इस प्रकार की चीजो का बनाना - नारियल, खोगरे के टुकड़े, १ कपूर, खोरक, (छहारा), मिश्री, गुगुल, अगररनाञ्चणी घृत, शुन्दन । इस प्रकार की सामग्री की घूप बना कर हवन करे तब स्वप्न में देव अथवा देवी आकर वरदान देगा। मन्त्र सिद्ध हो जान के याद विधा बहुत आती है। ब्याख्यान में चतुरता होती है।

## भन्त्र:—निम उण असुर सुर गरूल भुषंग परिवंदिये गय किले से अरि है सिद्धापरिय उवज्काय सच्च साहणं नमः।

विधि: - इस मंत्र का जप नित्य एक सौ इक्कीस बार उत्तर दिशा की ग्रोर मुख करके करे, दीप घूप रखने से मन्त्र की शक्ति बढ़ती है। जतन पूर्वक उपयोग स्थिर रखना, जब जप पूरा हो जाय तब २१ बार णमोकार मन्त्र को जप लेना, इस तरह करने वाले को सर्वप्रकार के भय नष्ट होते हैं और आनन्द मगल हो जाता है।

## भन्त्र :—ॐ हीं णमो जिणाणं, ॐ हीं अहैं आगासगामीणं, ॐ हीं श्रीं बद २ बाग्बादिनो भगवतो सरस्वतो मम विद्यासिद्धि कुरु कुर ।

विधि — इस मत्र का अधिक जाप करने से ऐसा लगेगा कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। जाप करने के बाद भगवान की व सरस्वती देवी की पूजा करे, जप श्रीक मीच कर करे तव मंत्र सिद्ध होगा,। उसके पश्चान कोई भी मत्र या विद्या सिद्ध करने में देर नहीं लगेगी तत्काल सिद्धि होगी। आयु का जान होगा, कप्ट निवारण होगा।

# मन्त्रः—ॐ ह्रींक्लींकी २ बटुकाय आपद, उद्धारणाय कुरु २ बटुकाय ह्रीं हस्स्बर्यूनमः।

विधि .— इस मन्त्र का साढे बारह हजार जप विधि पूर्वक करे, विशेष पूजन करे, तब देव प्रत्यक्ष होगा अथवा स्वप्त में दीलेगा और स्पष्ट उत्तर देगा। इस मन्त्र का जाप अत्यन्त सावधानी पूर्वक करना नहीं तो पागल कर देता है।

# सहदेवी कल्प

सहदेवी के पेड के नीचे शनिवार की राजि को जाकर १ मुपारी रखे, सहदेवी को **पूप** दिखा कर हाथ जोड निनय पूर्वक प्रार्थना करे कि हे महदेवी प्राप्तः में सुमको प्रपने यहाँ पथरा-करा, ऐसा कह कर घर आ जावे, रिववार को प्राप्तः होने के पहले जा कर किंग्द फल भेंट कर ये मन्त्र इक्तीस बार पढे।

## मन्त्र :--- अ नमो भगवती सहदेवी सद्वत हया नीसद्वेवद्व कुरु २ स्वाहा ॥

विधि: - इस मत्र से मंत्रित कर जड़ सहित सहदेवी को बाहर निकाले और मोत बने अपने स्थान पर आकर एक पाटे पर स्थापन कर घूप, दीप, फल मेंट करें और फिर उसका रस निकाले, और उस रस में गोरोचन व केदार डाल कर गोली बनावे, जब कभी काम हो नव गोली को घिस कर तिलक कर के जावे तो डिच्छित व्यक्ति वश में होगा। विजय होगी, सहदेवी की जड़ हाथ में बौधने से रोग नष्ट होता है। इसके चूर्ण को पीस कर गाय कें घी में मिला कर पीने से बच्छ्या स्त्री गर्भ खारण करती है। प्रसूति के समय कष्ट हो रहा हो तो इसको कमर से बांधने पर शान्ति से प्रसत होता है। कष्ठ माला गेम होने पर हाथ में बाधे, हाथ मे बांध कर प्रस्थान करे तो जप पावे। श्रद्ध के सामने थिवाद पड़ जाने पर जड जाने पर जड को पास में रखे तो जय पावे।

#### लोगस्स कल्प

- अन्तः —ॐ हीं श्रीं नमः नीमजिणं चबन्दामिरिट्ठ नेर्मिपासंतह वढ्ड माणं चम नोवाच्छितंपरय २ हींस्वाहाः।
- विधि: किसी प्रकार का भय उत्पन्न हुआ हो साधु संग में अथवा गृहस्थियों में तो इस मंत्र का पीले रंग की माला से जाप करना चाहिए और किसी प्रकार की मिथ्या दृष्टियों द्वारा उपद्वव श्राने वाला हो तो लाल रंग की माला में जप करने से सब प्रकार का भय मिट जाता है, शांति होती है। इस्ट देव का स्मरण करे।
- मन्त्र:—ॐ हीं श्रीं ऐं लोगस्स उन्सोश (व) गरेशम्म तित्थपेरीजण अरिहेंते किति इस्सं चर्जीवसीप केविल सम मनो अभिष्टं कुरु २ स्वाहाः।
- विधि: इस मत्र का जाप पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हो कर करना वाहिए। सम्पत्ति सुख के लिए स्वेत वस्त्र, सफेद माला, सफेद आसन चक्रंकबरी देवी के सामने दीप धूप ग्ख कर करे। साधु करे तो दीप धूप की आवश्यकता नही है। प्रत्निम पहर गीव का बवे तब मंत्र की आराधना करना। खडे होकर जप करने से शीद्र लाभ हांता है। सम्पत्ति की प्राप्ति होती है।
- मन्त्र:—ॐ कौ की ही ही उस मम जिअंच बन्दे संभवमीभणं दणं च सु मद्रंव पडमप्पहं सुपासं जिणं च चंदपहं बन्दे स्वाहा।
- विधि: -- इस मंत्र का जाप पद्मासन से उत्तर मुख होकर सकत्पपूर्वक एकाल्न न्यान में अय बिल बन करते हुए २१ हजार जप करें। फिर एक माला निश्य फेरे जिससे शीछ ही कार्य की सिद्धि होती है। दीप धूप अवस्य सामने रखें।
- मन्तः --ॐ ऐं हीं (हसी) भों भीं सुविहि चपुष्फ दन्तं सोयलं सिज्झं सवासु पुजंच विमलनंगत च छम्मं संति च बंदामि कृंथुं अरंचमिंल बन्दे सुणि सुब्दयं (च) स्वाहा।
- विधि: इस मत्र का विधिपूर्वक दीप घृप दान पूर्वक सवा लक्ष जप करने से आपस के ऋगडे प्रह्र क्लेश वर्गरह सब शात हाते है। सब प्रकार के बैर भाव मिटते है। फिर एक माला

नित्य फेरनी साधू संघ में अथवा गृहस्थों के घर में सर्व प्रकार का मन मुटाव दूर होता है। सम्पत्ति सुख की प्राप्ती होती है। जाप न्युन्याधिक नही करे।

- मन्तः :—ॐ ऐं ह्रां हीं एवं सऐ अभि युआवि हुयर यमला पहीण जर मरणा चउब्विसंपि जिणवरा तिल्ययरा में पसीयंतु स्वाहा।
- विधि: इस मंत्र का साढे वारह हजार दीप धूप विधान पूर्वक करने से सर्व प्रकार के अप-वाद मिटने है यण फैलता है। सर्व कायों में जय विजय प्राप्त होती है। शह स्वय ही बांत हो जाते है।
- मन्त्र :—ॐ आं अम्बराय (उद्यंबराय) कित्तिय वॉदय महिया जे लोगस्य उत्तमा सिद्रा आरोग्ग बोहिलाभं समाहि बर मत्तमं विन्त स्वाहा ।
- विधि .— इस मत्र का स्मरण मनुष्य जब रोगी हो जाय किसी प्रकार में रोग ठीक नहीं होता हो ओर दिनो दिन बेदना बढ़नी जाय तो जाप, करे अथवा दूसरा व्यक्ति रोगी मनुष्य को मुनावे तो, अधुष्य अगर वाकी है तो बांति मिनती है। आधु का अगर अप्यू अन्त है नो इस मत्र को मुनाने से समाधि ठीक होगी। सद्गति की प्राप्ति होती है।
- मन्त्र:—ॐ ह्रों ऐं आं जां जों चन्दे सुनिम्मल यरा आइच्चे सु अहियं पयासयरा सागर वश्गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदि सन्तु मम मनोवाद्यित ॣरय पूरय स्वाहा।
- विधि: यग प्रतिष्ठा ने इच्छुक ब्यक्तियों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र अत्यन्त चमत्कारी है। मंत्र का जाप साढ़े बारह हजार करेतो सर्व कार्य की सिद्धि होगी। यग प्रतिष्ठा बढ़ेगी. उपद्वब झांत होगे।
- मन्त्रः—ॐ वंडिनि वले २ विक्ते वपले वपल विक्तेरेतः स्तम्भय२ ठःठः स्वाहा।
- विधि: -- ३ हजार जाप इस मत्र का दीप धूप विधान पूर्वक जपने से सिद्ध होता है। फिर इस मंत्र से सात बार शक्कर मत्रीत कर, योनी, में रखने से स्त्रियों का प्रदर रोग शांत होता है।
- मन्त्र :---ॐ ओं औं अं अः स्वाहाः ।
- विधि: -- इस मत्र को जप कर काजल बनावे काजल आँख की रुई और लाख का रस अथवा ग्राक की रुई थौर कमल के धागे की बत्ती बना कर काजल बना आँखो मे अंजन करने से वश्य होता है।

मन्द्र :---ॐ वाचस्पतये नमः ।

विधि: --इस मत्र का जाप १ वर्ष तक करे तो बुद्धि वहुत बढेगी।

मन्त्र :--- मन्त्र नमो मगवते श्री पादर्बनाथाय हीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मुद्धे क्षुद्र विधट्टे क्षुद्रान् स्थम्मय २ दुष्टान् च्रय २ मनोबांष्टित पूरय २ स्वाहाः ।

विधि: — दीवाली के दिन १००० जाप करे, पीछे एक माला नित्य फेरे तो मनोबांख्टित कार्यं हो ।

मन्त्र:─ॐ नमो ज्वाला मालिनी देवी शर्भवित रक्त रोहिणी ॐ क्षां क्षीं क्षम्रुच्यूं हों हों रक्तू वाशसी अथ वर्ण दृहिते अवेरे कर्म कारके अमुकस्य मनः दह २ उपविष्टाय मुखं दह २ सुप्ताय मनः दह २ पर बुढाय हृदयं दह २ पच २ मथ २ अथ तावद हत्यात् ॐ हम्स्ब्यूँ हुं हुं हुं फटुस्वाहाः।

विधि .-इस मन्त्र का १०८ बार जाप नित्य करे तो सर्व कार्य की सिद्धि होती है।

मन्त्रः—ॐ रक्ते रक्तावते हं फट्स्वाहा।

विधि:—कुमारिका सूत्रेण कंटक कुत्वाकणबीर पुष्प १०८ जाप्य दण्वा कटी बधयेद्रक्त प्रवाहंनाशयति।

मन्त्र :-- ॐ अंगे कुमंगे मंगे फु स्वाहाः ।

विधि:--१००८ वार जाप पूर्व १०८ गृणिने स्वप्ने शुभागुभ कथ।

मन्त्र :---ॐ अंगे कृमंगे फू स्वाहा ।

विधि: - फल व जल अभिमन्य पिवेत जल नाशयित ।

मन्त्र :--- ३% नमः क्षिप्त गामिनी कुरु २ विमले स्वाहा ।

विधि .- अने नाम्यु सप्ताभि मन्त्रित कृत्वा यस्य नाम्नि पिवेत् स वज्यो भवति ।

मन्त्रः — ॐ हीं कीं हीं ह्रूं फट्स्वाहाः।

विधि - पूंगी फलादि यस्य दीयते स वच्यो भवति ।

मन्त्र :-- ॐ ऐं ह्यों सर्वभय विद्वावणि भयायै नमः ।

विधि .- एन ध्यापन् प्रथानं व्रजेत् भयं न भवति ।

मन्त्र :---ॐ कृष्ण गन्ध विलपे नाय स्वाहा ।

- विधि :-- १० ८ बार स्मरणे ना तीता नागत वर्तमान स्वप्ने कथयति ।
- मन्त्रः—ॐ ह्रीं त्रिष्ठुलिनीं प्रेत कपालस्ता नृषुंड मुक्ताविल बद्ध कंठां कृतान्त-हारां रूथिरौधं संग्लुतांतामेव रोद्वीं शरणं प्रपद्यें अमृकं विस्फोटक भया द्रक्ष २ स्वाहाः।
- विधि:—ये मन्त्र केशर,कपूर, गोरोचन में लिखकर भुजाके बौधने से शीतला कादोध जाताहै।
- मन्त्र:—ॐ काम देवाय काम वशं कराय अमुकस्य हृदयं स्तम्भय २ मोहय २ वशं मानय २ स्वाहा ।
- विधि .-- ग्रनेन मवेणाभिमन्त्र्य यद्वस्तु यस्य कस्याऽपि दीयते स वशी भवति ।
- मन्त्र :--ॐ सम्मोहिनी महाविद्यै जंतय स्तम्भय मोहय, आकर्षय पातय महा संमोहिनी ठः । स्मरण मात्रेण सिद्धिर्भवति ।
- मन्त्र :--ॐ ह्रीं अरहंत देवाय नमः।
- विधि .— १० इ बार वाद के समय जपने से तथा और कार्य में तो जय होय। मन्त्रि के कपड़ा मे गाठ दीज तो चोरी न कर सके तथा सर्पाद बस्त्र से दूर रहे।
  - णमोकार मन्त्र उल्टा जपे वन्दी मोक्षः होय विना कार्य उल्टी नाहीं जपि जै।
  - गामोकार मन्त्र ३ वार पढ़कर घूल चूंटी के फूंक वै इके जे के माथे डारे सी वश्य होग ।
  - चीष तथा चौदश शनिवार को णमोकार मन्त्र पढि के सन्मुख तथा दाहिने बाई तरफ फु कि दीजे पढि पिट के वेगी देखते ही भागि जाय।
- मन्त्र :—ॐ णमो अरहंताणं, ॐ णमो सिद्धाणं, ॐ णमो आयरियाणं, ॐ णमो उब्ज्झायाणं, ॐ णमो लोए सब्ब साहणं ।
- मन्त्र:—ॐ तमो भगवते पार्श्वनाथाय अपराजित शासनाय चमर महा भ्रमर भ्रमर भ्रमर रूज २ अुंज २ कड़ २ सर्व ग्रहान् सर्व ज्वरान् सर्व वातान् सर्व पीडान् सर्व भूतान् सर्व योगिनीन् सर्व दुण्टान्नाशय क्षोमय २ ऊँकः धः मः यः रः क्षि क्षं सर्वोपस गीन्नाशय २ हुं फट् स्वाहा ।

- विधि:-इस मन्त्र से कलवाणी करके पिलावे सर्व रोग दोष पीड़ा भूत उपद्रव जाय सही।
- मन्त्र:---ॐ णमो अरहंताणं ॐ णमो भगवऊ पास जिणदस्स अलवेसर २ आगच्छ २ मम स्वप्ने गुभागुभं दर्शय २ स्वाहा ।
- चिचिः :— प्रथम पूर्वमुख, दीप, धूप विधानेन १००० ⊏ बार जपे। कार्यकाले २११० ⊏ जप स्रोते, शुभ शुभ ग्रादेश स्वप्न में होय सही ।
- मन्त्र:--ॐ णमो णाणाय, ॐ णमो दंसणाय, ॐ णमो चरित्ताय, ॐ णमो त्रिलोक वरं करींह स्वाहा ।
- विधि: सर्वं कर्मं करो मन्त्रोऽयम । कालायानी येन घटन पायन चलावण्य च छ् सिरोधी सिरोत्पातादिषु कार्येषु योज्यं ॥
- मन्त्र :---ॐ हुँ हुँ हुँ ठंठंठं स्वाहा।
- विधि:—आद्रानक्षते राताकनीरकी कील आंगुल चार बार ७ इस मंत्र सूँमन्त्रि, जिको नाम लीजे सो वश्यंभवति।
- मन्त्र :--अनेन कील सयनाल स्वाहा ।
- विधि .— उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे और की कील ग्रंगुल ६ बार ७ मन्त्रि जै जिका घर माहि गाड़े सो उच्चाटन भवति।
- मन्त्र :---ॐ गर्दम ह्रदये स्वाहा ।
- विधिः :—चित्रा नक्षते गर्देभ अस्थिमयं कीलक पचागुलम् सप्तिभ सन्त्रये यस्य गृहे निखनेत गर्दभ समं भ्रमति ।
- मन्त्रः —ॐ ऐंश्रीं हीं क्लीं सिकोतरी मम चितितं कथय २ संत्यं ब्रूहि २ स्वाहा ।
- विधि: स्रनेन मत्त्रेण आजानुजल मध्ये प्रविक्य १०८ कनेर का फूल जिएजे, चन्दन, केशर, कपूर, कस्तूरी सूंहाथ लेप की जै अग्र घूप दी जै सफेट घोडे चढी कन्या दी सैं। जो पृक्षों सो कहें।
- मन्त्रः—ॐ हींश्रीं अचले प्रबली चल चल अमुकी गर्भ चाल २ स्तंभय २ स्वाहा ।

# गर्भ स्थंभनं मन्त्र

- मन्त्र :--- अ हीं ह् स्टब्यूं महादेवी पद्मावित महयंहि मम दर्शनं देहि स्वाहा ।
- विधि:--प्रक्षत १०,००० (दस हजार) जाप्यं क्रियते पद्मावित प्रत्यक्षो भवित अथवा आदेशं ददाति।
- मन्त्र:--ॐ नमो मगबोक्त गोमयस्त सिद्धस्स बुद्धस्स अक्षोण महानसी लब्धि लक्ष्मी आनय २ पूरय २ स्वाहा ।
- विधि :--वार २१ अक्षत पर जिपये । धनधान्य मध्ये क्षिप्यते अक्ष्य भवति । किन्तु उस स्थान को उठाइजै नहि ।
- मन्त्र :--- ॐ ह्रीं णमो महायम्मा पत्ताणं जिणाणं ।
- विधि: --अनेन मत्रेण द्वादश सहस्त्र जाप्य कृतेन लक्ष्मी सिद्धति लक्ष्मी कथयित निधि स्थान।
- मन्त्र:—ॐ णमो इदं भुइ गण हरस्स सब्बलद्धिकरस्स मय ऋदि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा ।
- विधि: वार १०८ लाभाय सदा स्मरणीया।
- मन्त्रः—ॐ आर्थि औं क्लीओं झौं आर्थे हींओं झौंझूंओं कौंओं स्वाहा।
- विधि: मंत्रोयं लक्ष जप्नः सन श्रिया वश्यं करोति च धन्य धान्यं समंदीप्तं दानं ददाति वृद्धयति ।
- मन्त्रः —ॐ अम्बे अम्बालं भूतान् कूरान् सर्शन् दूरी कुरु २ निर्धि दर्शय २ श्रीं झौं स्वाहा।
- विधि: -- मंत्रोऽय द्वादश सहस्त्र जप्तो कथयति, वशति निधान स्फुट ।
- मन्त्रः ॐ ह्रं उह्रं ह्रं व वावि वी बुद् वे वै वो वौ वं वः।
- विधि :—रात्रौ स्पाप समये प्रत्यूषे च वार १-१ श्वासेन स्मरण् कार्या यो मनसि चिन्तये तस्य वत्री भवति ।
- मन्त्र:—ॐ ह्रॅं इले तीले नीले हिमबंत निवासिनी गल गंग्रे विश्व गंधे दुष्ट भंगवरि, वा तारिशा नाशारिशा स्फटिकारिशा हता कृष्ठा, हतानिर्मृताय।

- विद्याः --- इमां विद्यां पठित, २२ णोति, तस्य कुले अरिण वातानाहि । अनेन मंत्रेण बार २१ कलपानीयेन अर्घोषशमं।
- मन्त्र:--- अर्थ कालि महाकालि अवतरि २ स्वाहा लुंचि मुंचि स्वाहा।
- विधि:--बार २१ स्मरणात् हरण पीडा न भवति।
- मन्त्र:—ॐ ही कृष्ण वाससे शत वदने शत् सहस्त्र सिंह कोटि वाहने पर विद्या उछादने सर्व दुष्ट निकंदने सर्व दुष्ट भक्षणे अपराजिते प्रत्यंगिरे महावले शत्र क्षेपे स्वाहा ।
- विधि: -- एतस्य महा मत्रस्य नित्य बार १०८ जापने सर्वं दुष्ट दुरितोपशमेन सर्व समिहित सिद्धि भवति ।
- मन्त्र:—ॐ नमी अरहर्ज मगवर्ज मुख रोगान् कंठ रोगान् जिह्ना रोगान्, तालु रोगाम् दन्त रोगान् ॐ प्रो प्रीं प्रूंपः सर्व रोगान् निवर्तय २ स्वाहा ।
- विधि:—पानीयमभि मन्थ्य कुरला कियन्ते मुख रोगा. निवृति । तत्र कर्गे वध्यते ततोऽक्षि दोपान निवर्तते ।
- मन्त्रः—ॐ नमो लोहित पिंगलायमातंग राजानो स्त्रीणां रक्तं स्तंभय२ ॐ तद्यथा हुसु२ लघु२ तिलि २ मिलि स्वाहा।
- विधि: रक्त सूत्र दूवर के ग्रन्थि ७ कृत्वा बार २१ जापित्वा स्त्रीणा वाम पादागुरुठे बधयते रुधिर प्रशासयेत ।
- मन्त्रः—ॐ श्रीं ही क्लीं कलि कुंड दंड स्वामिने मम वंदि मोक्षं कुरु रक्षीं हीं क्लींस्वाहा।
- विधि:--नित्य जाप्येन विद मोक्षः दिन ७ सन्ध्या समय निश्चयतः जापः ।
- मन्त्र :--ॐ हीं चन्द्रमुखी दुष्ट व्यंतर कृतं रोगोपद्रवं नाशय नाशय हीं स्वाहा ।
  - चिक्कि स्वेताक्षत अभिभन्थ्य ग्रहादी क्षेप्या. दुग्ट व्यतर रोगो नस्यति । वानर मृखं चोर ग्रादित्य सम तेज स ज्वर तृतीयक नाम दर्शनादेव नस्यति ।
  - मन्त्र:—तद्यथाहन २ दह २ पच २ मथ २ प्रमथ २ विध्वंशय २ विद्रावय २ छेदय २ अन्य सीमां ज्वर गच्छ २ हनुमंत लांगुल प्रहारेण मेदय २ ॐ क्षांक्षीं क्षूक्षी क्षूरक्ष २ स्वाहा।
    - विष्णु चकेष छिन्न २ रुद्र शूलेन भिंद २ बह्म कमलेन हन २ स्वाहा।

विधि: - कुमकुम गौरोचन भूर्ये लिखित्वा प्रत्यवेला या हस्ते बंधनीया ।

मन्त्र:—ॐ भस्मकरी ठः ठः स्वाहा। ॐ इचि मिचि भस्मकरि स्वाहा। ॐ इटि मिटिमम भस्मकरि स्वाहा।

विधि: -- एभि मन्त्र जलमभिमन्त्र्य पीय्यतेऽजीर्ग् मुदशास्यति । अति सारादि रोगानऽपि निवर्तते उदर पीड़ा च उपशास्यति ।

मन्त्रः—ॐ हां हों थूं हः कलिकुंड स्वामिने जये विजये अप्रति चक्रे अर्थ सिद्धि कुरु २ स्वाहा।

विधि .-- इद मन्त्र लिखित्वा वस्तु मध्ये क्षिप्यते त्रियाण वित्रियते रक्षायां ।

मन्त्र:—ॐ णमो भगवते श्रो पार्श्वनाथाय घरणेन्द्र पदावती सहिताय एकाहिक द्वयाहिक त्र्याहिक चार्त्वाधिक पण मासिक वात पित्त कफ श्लेष्म सन्निपातिक सर्व रोगानां, सर्व भूतानां, सर्व प्रेतानां, सर्व दुष्टानां, सर्व शाकिनीनां, नाशय २ शासय २ क्षोभय विक्षोभय २ ॐ हूं फट्

विधि:-बार १०० भाडा दीजे व डोरा कर गले वाधे सर्व रोग ज्वर दोप जाये।

मन्त्र :—ॐ नमो अगवते अपहयत सासनाय संसार चक्र परि मदंनाय आस्ममंत्र रक्षणाय पर मंत्र छेदनाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय सर्व ज्वरं, विषम ज्वरं, महा ज्वरं, ब्रह्म ग्रहकं, नाग ग्रहकं, भृत ग्रहकं प्रेत ग्रहकं पिशाच ग्रहकं, सर्व ग्रहं, सर्व दुष्ट ग्रह सहस्त्र श्रुल विनाशनाय, अशृत राई केशर की पीडा, ज्वर विनाशनाय, यक्ष राक्षस, भृत पिशाचादि भवनादि दोषं नाशय २ हिलि २ हल २ दह २ पच २ मदंय २ विध्वंसय २ ॐ ह्रां हीं हुं हों हः सर्व ग्रह उच्चादनं ह,स्ल्यूं स्स्ल्यूं स्स्ल्यूं रस्ल्यूं स्स्ल्यूं स्स्ल्यूं स्स्ल्यूं अं हं फट् स्वाहा ।

बिधि: .. रक्षा मन्त्रीय आडो दीजै सर्वे रोग दीप जाए।

मन्त्र:—ॐ नमो भगवते पात्रवंतीर्थ नाथाय वच्च स्फोटनाय, वच्च महावच्च, सर्वज्वरं, आत्म चक्षु, पर चक्षु, प्रेत चक्षु, भूत चक्षु, डाकिनी चक्षु, शाकिनी चक्षु, सिहारी चक्षु, माता चक्षु, पिता चक्षु, बटारी, बमारी, एतेषां सर्वेषां १ष्टि बंधय २ अवलते श्री पार्श्वनाथाय नमः ।

विधि: इस मन्त्र से भाडा दे, नजर जाय । बालक का दृष्टि दोष न रहे।

मन्त्र:—ॐ नमो भगवते पद्मे हों हों क्लों ब्लूं गीय २ अमुकस्य अपत्यवा-नाय, अपत्यं सुपुत्रं सर्वावयवेन पुतं, शोभनं दीर्घायुवं पुत्रं देहिया विलम्बय हो श्री पद्मावतो मम कार्यं सिद्धि कुरु कुरु ठः ठः स्वाहा ।

विधि:—गोली बीज (पारम, पीपल बीज) मन्त्रीतटतुसमये सूर्यसन्मुख होय खाय, सन्तान होय।

मन्त्रः —ॐ हीं श्रीं पद्मे पद्मासने श्री धरणेन्द्र प्रिये पद्मावती मम त्रियं कुरु २ दुरितानि हर २ सर्वे दुष्टानां मुख बंधय २ हीं स्वाहा।

विधि: - यह मन्त्र स्मरण करे २१ बार लाभ होय।

मन्त्रः —ॐ नमो पाइवेनाथाय भगवते सप्तफणी मणि विभूषिताय, क्षिप्र २ श्रमर २ महाभूमि सर्वभूतान सर्वप्रतान, सर्वप्रहान, सर्वरोगान, सर्वशाकिनी, मेदान आंकों हीं आहय आह्वानया छेदय २ भेदय २ ॐ कों हों फट्स्वाहा।

विधि: - पानी मंत्र पिलावै तथा भाडा दे, सर्व दोप रोग शान्ति करे।

अन्त्रः—ॐ नमो पद्मावती मुख कमल वासिनी गोरी गांधारी स्त्री पुरुष मन क्षोमिनी, त्रिलोक मोहनी स्वाहा।

विधि: - ये मन्त्र दीवाली के दिन १०० जाप करे सर्व कार्य सिद्ध होय।

मन्डः —ॐ हीं श्रीं हुं क्लीं असि आं उसाधुलु २ कुलु २ सुलु २ अक्षयं में कुरु २ स्वाहा।

विधि: — पंच परमेष्ठी मन्त्रोऽमं त्रिभुवन स्वामिनी विद्या अनेन लाभो भवति जाप १०६ नित्य करे गुरुवास्मायेन सिंडम् ।

मन्त्र:—ॐ णमो भगवते विश्वचिन्तामणि लाभ दे, रूप दे, जश दे, अध दे, आनय २ महेश्वरी मन वांछितार्थपूरय २ सर्व सिद्धि, ऋदि वृद्धि सर्वजन वस्यं कुर २ स्वाहा । विधि :--चिन्तामणि मन्त्रोऽयम् नित्य जपै सर्वं सिद्धि होय, प्रभात सन्व्या जपै । धूप खेवें ।

मन्त्र :—ॐ नमो भगवते वच्च स्वामिन सर्वार्थं लब्बि सम्पन्नाय वस्तार्थं स्थान भोजनं लाम दे ह्नीं समीहितं कुरु २ स्वाहा ।

विधि: — अनेन मत्रेण ग्राम प्रवेशे कंकर ७ वार २१ क्षीर बृक्षे स्थाप्यते सिद्धिर्भविति ग्रामे सुख भवति लाभंच भवति । लाभ मंत्रोऽयम ।

भन्त्र:—ॐ नमो भगवते गोमयस्त, सिद्धस्त, बुद्धस्त अक्खीणस्त हीं गौतम स्वामिने नमः अनेन मंत्रेण ग्राम प्रवेशे कंकर ७ वार २१ अमिसंत्र्य क्षीर वृक्ष दक्षिण दिशा हन्यते । प्रभूत लामो भवति । लाभ मंत्रोयस । ॐ तारे तुतारे हीं तुरे स्वाहा ।

विधि: -- प्रथम ग्रामे प्रवेशे १०८ जपै सर्व जन शोभनं लाभ मन्त्रः।

मन्त्र :--- ॐ ह्रों णमो अरहंताणं आरे अभिणी मोहनी मोहय २ स्वाहा ।

विधिः — नित्य १० म्न बार जाप जपै ग्राम प्रवेशे ७ कंकर बार २१ क्षीर वृक्ष हन्यते लाभो भवित । प्रथम मन्त्र जप दीप, धृप से सिद्ध करना पीछे अपने कार्य में लगना ।

मन्त्रः—ॐ ह्रंक्ष्रंफट् किर्राट धातय २ पर विहनान स्फोटय सहस्त्र खण्डान कुरु २ परमुद्रा छिद २ परमंत्रान् भिद २ ह्रांक्षांक्षंब फटस्वाहा ।

विधि:—पढकर सिद्धार्थक्षेपण करना। इसको ब्रह्मचर्यसे जपना। शुद्ध भोजन करे, रात्री को भोजन नकरेरक्षामन्त्रोऽयम।

मन्त्र :--ॐ नमो अघोर घंटे मम वन्दि मोक्षं कुरु २ स्वाहा ।

विधि: - जाप १२००० श्याम विधानेन ।

मन्त्र :--वन्दि मोक्ष मंत्रोऽयत् ।

विधि :- यह मन्त्र रोज १०८ बार भस्म पर लिखे स्याम विधानेन ।

मन्त्रः --ॐ ह्रीं तुर २ आगच्छ २ सुर सुन्दरी स्वाहा।

विधि — जाक आहारो, भुवि सेज्या, णुचि भूत्वा जितेन्द्रियः पंचोपचार योगेन अच्चये। चन्द्र मण्डल स्वेताम्बर श्रुक्त वस्त्र घरो भूत्वा मन्त्र गुनिये स्वेत गधानुलेपने लिंग करति आगे गुणी को होम कीजे साठ सहत्र गुणिये तिल, पुन होमये ती सिद्धा भवति याक्षिणी। रवर्ण पाद सहस्त्र च प्रयच्छति। दिने २ भीगती मानेती वक्तस्यं प्रयवा चेटी च जस्पयेल । अस भायीं शोभते चेच तेन भावने पस्यते भागिनी इत्यकते तेता सिधिया शृणुददाति पादुकांग हुँदेव कन्या प्रयच्छति। सर्वकाम करासास्तु सालिका भोगदायिनी निधानाति विचित्राणि आनये चेटिका सदाइति सुर सुन्दरि साधन विधि।

- मन्त्र:—ॐ उच्चिष्ट चांडालिनो सुमुखी देवी महापिशाचिनी हीं ठः ठः स्वाहा ।
- विधि:—बार १० म् दिन ६ पहले दिन जीमने बैठना प्राप्त १ वार ३ जीमनां बीच फूँठे मुँह बार १० म् जपै। पानी ३ मन्त्र कर पीना फिर भोजन करे दिन ३ जप कर पीछे, से परवाने बैठां बार १० म् जाप करना पीछे ६ दिन ३ मसान ऊपर जाप करना प्रत्यक्षी भवति।
- मन्त्रः —ॐ णमो गोमय स्वामी मगवऊ ऋद्धि समो, वृद्धि समो, अक्षीण समो, आण २ मरि २ पुरि २ कुरु २ ठः ठः स्वाहा।
- विधिः मन्त्र प्रातःकाल नित्प जपे, शृचि होय, लक्ष्मी प्राप्त होय । वार १०६, २१ सुपारी, चावल मन्त्रित कर जिस वस्तु मे धाल सो अक्षय होय । यह मन्त्र पढ दीप धूप चिवे । भोजन वस्तु भ डार मे होय । उज्जवल वस्त्र पहुनकर शृद्ध ग्रादमी भीतर जाय ।
- मन्त्र:—ॐ हीं श्रीं बलीं महालक्ष्म्यं नमः। ॐ नमो भगवऊ गोमयस्त, सिद्धस्स, बुद्धस्स अक्षीणस्स भास्वरी हीं नमः स्वाहा ।
- विधिः :—मन्त्र नित्य प्रात काले शुचि भूरवा दीप, घूप बिद्यानेन जपे, लक्ष्मी प्राप्त होय. लाभ होय।
- मन्त्रः---ॐ ह्रीं पश्चनी स्वाहाः।
- विधि: —घर मध्ये मृन्दर स्थान केश्वर से एक हाथ लीपे, पद्मती की पूजा करें। जाप १०,००० गूनल केवे। दीप पुष्टा तैवेद्य चढावे। श्रद्धे रात्रि में करें। १,००० रोत्र ऐसे ही १ मास करे। देवी प्रसन्न होय। नक्ष्मी देवे। लाभ मन्त्रोद्धम्।
  - मन्त्र :---ॐ कमल वासिनो कमल वासी महालक्ष्मी राज्य में देव रक्षे स्वाहा । विकाल जाप कीजे मनोरथ सिद्धि लक्ष्मी प्राप्ति होय।
  - मन्त्रः —ॐ हीं ऐंपद्ये पद्मावती पद्म हस्ते राजमंत्र क्षोमिनी शोध्रमम वस्यमानय र हंफट्स्वाहाः।
  - विधि:--राज द्वार जाय जाप करे वार २१ तथा १० द राजा वश्य हाय।
  - मन्त्र:—ॐ मुखी, राजा मुखी, प्रजावश्य मुखी, सर्ववश्यं कुरु २ पद्मावती क्लींफट्स्वाहा।

विष्ठिः ---वार २१ तथा १० प्पानी को चुल्लू मन्त्र मुख धोवे राजढार जाय सर्व सभा वस्य । कार्य सिद्धि होय ।

मन्त्र :--- अ नमो रत्नत्रयाय अमले विमले स्वाहाः ।

विधि: - हस्त वाह नात् अभि मन्त्रय जल दानात् सर्पे विष जाय।

मन्त्र :--ॐ ब्लीं ब्लीं सा दुग्ध वृद्धि कुरु २ स्वाहाः ।

विधि - चावल की स्त्रीर मन्त्रित कर खिलावे, दुग्ध स्तनों में बढै।

मन्त्र :--- ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कलिकुंड स्वामित् अमुकस्य गर्भं मृंच २ स्वाहा ।

विधि: -- अनेन मन्त्रेण तैलमभिमन्त्रय ऋष्यते सूखेन प्रसवति ।

मन्त्र:---ॐ रक्ते रक्तवती ह्नं फट्स्वाहा।

विधि :-- रक्त कण बीर पुष्प २१ जाप्यं कृत्वा देव रक्तं स्त्री कण्ठे बंघनीय । रक्त स्नावे हरति ।

मन्त्र :---ॐ ह्रीं कमले कमलोद्भवे स्वाहा ।

विधि :- बार २१ चने की दाल, खारक मन्त्री दीयते कमल वाय जाय।

मन्त्र: —ॐ नमों भगवते पाश्वेनाथाय अपराजित शासनाय चमर महा भ्रमर-भ्रमर रूज रूज भुंज २ कड़ सर्वे ग्रहान् सर्वे ज्वरान् सर्वे वातान् सर्वे पीड़ान् सर्वे भूतान् सर्वे योगिनी सर्वे दुष्टान्नाशय क्षोभय २ ॐ कः धः मः यः र क्षि क्षं सर्वोपसर्गौभाशय २ हुं फट स्वाहा ।

विधि :—इस मन्त्र से कल वाणी करके पिलावे सर्व रोग दोष पीड़ा भूत उपद्रव जाय सही ।

मन्त्रः—ॐ णमो अरहंताणं ॐ णमो भगवऊ पास जिणंदस्स अलवेसर २ आगच्छ २ मम स्वपने ग्रुभाग्रुभं दर्शय २ स्वाहा ।

विधि: —प्रथम पूर्व मुख, दीप, धूप विद्यानेन १८००८ जपे। कार्य काले २१, १०८ जप सोवे, णुभाणुभ आदेश स्वप्न मे हाथ सही।

# ग्रध्ट गंध श्लोक

मन्त्र :---चन्दनो सीर कपूरा गुरू काश्मीर काम दें। गोरोबन जरा मांसी युक्तै गंधाष्टकं विदुः।। ॐ नमो भगवते चन्द्र प्रमावभित् सर्व मुख रंजनि स्वाहा। प्रभाते उदकमभिमन्त्रय अमुकं प्रक्षालयेत्।।

#### सर्व जन प्रियो भवति । ॐ नमों कपाली ज्वलिते लोहित पिंगले स्वाहा ।।

विभि: --इस मन्त्र से कंकर १२ लिखे, रोगी कूं गिनावने पूरे देखे तो रोगी जीवे। ज्यादा देखे तो रोग वहे। कम देखे तो रोगी मरे। इति रोग परीक्षा।

मन्त्रः ---ॐ अप्रति चक्रे फुट् विचकाय स्वाहा ।

विधि:—सरसो के दाने बाठ पानी से धोय मुखावे, पीछे, १० = बार पढि (मन्त्र्य) पानी के कटोरे में डाले, एक दाना तिरे तो भूत दीष, दो तिरे तो क्षेत्र पाल दोष, तीन तिरे तो खाकिनी दोष, चार तिरे तो भूतनी दोष, पांच तिरं तो आकाश देवी दोष, छः तिरे तो जल देव दांष, सान तिरे तो कुलदेव दोष, आठ निरे तो गोत्रज देवी दोष, सर्व इबे तो किसी का दोष नहीं। इति दोष ज्ञान मन्त्रोऽयम्।

# मन्त्र:—ॐ चळेश्वरी चक्र धारिणी कटोरे चालय२ चोरंग्रहाण२ स्वाहा। चिद्वी खुवानाम।

विधि — लिल बार २१ मत्र पढ कटोरे मुधाई नाम चिट्ठो मत्र पटना ऊपर मेल जे जे नाम कटोरो सो चोर जानिए। बाचिट्टी जलावे सो जले नाही इति चोर ज्ञान मत्रोऽयम्। ॐ नमो श्री आदेश गुरू को धल बाघू, जल बांगू, बांगू जल की तीर। नगरी महित राजा बांधू जाल सहित कीर। जे रण जाल मे जीव माछली धावे, तो श्री पाइवेनाथ छप्पन छप्पन कोड जादूँ की दुहाई। बार ७ ककरी मन्त्रि जाल में डाले। जाल बेंगे मछली आवे नहीं।

भन्त्र:—ॐ पद्मावती पद्मनेत्रे शत्रु उच्चाटनी महामोहिनी सर्वनरनारी भोहनीजयंविजयंऋदिं वृद्धिकुरु २।

विधि:--राजा प्रजा मोहन होय, ऋदि बढे।

मन्त्र:--ॐ हों छां श्री चकेश्वरी मम रक्षां कुरु २ हों अरहेताणं सिद्धाणं सूरीणं उवज्झायाणं, साहुणं मस ऋदिं वृद्धिं समीहित कुरु २ स्वाहा ।

विधि .- वार १० व नित्य जपे धन धान्य वृद्धि होय । कामधेनु मन्त्रोऽयम् ।

मन्त्रः—ॐ ह्रांहीं ह्रंक्लीं असि आंउसा चल २ कुल मुल इच्छियम में कुरु २ स्वाहा।

विधि:-- नित्य वार १०८ जपे दोनों समय लाभ होय।

मन्त्र:—ॐ हीं कलिकुंड स्वामिन् आगच्छ २ आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद मम सर्वसमीहितं कुरु कुरु हुं फट् स्वाहा। विधि: ---ये मन्त्र १२००० जपे क्वेत तथारकत पुष्पे। सर्वसम्पदाप्राप्त होय।

सन्त्र:—ॐ नर्मो वृषभनाथाय मृत्युं जयाय सर्व जीव शरणाय, परम त्रयो पुरुषाय, चतुर्वेदाननाय अष्टादश दोष रहिताय, श्री समबक्षरणे द्वादश परीषह वेष्टिताय ग्रह, नाम भृत, यक्ष भृत, राक्षस सर्व शान्ति कराय स्वाहा ।

# सर्व शान्ति कर मन्त्रोध्यम्

मन्त्रः —ॐ कर्ण पिशाचिनी देवी अमोध वागीश्वरी, सत्यवादिनी, सत्यं क्रूहि २ यत्वं चितेसि सप्त समुद्राभ्यंतरे वर्तते तत्सर्वं मम कर्णे निवेदय २ ॐ वोषट् स्वाहा ।

विधि: - जाप १००० करे, जल मध्ये होम १००८ गुभा गुभ कथयति।

मन्त्र:—ॐ रक्तोत्पल धारिणी मझ हाजर रिपु विःवंशनी सदा सप्त समुद्राध्यंतरे पद्मावती तत्सर्वं मम कर्णे कथय । शींघ्र शब्दं कुरु २ ॐ ह्रीं ह्रां ह्रं कर्णं पिशाचिनो के स्वाहा ।

विधि :--सहस्त्र जाप होम १०८ पश्चात्सिछि ।

# गोरोचन कल्प

- मन्त्रः —ॐ हीं हत् ३ ॐ हीं दहे दहे ॐ हीं हत् हनां ॐ हत् २ ॐ हीं हः हः स्वाहा।
- षिधिः इस मन्त्र में गोरोजन २१ बार मन्त्रीत कर माथे पर तिलक करे तो राज दरबार में विवाद में वशीकरण होता है। रोगी मनुष्य हृदय पर नितक करे तो स्त्री वझ होय। बाँहै तिलक करे नो थ्याध्र चिता वदा होय। गर्दन पर तिलक करे नो सर्प बद्दी होय। पग (पैंग) में तिलक करे नो चौरादिक वल होय। ग्रपृठे में निलक करे तो सर्च विद्यासिदि होय। जीभ में तिलक करे तो किंव पडिन विद्वान होता है।
- सन्त्र:—ॐ नमों काली बच्चा कुंशा की आणै जो अमुका कीखिसै कब हीदेवीकालिकीआंण।

विधि:--बार २१ या १०८ बार बेल मन्त्री जे घरण ठीकाने आवे।

- मन्त्र :—ॐ नर्मो आदित्या मगदीन सूर्य संसयस वृष लोचन श्री शक प्रसादेन आधासीसी सूय नाशय २ स्वाहा ।
- विधि: बार ६ मन्त्रीत घूप खेने से ग्राधा सीगी रोग नष्ट होता है।
- मन्त्र:—ॐ जल कंपई जल हर कंपइ सय पुत्र मुंचंडिका कंप राजा रूवी (ची) कहाकरे सि आसन छांडि वैदेसि जव लगई चंदन सिर चढ़ा दुंतब लग त्रिभुवन पाप पठाचुंहीं फुट्स्वाहा।
- विक्रिः इस मन्त्र से चन्दनादि १००० बार मन्त्रीत करके माथे में तिलक करेती राजा का वशीकरण हो, सत्य है।
- मन्त्र:—ॐ नमों आदेश गुरू कूं उंचो लेडो डिग डिगे लो: तवें ने मोर मुछालो ज्यों २ मोर करें पुकार तुंतुं बिधु चढ़ें कणाल ।
- क्विधः :- इस मन्त्र को एकान्त मे खडेग्हकर २१ वार जपे तो बीछूकाटे हुए आदमी को ज्यादा जहर चढना है।
- मन्त्र:—ॐ नमों आदेश गुरू कूंघाइ गाइ गोक्षर फिसमै ऊपना च्यार बिछु चार काला चार कावरा चार भवरा पाखा लाल तारूं उतर बिछू नहीं तरें केंनील कंठमोर हकारू मोर खासी तोई जारे बिछू मंकरे खी छोड गु०ह०फु०।
- कि क्वि: इस मन्त्र को २१ बार पढ़ कर हाथ से भोड़ा देने पर बिछू का जहर उत्तर जाता है।
- मन्त्र:—ॐ धुलुः देउ लः धुल पुरः तिहानै में दायण देव कुकर विस कुनर ई माण माणस के ही मातरीख मंत्री बंबी जैसगलाई स्वान रो विषल-त्तरई सही ।
- विधि :—इस मन्त्र से ३ रविवार तक पागल कुलं का काटा हुन्ना श्रादमी को मन्त्रीत करे २१ वार, तो कुले का जहर उनर जाता है।
- मन्त्र :---ॐ छौं छौं छौं छः अस्मिन् यात्रे अवतर स्वाहाः।
- विधिः इस मन्त्र मे पेडा, २ थार मन्त्रीत कर प्रातः ही खावे तीन दिन तक, तो आधा सीसी (आधा माथा का दर्दे दूर हो।)

- मन्त्र:—मेरू गिरी पर्वत जहाँ बसै हणमंत वीर कांख विलाई अंग थण मुरड तीनु भस्मा भूक गुः० हः० फुरोः०।
- विधि: ७ नमक की डली लेकर ७ बार मन्त्रीत करे, २१ बार फूंक दे तो कांख विलाइ ठीक होनी है गाथेस बरो बार २१ तिणाओं मन्त्री जे तिण र लेई एक २ का तिसाधी बार २ मन्त्री जे फूक दीजे थणस से जाय। मुरड गई होय तो तेनो लोहनी कडडी की डंडी बार २१ मन्त्र कर २१ बार फूक देने पर पेट दर्द, उदर शूल, ∦बरण पीडा, बाय काल विलाई। इनने रोग ठीक होने है।
- मन्त्रः—ॐ नमो इंद्र पूत इंद्राणी हणई राधणी हणइ वायसूल हणइ हर्षाहणई फीहा गोला अंतगलि वायगोला हणई नहीं तर इंद्र माहाराजानी आजा।
- विधि '--डम मन्त्र से १०५ वार साढे तीन आटा की तावा की रीग मत्र कर चौंबल से रक्त बस्त्र सवा गज कपडे को मंत्र तो गोलों. फीडो टीक होया।
- मन्त्र:—ॐ हीं श्री ऐंदलीं श्री करिधन करिधान्य करिरत्न वर्षणी महा-देव्यं पद्मावत्यं नमः।
- विधि --इस मन्त्र का १०८ बार नित्य ही जाप करे तो देवीजी प्रत्यक्ष हो।

# नारि केल कल्प

 वृद्धिस्यादिवसायस्य । विदेसेपूजनाष्टिसः । पूजनात्मंदिरे स्वीये क्षुद्रानस्यंत्यु पद्दवा ॥ ६ ॥ शाकनी मृत प्रेतादि क्षेत्रवाल पिशाचकाः ।

मुद्गलादि महादोषाः क्षयंयांति क्षणे नते ॥ ७ ॥

सर्व शांति भवेयस्मिन् मही तेज गती भले।

ॐ ह्रीं श्रीं क्लूंस्वरूपायः क्लीं चकामाक्षये नमः

स्विति त्रैलोक्य नाथाय सर्वं काम प्रदाय च ।। ६ ।। सर्वात्मगुढ मंत्राय नालिके रेक चक्षुयेविना मणि समानाय प्रसस्याय नमो नमः ।

ॐ ही श्रीं क्लूंक्लीं एकाक्षराय भगवती स्वरूपाय सर्व युगेस्वराय त्रैलोक्य नाथाय सर्व काम प्रदाय नमः।

#### ॥ इति ॥

मन्त्रः—ॐ वर्लीवर्लीवर्लूबलूंबल्लीब्लूधस्तीस्तं सुग्नीवीय शाकिनीदोष निग्रहंकुरुर स्वाहाः।

विधि: - कोरा मटका या हंडिया में खडी चूना से अक्षर लिखे फिर उडद मुठ्ठी, १५ कपूर, फूल ७, वार मन्त्रीत कर हंडिया में डालकर हक्कत लगा देवे फिर नीचे आग लगा कर ऊपर हंडिया घर देवे। विल्ली को आने नहीं देवे तो, शाकिनी पुकारती आवे।

मन्त्र:--ॐ नमो महाकाय योगणि योगणि नायाय शाकीनी कल्प वृक्षाय दुख्ट योगिणो संधिक हाय कालडेडेशाध्य २ बंधय २ मारय २ चूरय २

## अपहर शाकिनी संधूमवीरात् ॐ उँग्नोंग्नींग्नां उँ हीं हां २ होत्फटस्वाहा।

विधि: — इस मन्त्र से गुग्गुल ७ बार मन्त्रित कर उंखल में डाल कर मुंसल से कूटेतो शाकिनी को प्रहार लगता है। गोडो मूटे शाकिनी मस्तक मूडा बैलागीनी चेप्टा। पेट दर्दे हो, उदाक आये, उच्चाट उपजे, सूल आये, वेट करे, मीटि दिठाउ चाट उबाट उपजे, सून आये, सासरे न रहे, मात्रो अंगरे, वेह लूणपाणि हो वई। घ्यां योने नहीं, सूहणो भीलडो रूप देवे। सुती डरे, छोक आबद्व रहे, लोहि पडे, छोक न हुवै। इतनी बात हो तो शाकिनी की चेप्टा जानना।

मन्त्र:—काली चीडी चग २ करें मोर विलाइ नार्चे हणमंती यती कीं हाक माने अमका की धरण ठीकाणै।

विधि: -- इस मत्र को १० प्रवार प्रभात ही रिववार को वेलग्नठाइ श्राटा की मन्त्री धूप देइ हाथ में राखिओं धरण ठीकाने आवे।

मन्त्र . — ॐ नमो अ जैपाल राजा आजया देराणी तेहने सात पुत्रा प्रथम पुत्रः एकान्तरो, वेलाज्यर, शोतज्यर, दाह ज्वर, पक्ष ज्वर, नित्य, ज्वर, तृतीय ज्वर, ए सात ज्वर माहियीडा करेतो के जैपाल राजा क्रजेंबा देराणी की सू० में फु०

विधि: — कया कत्रीत सूत्र को सात वड करके गाठ७ लगावे उसको २१ वार सन्त्रीत करे हाथ में बाघे तो सर्वप्रकार के ज्वर दुर होते हैं।

मन्त्र :--- ॐ नमो रूद्र २ महारूद्र २ वृश्चिक विनाशय नाशय स्वाहा ।

विधि '---इस मन्त्र से १० ८ बार मन्त्रीत करे वैसे बीछुका जहर उतरे।

मन्त्र :—ॐ हीं हिमबन्तस्योतरे पाश्वें अञ्च कर्णो महादुमः तत्र सूलसमुत्पन्ना तबेव विलयंगता।

विधि: - इस मन्त्र से पानी कलवाणी कर पीलाने से सूल मिट जाता है।

मन्त्रः—ॐ नमो लोहित पींगलाय मातंगराजाय उतस्पथा लघु हिली २ चिली २ मिलि २ स्वाहा।

विधि : कत्य। कलीत सूत को सात वड करके गाँठ २१ देवे फिर २१ बार मन्त्रीत कर कमर में बांधने से गर्भ का स्तम्भन होता है।

मन्त्र:—ॐ आंणूंगंग जमण चीबेली लूंखीलूं होठ कंठ सरसा बालूखीलूं जीभ मुखंसभा लूंखीलूं भावापजिण तूंजायाखीलूंबाट घाट जिण तूंआयाखीलूंघरती गयण अकाश मरहो बिसहर जो मेंलूंसास ।

- विधि :— इस मन्त्र से घूलि, ग्रयवा कंकर, अथवा भस्म, १०८ मन्त्रीत कर साप के ऊपर डालने से साप की लोत होती है।
- मन्त्र :--- गंगयमण उंची पीपली जारे सर्थ निकलि वीर ।
- विधि: --इस मन्त्र से भस्म १० बार मन्त्रीत कर सर्पपर डालने से कीलित किया हुआ सर्पछट जाता है।
- मन्त्र :--ॐ काली कंकारूं वाली महापत्र राली हं फट स्वाहाः।
- विधिः इस मन्त्र से भस्म १०६ बार मन्त्रीत कर ग्राँख (चक्षु) पर पट्टी बांधने से नेत्र अच्छे होते हैं।
- सन्त्रः :-- ॐ नमो गगा जमृताकी द्रारणुवल खीलु होठ कठ मृत्र खीलु तेरी वाट घाट जोतु द्रायातर धन्ती ऊपर आकाण मनीन सर्ककाढिसा सलवा२ कोयलाकरी कर कहाकाल राजारि रूघोच्यार दुआर हाली चाली कृतरी पछारी लख गरू उदसर अफीरि फुनो मन्त्र ईश्वरो वाचा।
- विधि:-इस मन्त्र से सर्प का मूंह स्थभन किया जाता है।
- मन्त्र '— ১৯' नमो सु उखिलणभड़े वाचाभड़े विवाच टसर गोरी नयनस जो वै मिर मुकलाया केस कमर धोवती करें वामण कावेस मदतो सरपाछोडि फिर करि च्याकेंदसर अफरि फुरो मन्त्र इस्वरो वाचा।
- विधि '-इस मन्त्र से सर्प का मूख स्तम्भन किया हुग्रा छटता है।
- मन्त्र .— ॐ नमो लोह मैं नालु लोह मैं जडीउ वक्त में जडीउ तालों उथिड तालों न उ घडैं नो वक्त नाम की आज्ञान उघडै तो राम सीना की प्राज्ञाफुर्र तत्त उपर्ड तो नार सिंह बीर की आज्ञाफरेट ठ. ठ. स्वाहाः।
  - विधि: --वार ७ वा २१ तालाको मन्त्रीत करतीन दार तालाकों हाथ से ठपका लगावे तो तालाखुल जावे।
  - सन्तः :- ॐ नमो कासरू देश कानध्या देवी लकामाहि चावल उपाय किसका चोर किसका चावलपीरकानुगाधीरमे राशनुकाचाउल चिडा चोर को मुखलागै साह उगण उला वै चौर के मुखलोही नी कार्वचौर छुटे तो सहादेव को पत्र फुटे फुरो मन्त्र इस्वरो वाचा ब्रह्मा वा च विष्णु वाच मुर्य च द्रमा वाच पवन पाणी वाणी वाच।
  - विधि: इस मन्त्र में चावल २१ वार मन्त्रीत कर चवावे तो चोर के मृंह में खून निकले।
  - मन्त्र :—ॐ नमो ब्राह्मण फीटि योगी हृया बोर ज नोइ नासकीय फुटिकर गलइ पछा नार्रीसह कोर की आण किरइ ए।

- विधि इस मन्त्र से गुड (गुभ) २१ बार मन्त्रीत कर खिलाने से ७ दिन तक तो वालाका रोग दूर होता है। बाला माने नेहरवा रोग।
- मन्त्र:—ॐ नभो उज्जेन नगरी सीपरा नंदी सिद्धवड् गंधरप मसान तहां बसे जापरो जापराणे वे बेटा भूतिया, मेलिया अहो भूतिया अहो मलिया अमुकाने घर पाखान नाखा २ ॐ अहो मलिया अमुकाने घर बिष्टानाखा २ ॐ हीं ठः ठः ठः स्वाहा।
- विधि: भगी के मशान मे से पत्थर डंट लाकर, एकान्त स्थान में चोका लगा कर जगह पवित्र करे, फिर उस लाये हुंव ईंट या पत्थर को उस चोके में रख्त देवे, फिर उस ईंट या पत्थर पर वैठकर, सामने एक वतरन में अगिन रख्त कर, कनेर के फूलों से १० म् बार भैसा गुगन के माख आहुति पूर्वक जप करना, पूर्व दिशा में बैठकर करना इस प्रकार सात दिन तक जग करना तो शक्त के बर में निश्चय से पत्थर और विष्टा बरमेगा, अगर सात दिन में प्रत्यक्ष न हो तो मात दिन फिर करना तब तो जकर ही बरमेगा। इस प्रकार की किया समाय्त हो जाने के बाद सब्द की धार देना। जो होम की भस्म थी, उस भस्म को पोटली में बाँध कर मन्न से मन्त्रीत कर, जिसके घर में डान दी जाय उसके पर में पत्थर वरने सत्य है, किन्तु मन्त्र रात्रि में जप करें।

#### मन्त्र :---ॐ टे टें टें मार टें स्वाहा।

विधि: - जहां चौरस्ते की धूनि को लेकर मध्यान्ह समय में लेकर इस मन्त्र से १० = बार मन्धीन करके, घर में डालने से चूहे सब भाग जाते हैं। एक भी चूहा नहीं रहता है।

# मणि भद्रादि क्षेत्रपालों का मन्त्र

ॐ नमों भगवते हु स्त्र्यूं हा ही हूं ही ह माणि भद्र देवाय भेर वाय कृष्ण वर्णाय रक्तांप्टाय, उत्त दुद्दाय त्रिनेशया, जतुर्भुजाय, गावां कु षण्क वरवे हस्ताय नागकर्ण् कृष्ण्वताय, शिक्षा यक्षोपवित मण्डिताय ॐ ही आर र कुरू र ही र आवेश्यय र ही स्ताभय र र र र शीघं र आवाण्छ र खलु र अवतर र ध्रस्त्र्यूं हुस्त्र्यूं म्रस्त्र्यूं वह्माय ज्वालामालिनी, चंडोय पाइंताय वित्ताय प्रताप भूता दीन् रित काम, वित्त काम, हतु काम, बाह्मण, क्षत्रिय, बुंब्य, शुद्ध, भवातर, स्नेह, वैर, सबधीसर्व यहान्नावेश्य र नाग यहान्याकेथ्य र महस्त्र कि हि प्रताप श्रहान्माकर्यय र अहान्य र सहस्त्र प्राप्त यहान्याकर्यय र अहान्य कियाय र स्ति काम हत्त्र काम क्षत्र प्रताप्त क्षत्र प्रहान्य क्षत्र प्रहान्य क्षत्र प्रहान्य क्षत्र प्रहान्य क्षत्र प्रहान्य क्षत्र प्रहान्य कियाय र स्ति काम हि प्रताप श्रहान्य क्षत्र वित्त य र सि क्षत्र प्रहान्य र कम्पावय र स्ति व्यावय र सि व्यावय र स्ति व्यावय र स्ति

म्रह भूतवेताल व्यंतर शाकिनि डाकिनी नांदोष निवारय २ सर्वपर कृत विद्यानाशय २ हूं फट् घेघेठ:ठ.वषट्नम.स्वाहा।

- कि कि :-- इस मणि भद्र क्षेत्रपाल के महामन्त्र को दीण घूणपूर्वक क्षेत्रपाल की धूमधाम से पूजा करके, ब्रह्मचर्यपूर्वक, एकासन करता हुआ सिद्ध करे १००० बार तो ये मत्र सर्व कार्य सिद्ध करने वाला है। जो भी रोगी भूत प्रेत वाधा से दुली हो उसको बैठाकर इस मन्त्र से १०० बार भाडा देने पर उसकी व्यतर वाधा हट जायगी। रोग से मुक्त हो जायगा। किन्तु पहले सिद्ध करना पहेगा। मन्त्र सिद्ध करे तो उरे नहीं, इस मन्त्र से मणि भद्र मेर व प्रत्यक्ष भी आ सकते हैं।
- मन्त्रः—ॐ हीं श्रीं अहँ चन्द्र प्रभपाद यंकज निवासिनी ज्वाला मालिनी तुष्यं नमः।
- विषि '— इस मन्त्र का६ दिन तक पिछली रात्री में शुद्ध होकर ३ माला जपकरे नित्यत ज्वालामालिनीदेवी जीप्रत्यक्ष दर्शन देवे।
- सन्त्रः —ॐ क्षां क्षां क्षुं क्षं क्षां क्षः सगवति सर्व निमिति प्रकाशिनी वाग्वादिनि अहिफेनस्य मासं धुवां कं कथय २ स्वप्नं दर्शय २ ठः ठः ।
- विधि: -- इस मन्त्र का खूब जप करने से सर्वचीजो के भाव बया खुले गे सो स्वप्त मे दिखेगा।

# ग्रनोत्पादन

- मन्त्रः ॐ तद्यथा आधारे गर्मरक्षणे आस मात्रिके हूं फट्ठः ठः ठः ठः ठः
- विधि .—अनेन सत्रेण रक्त कुसुम सूत्रे स्त्री प्रमाणे ग्रान्य ७ रत्री के कटि बाघे गर्भ थमे अधूरा जाय नहीं। सत्र १००= प्रथम जपै। दीप बूप विघानेन जपै।
- मन्त्रः—ॐ उदितो मगवान सूर्य सहस्राक्षो विश्व लोचन आदित्यस्य प्रसादेन अमुकस्य अर्ढ शिरोर्ढ नाशय २ हीं नमः ।
- विधि:—डोरा करि १० = बार मित्र गांठ दे कर्ण बांधे ग्रंधा शीशी जाय।
- मन्त्रः —ॐ नमो स्म्र्ल्ब्यूमेघ कुमाराणांॐ हींश्रीं क्षम्ल्ब्यू मेघ कुमाराणां वृष्टिकुर २ हींसंबौषट्।
- त्रिधिः ≔प्रथम १ लाख विधि पूर्वक जपै। जब पानी बरसावना होय तब उपवास कर पाटा पर लिख पूजा कर जपै पानी बरसै। जब रोकना होय तो।

- मन्त्र :--- ॐ ह्रीं क्षीं सों सं सं सं मेघ कुमार केम्यो वृष्टि स्तंभय २ स्वाहा।
- विधि:--श्मशान मे प्यासो जाप जपै मेघ का स्तंभन होगा।
- मन्त्र:—ॐ नमो भगवते विश्व चिन्तामणि लाम दे रूप दे, जश दे जय दे आनय २ महेसरिमनवांछितायं पूरय २ सर्व सिद्धि वृद्धि ऋदि सर्व जन वश्यं कुरु-कुरु स्वाहा।
- विधि .- चिन्तामणि मंत्रोयम्, नित्य जपै सर्व सिद्धि होय प्रभात संघ्या जपै धप खेबै ।
- सन्त्रः—ॐ नमो हम्स्स्यूं मेघ कुमारणांॐ हीं श्रीं नमो स्म्स्व्यूं मेघ कुमारि-काणां वृष्टि कुरु कुरु हों संबोधट ।
- विधि: सहस १२ जपेत वृष्टिकृत्सद्यः ।
- मन्त्र:—ॐ स्फ्रांरक्त कम्बले देवी छूत मृतं उत्था पय २ जाकाशं भ्रामय २ जालह-मानय२ प्रतिमांचालय२ पर्वत कंपय२ लीला विलासं ओं ओं ऑनसः।
- विधि: -- स्रोन मत्रेण कुम-कुम मिश्रिते जवास्से रिभता निम मन्त्रायाङ्गो स रक्त पादौ क्षिप्यते जलदागम । इद मत्र इटय हरिताल कुम कुमार्च लिखेत्। इस मत्र को इंट के ऊपर हरिताल और केशरादि से लिखकर भूमि के अन्दर गाडे तो वृष्टि रुक जाती है। याने पानी वरसना बंध हो जाता है।
- मन्त्रः—ॐ नमो सुग्रीवाय हनुमंताय सर्वकीटकका मक्षि काय पिपीलिका विले प्रवेश २ स्वाहा।
- विधि: --यदारिवतारे सूर्यं सत्रमण मवति तदारात्रौ बार १० = सहसो जपित्वाकीटी नगरे क्षिप्यते सर्वेषाकीड़ी जाय ।
- मन्त्रः ---ॐ चिकि २ठ:३।
- विधिः :—बार २१ अनेन जप्त सूत्रं शय्याबंद्ध मस्कुगा नाशयति । इस मत्र को २१ बार जप कर सूत्र को शय्यामे बांधने से खटमल कम होते है ।
- मन्त्र:--ॐ नमो आबी टीडी हुअ ऊ उकाम छाडयउ मेंदिर मेरु कवित्र हाकाइ हनुमंत हुकई भीम छां-डिरेटीडी हमारी सीम ।
- विधि: --बार १०६ अभिमन्त्रय सरसप ने बालू क्षेत में चोकर छीटे टीड़ी जाय बार १७६ अभिमन्त्रय सरसप ने बेल केल्लने चौकेर छीटे टीडी जायें।

- मान्द्र:--- এ৯ এ৯ এ৯ ত सहफल नव सह मुज पंच ग्राम कूठ तनइ पापिली जइ जरहणि कणि कीडर पडड़।
- श्रिक्तिः चिट्ठी लिख्यान कण मध्ये ग्रथवा जीर्णधान कण मिममन्त्र्य अन्न मध्ये क्षिप्यते। श्रान मुक्तैनाही।
- भन्य:—ॐ नमो भुंत नायाय तद्यथा हर-हर सिस-सिस मिलि-मिलि सर्वेषां प्राणितां मुंडं बंधं करोमि स्वाहा।
- विधि:--तीन सँ गुणी जै सरसप बेलुमन्त्र्य सस्य मध्ये क्षिप्यते धान मुलै नाहीं।
- भन्त्र:--ॐ नमो नार सिंघ तू घूं घरियालो सबह वीरह खरड पियारउ ॐ तली धरती ऊपर-आकाश मरहि मृगी जइ लहइ प्रकाश।
- \_आरन्त्र:—ॐ नमो आदेश गुरु कूंतेरह सरसी, चौदह राई, हाट की धूलि, मसान की छाई पढ़कर मारुँ मंगलवारै तो कदई नावह रोग हारे फुरई मंत्र ईरवरो बाचा।
- विधि: बारई मंगलवारे इण मत्र सू मंत्रि तैरइ महिला ७ सरसप ७ राई, १ घुटनी चौराहे की घूलि, एक घुटकी मसान की छाई (राख) एकटा कर मत्रद मगल वारे दोषाइत में नासिजे अवरता गले मित्र वाधिये क्रादित्य वारे। एकटा करिए मगलवारे की जै मृगी जाय।
- मन्त्र:—ॐ नमो ऊँचापर्वत मेष विलास सुबरण मृगा चरइ तसु आस-पास श्रीरामचन्द्र बनुष बाण चढ़ाया आजि रे मृगा तुभको रामचन्द्र मारने आया गुरुकी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र ईःवरो बाचा।
- भिष्ठि: वर्षाकाले रिव दिने धनुषं भवित तदा कुमारी सूत्र नो डोरो नव लड की जैधनुष सामा जो इने बार ७ मित्र गाठि दशक दीजै। इम गांठ दीजै कार्य काले रिव दिने गाठ। ताबीज मोहि घालि गले राखिए सुगी जाए।
- मन्त्र :--ॐ चन्द्र परिश्रम २ स्वाहा ।
- बिधि:--१०८ जप सरसो से ताडिजै रीगन वाय जाय।

भन्त्र:—समरा समरी इम मणइ गेडू गर ऊपर माल रवणई बिल संगण फाग विलाई लूण पानी जिमि हेम गलाई भारा अमृत-२ प्रकुम्य फुट्स्वाहा।

विधि: -- पानी मन्त्र्य वार २१ प्याइजे साहो दीजे रीगनवाय जाप।

मन्त्र :-- ॐ तारणि तारय में चिन मोचय मोक्षणि मोक्षय जींव वरदे स्वाहा ।

विधि:-- पानी बार २१ मत्रित कर पीलावे भाड़ो दीजै सर्व वायु जाय।

मन्त्र:—ॐ प्रह जड गाइ सूरो ए ए झिझंत तिमिर संघाया अनिल, वयण, निबद्धो अधुकस्य सूतवातं, रक्त वा तं अंगिवातं. अडनीवातं विगंछिया वातं, वृद्धिवातं, संतिवातं, पणासरा स्वाहा ।

विधि: — कुमारी का मूत्र बार १०८ गाठ १२ मंत्रि दीर्ज देह प्रमाण डोरो करिए तो वाय जाय।

भन्त्र :---ॐ मोहिते ज्वालामालिनी महादेवी नमस्कृते सर्वभूत देवी स्वाहा ।

विष्यः .— जिसपर शंका हो उसके नाम की चिट्टि मंत्र तेल में चोपडि अग्नि माहि होमिये बले ते चोर जाग्गवे।

मन्त्र :—ॐ नमो भगवते श्री वच्च स्वामिने सर्वार्थ सिद्धि सम्बन्नाय मोजन बस्त्रार्थं देहि-देहि ह्वीं नमः स्वाहा ।

विधि नगर प्रवेश काकरा ७, बार २१ सित्र वट बृक्ष के सामने डाले गांव में प्रवेशकरेती सर्वकार्यसिद्ध होता है।

मन्त्र :—ॐ नभी भगवऊ गोमयस्य सिद्धस्य, बुद्धस्य अक्खीण महाणसस्य सास्करी श्री हीं सम चितितं कार्य आनय-आनय, पुरय-२ स्वाहा ।

विधि:-- १० वार गुनिये तो लाभ होय।

मन्त्र :--- अ हीं श्रीं वयर स्वामिस्स मम मोजनं देहि-देहि स्वाहा ।

विधिः - वार १०८ गुणि काकरी २१ मंत्रि वट बृक्ष उपर छाटिये तत ग्रामे नाभ भोजनं भवति ।

मन्त्रः—ॐ हीं श्रीं वर्ली कलि कुंड स्वामिने अश्रति चक्रे ज्ये-विजये अजिते अपराजिते जम्भे स्वाहा । चिक्किः देशना काले स्मृत्वा देशनाकार्ये युवित जनान शाकर्षयति सर्व वशीभैवति दिन त्रयं यस्यो दिशि पर चक्र भवति । तत्सम्मृत्व स्मरयते निविधनहों भवति ।

मन्त्र :--- अ नमो अरिहं ताणं आस्मिणी मोहनी मोहय-मोहय स्वाहा ।

विधि: - एष मार्गे गच्छिद्भि स्मरतव्यः तस्कर । दर्णनमपि न भवति ।

मन्त्र :--- 🕉 नमी सयं बुद्धाणं ख्रौं झौं स्वाहा ।

विधि:—प्रति दिवसं सिद्ध भिन्त कृत्वा अध्टोत्तर शत दिनानि यावदध्टोत्तर जपेत कवित्ता गमादितय, पाडित्यं च भवति ।

मल्कः ----ॐ ह्रींनमो पुरुषोतमाणं अर्लील अपौरूषाणम् ग्रंहै असि आ उसा नमः।

विधि :- जाप्य १०८ कृत्वा असवलित सुख सौभाग्य ऋद्धि इच भवति ।

सम्जः.—ॐ ह्वी आईं नमो जिणाणं लोगुतवाणं लोग पड्वाणं लोग पज्जोयगराणं सस् गुभागुभं दर्शय-२ कर्ण पिशाचिनी स्वाहा ।

विधि :- जाप १०८ सस्तर के उपर मौनेत शयनीय स्वप्ने ग्रादेश: '

मन्त्र:-- अनमो अहिहंताणं असय दमाणं चक्ख् दयाणं संगा दयाणं शरण दयाणं एं ह्रों सर्वेसय विद्रावणायं नसः।

विधि: - जाप १०८ सर्व भयानि विशेष तो राजकूल भयं पर चक्र गय निवर्तयति ।

सन्त्रः—ॐ नमो अरंहताणं अप्पडिबह्य वश्नाणं वसंण धराणं विउट्ट छडमाणं एँ स्वाहा ।

विधि: निरतर जापा दतीत वर्तमानागत्त ज्ञान स्वप्न शकुन निभित्तादीनामपि तथा देशस्व च भवति।

भन्त्र :--- अन्मो जिणाणं जावयाणं केवलियाणं केवलि जिणाण सर्व रोष प्रशामनि जॅमिनी स्तंमिनी मोहनी स्वाहा ।

विधि: — पट्टे मंत्र लिखित्वा जापो १०⊏ वार दीयते तत् क.र्यकाले वस्त्र खंड मयूर झिखां सय्कत पर्ज्ञिप्य वाम पाश्वें ध्रियते राजा वक्ष्यो भवति ।

मन्त्रः—ॐ णमो जिणाणं जावयाणं मुत्ताणं मोयगाणं असि आ उसायै नमः व्यवि मोक्षंकुरु-कुरु स्वाहा।

विधि:--रात्रौ दश हजार जापो वदि मोक्षः।

- मन्त्रः —ॐ चकेश्वरी चकथारिणो शंखाचकगदा प्रहरिणी अमुकस्य बंध मोझं कुरु-कुरु स्वाहा।
- विधि:--बार २१ तैलं जित्वा मस्तके क्षिपेत् विदं मोक्षः।
- सन्त्र :—35 णमो बोहि जिणाणं घम्मदियाण घम्मदेसियाण अरिहेताणं, णमो भगवइ सुव देखिया सञ्दसु अतायरावार संग जगणि अहँ सोरोए हवी क्वीं स्वाहा ।
- विधि:--१०८ जिथि । देखना समये वाक्य रस होय, व्याख्याने सत्य प्रत्ययः ।
- मन्त्र :- --ॐ नमो जिणाणं लोगुत्तमाणं लोगनिहाण लोग हियाणं लोग पञ्चागराणं नमः शुभागुभं दर्शय २ करण पिस्नावति स्वाहा ।
- विधि: रात सूता जापिये १०८ बार शुभाशुभं कथयति ।
- मन्त्र:--ॐ नमो भगवज गोयमस्त, सिद्धस्त, बुढ्दस्त, अक्कांण महाणसी, अस्य संयोगो गोयमस्स भगवान नास्करीयम् हीं आणय २ इम स भयवं अक्षीण महालब्धि कुरु कुरु सिद्धि, वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा ।
- विधि: -- तन्दुल १० मंत्र सूखडी घृत मांहि सूकिये । अदृषाय सही । अक्षय होता है । ॐ चिन्तामणि-२ चितिताये पूरय-२ स्वाहा ।
- चिन्तामणि मन्त्र :--ॐ हीं श्री अर्हतें नमः।
- विधि .—पान ७ ऊपरै लिले, १ सांसे लिलि बीडा चनाइये, केशर सूँ लिख स्त्री पुरुष सर्ववश्य।
- मन्त्रः—ॐ हीं श्रीक्लीं कलिकुडंस्वामिन आगच्छ २ पर विश्रा छेदंकुर-कुर स्वाहा।
- चिट्ठिः :-- बार १० म्न तथा २१ तेल मंत्रि प्रसूति काले नाभि लेप सर्वं डील (शारीर) मर्दनं सुचे प्रसव होई।
- मन्त्र :--- अ हीं श्री बाहुबलि शोध्रं चालय उद्घं बाहुं क्र-क्र स्वाहा ।
- विधि: प्रथमं यस्मित् दिने बाहुबलि साधन प्रारम्यते तस्मिन् दिने उपवास विद्याय, संघ्या समये स्नान कृत्वा गुभ बस्त्राणि परिद्यारय श्री खण्ड, कर्पूर, कस्तूरिकाया, सर्वोङ्ग लिल्ला ततो पविस्य मत्र - १०८ जप्यते ततोर्द्वी भूय कायोत्सर्गेन मंत्र स्मरणीयं शुभाशुभं कथयति । इति ।

मन्त्र :---लक्षं लक्षणं लक्ष्यते च पयसा लंगुद्ध मानोर्जलम क्षीणे दक्षिण पश्चिमोत्तर पुरः षटम त्रयद्वये मासंकम ।

> मध्ये क्षिद्रंगतं भवे दश दिनं, धूमाकुले तिक्वने सर्वज्ञं परिभावितं, जिनमते आयर्प्रमाणं स्फर्ट ॥१॥

अर्थ — निर्मल भोजन में जल भर नाम ठामे (वर्तन) में रोगी ने दिखावी जै जो सूर्य दक्षिण हीन दीखे तो छ मास जीवे। पश्चिम हीन दीखे तो ३ मास जीवे, उत्तरहीन दीखें तो २ मास जीवे, पूर्वहीन दीखें तो २ मास जीवे। घूभा कुलित देखें तो १० दिन जीवे। घूभा कुलित देखें तो तिहि (उसी) दिन मरे। यह मृत्यु जीवित ज्ञान सर्वेत देव कहा।

सन्त्रः —ॐ नमो भगवतः कूष्मांडने लाहींग्वींशः(सन्देवः अवतर २ दीपे वर्षणेशर्मिन कृष्टि २ स्वाहाः।

विधि: - वार १०८ मंत्रि पढ़ी जै विधि सँ पूजा की जै माता प्रत्यक्षा भवेत् ॥

मन्त्र :—ॐ नमो जकेश्वरी, जकवेगेन वाम हस्ते अचलं चाल्य २ घंट भ्रामय २ श्री चक्रनाथ केरी आजा हीं आवतें स्वाहा ।

विधि:--पूर्व जाप १०६ चावल मन्त्र घडा माहि (डाले) नां खिजै घटो-भ्रमृति ।

मन्त्र :--ॐ ह्रो नमो आइरियाणम् भ्रम्च्य्रैपश्चिम द्वार बंधय २।

🕉 नमो उवज्भायाण स्म्र्ब्यू उत्तर द्वारं बथय-बंधय ।

ॐ ह्री णमो लोए सब्ब साहूण क्म्ल्ब्य्रंू अधोद्वारं वधय-बधय ।

ॐ ह्रीणमो अरिहताण स्म्ल्य्ं अग्रद्वार बंधय-बन्नयः।

ॐ ही एामो सिद्धाणं ध्म्लब्य्रंू नैऋत्य द्वारं बंधय-बधय ।

ॐ ही णमो स्रायश्यि।ण स्मन्व्यू पवन द्वार बंधय-बंधय ।

ॐ ही णमो उवज्भायाण व्म्ल्ब्य्रंूईशान द्वार बधय २।

ॐ ही णमो लोए सब्बसाहणं ग्म्ल्ब्यूंू उत्तर द्वारं बंधय-बधय आत्म विद्यां रक्ष-च्का।

ॐ हां हीं हूं हीं हः क्षांक्षींकः अन्त्य्यूँपर विद्यां छिद छिद देवदत्त स्वाहा।

क्षां क्षीं क्ष्यः क्षीं क्षूं क्षौं क्षः क्षेत्र पालाय बन्दि मोक्षं कुरु २ स्वाहा।

- विषिष्ठ :--बार १० जाप की जै बन्धन छूटै। सही सर्वे सिद्धि करे। सर्वे सिद्धि करं मंत्र सर्वे दुःख हरंपरंपठनीयं।
- मन्त्र:—ॐ हीं पद्मावती सर्वजन वशंकरी सर्व विघ्न प्रहारणी सर्वजन गति मति, जिह्ना स्तीभनी।
  - ॐ हां हों हुं हों हु: व्यक्ट्यूं, ह्रम्ब्यूं गति मति जिह्ना स्तंमनं कुरु कुरु स्वाहा।
- विधि: .— ७ बार व तीन चन्दन, केशार, कपूर, कस्नूरी, गोरोचन, गीस, गुटका किथते, तद्वपरि जाप १०६ दीमते पुरुप दीमते, तिलक कृत्वागम्बते, शाकिनी भूत राजादि वश्यं भवति ।
- मत्त्रः —ॐ ऐंक्लों ह्यों श्रों द्वांद्रीं कौं ह्यों नमः।
- विधि . नित्य जाप पीत मालाया पञ्चक्षत क्रियते । पीतवसनानि धारयते सर्वसिद्ध मनो भिलास पूर्णिता भवति सकल भूषणाचार्यं ग्वालेयां कृता लक्ष्मी लाभः स्यात् ।

### कलश भामण मन्त्र विधि

- मन्त्र:—ॐ नमो चकेदेवरी चक्रवेवेन वाम हस्तेन अचलं चालय २ घटं भ्रामय भ्रामय श्री चक्रनाथ केरी आका हीं आवर्तय स्वाहा।
- विधि: गोमयेन चतुष्कोणं मडल लिप्य गौ धृकादि अन्तोषरि कलाण स्थाप्य तन्म ध्ये पुष्प १०६ मन्त्रेण मन्त्रियत्वा कलाणे निवेशयेत् । पर पुरुष हस्ताक्के अक्षतेन घट भ्रमति तदा अग्रुभ स्व हस्ताक्के मति घट भ्रमति तदा कार्य सिद्धिः। महत्तर कार्ये विधिः कार्या राजादि विचार व वर्ष मुमिक्षाए विचारेण रोगादि विचारे स्त्री पुत्रादि विचारेऽपि विचारणाय ॥ "चमस्कृते थ्यापारे वस्तु विकय प्रयोग भूयं पत्रे निखेद् यत्रं।"

अष्टगंधेन नरः शुचिः पुनः सुश्वेत पुष्पेण मंत्रं जाप्य शत्तोत्तरं ।

- भानत्र :—ॐ हीं पद्मे पद्मासने श्री धरेणन्द्र प्रिय पद्मावती श्रियं मम कुरु कुरु दूरितानि हन २ सर्वे दृष्टानां मूख बंधय २ स्वाहा ।
  - इदं जप्त्या वस्तु मध्ये यंत्रं क्षिपित्वा विक्रीयते । तत्क्षणावपि अन्य प्रकारः ॥१॥ रम्भापत्रे लिखेन्नाम । कपूँरेण मदैन त्रि रात्रि मर्चनं कृत्वा केशरं समें । तन्युले मरतके क्षेप्यं । दारिद्रयं तस्य नश्यति, देवि तस्य प्रसादेनं धनवान जायते गरः ॥ २ ॥

यंत्र च मक्तय दिशं दारिहयं तस्य नश्यति ॥ ३ ॥ पुनः दिलायुनं जपेन्संत्रं होमयेत् पायसं इतं, नश्यते तत्क्षणादेवी दारिद्रयं युष्ट बुढिना ॥ ४ ॥

### पद्मावती सिद्धि मन्त्र

महारजते ताम्रपत्रे कदली त्विच व पुनः ।
अष्टगंबेन, दुग्वेन,श्वेत पुष्पं रक्त पूजनं ॥१॥
ताम्र पत्रे पयः क्षिप्त्वा यंत्र स्नानं समाचरेत् ।
आदौ च वर्तुं लं लेख्यं, त्रिकोणकं यद् कोणकं ॥२॥
वर्तुं चंव पश्चाश्च्यतुद्वारेण शोमितं ।
मध्ये कों लिखेद्धीमान् । कोणे क्लीं सदा बुधः ॥३॥
त्रिकोणे प्रणवं कृत्वा तद्वाह्ये च फुट् उच्यते ।
चतुद्वार लिखे श्री घरणेन्त्र पद्मावती नमः ॥४॥
कों कारेण वेष्टयेत् रेखां विह्मानं च वाहुभिः ।
एवमेव कृते यंत्रे । गोपीनाथ पुनेः पुनेः ॥१॥
पोतास्वर धरो नित्यं पीत गंधानु लेपनं ।
ध्यायेत् पद्मावती देवीं मक्ति मुक्ति वर प्रदां ॥६॥
प्रथमं कों बाहु क्षेत्रपाल संपूष्ट्य यंत्र पूजनमाचरेत् । ततो जापः ।

मन्त्र:—ॐ कों वलीं ऐं श्रीं ह्रीं पद्यो पद्यासने नमः॥ लक्ष सेक जपेन्मत्रं। होमयेत्पायसं धृतं॥ तावत्पात्रं धृतं कीरं। अथवा द्रव्य विमिश्रतं होमयेद्वतुं ले कुंडे। देवीनुवक्षता भवेत्। दुग्वाहार यव भोज्यं निरा– हारच्य आद्वयो। एवमेव जपेन्मत्रं भूमिशायि नरः शुविः। प्रत्यक्षो देवीमा विद्या, वरंदला मवेन्तदा। त्रिगुणं सप्त रात्रि च। जपं कृत्वा प्रशांत धीं। प्रथम दिवसे देवीं। कृत्यको दशवर्षकीं। भैरवीं मीम रुपा च। सावधाने जिलोन्त्वयः॥ डितीय दिवसे शॉक्त कन्यकां डावशाब्दिकां भैरवेण समायुक्तां भयं इष्ट्राच रीरवं। तृतीये दिवसे मायां वरं बूहि मम प्रमो एकमेव प्रकारेण त्रिकालको भवेन्नरः।

सन्त्र:—ॐ नसो ह्यां श्रीं हीं ऐंत्वं चकेश्वरी चकथारिणी, श्रंख चक, गदा— धारिणी सम स्वप्न दर्शनं कुरु २ स्वाहा ॥

विधि :-- १०८ बार मौनेन शयनीय जप्तः स्वप्ने आदेशः सत्यः ॥

मन्त्र :--ॐ अमुकं तापय २ शोषय २ भास्करी ह्वीं स्वाहा।

विधि: — आदित्य सम्मुको भूत्वा, नामगृहित्वा, रात्रौ सहस्त्र मेक जपेत् सप्ताहे स्रियते, रवौ कत्तं व्या । घोड़ा वच स्त्रीणी दाए हाथ की चिटली प्रगुली प्रमाण तंतु दूध सूँ घिसिरित्वंतर प्याडये पेट माहि रहेतो पुत्र होय, न रहेतो न होगा।

मन्त्रः —ॐ हीं नमो जिषाणं लोगुत्तमाणं लोगनहाणं लोगहियाणं, लोग पाइवाणम्, लोग पज्जो अगराणं, मम ग्रुभाग्रुभं दर्शय २ कर्ण पिशाचिनी स्वाहा ।

जाप्य १०८ संस्थार के मौनेनशयनीयम स्वप्ने आदेशः।

भन्त्र :—ॐ हीं अहै सब्बजीवानां मत्तायां सब्बेसिसत्तूणं अपराजिर्जनवामि स्वाहा ।

विधि .— द्वेत सरसप (सरसो) बार २१ मिल्लजं जल मध्ये क्षिप्यति तरित तदा जोवति, बूडति तदा मरति । रोगी आयुर्जानम् ॥

मन्त्र :--ॐ हीं श्रीं क्लीं ब्लूं वस्त्रांचल वृद्धि कुरु २ स्वाहा।

विधि:—बार १० मध्याएँ मन्त्रि जे पछे बडी (चादर) सिरहाने दीर्ज प्रभाते नापिये बढ़े तो सुभ घटै तो अशुभ ।

मन्त्रः ---ॐ गजाननाय नमः ।

विधि: - जाप सहस्त्र घृत मधु एक ठाकर का टक्का १०६ होमिये। वस्तु तौल सिरहाने दीजै। प्रभाते नापिये बढे तो मदी, घटै तो तेज होय।

मन्त्रः—ॐ नमो बच्च स्वामिने सर्वार्थ लब्घ सम्पन्नाय स्नानं, भोजनं, वस्त्रार्थः लाभं बेहि-वेहि स्वाहा ॥

विधि: - कांकरा ७ वार २१ मन्त्रिक्षीर वृक्ष हेठ भू किये लाभ होय।

मन्त्र :---ॐ ह्रीं भीं सूर्याय नमः ॥

विश्वीध:-जल मन्त्रि नेत्र प्रक्षालिये नेत्र दूखता न रहे।

मन्त्र :---ॐ विश्वावसु नाम गंधर्व कन्मा नामाधिपति सरुपा सलक्षान्त देहि मे नमस्तस्म विश्वाचसवे स्वाहा ।।

विधि: — मन्त्र मणि ७ अजुलि जल दीजे ए मन्त्र स्मरण १००० जाप कीजै नित्य १०६ कीजै, १ मास श्रथवा ६ मास में कन्या प्राप्त होय ।

मन्त्र :--ॐ धूम्-धूम् महा धूं धूं स्वाहा।

विधि:-वार १०८ राख मन्त्र नाखिये उदरा (चूहे) जाय। (सत्य)

मन्त्रः—ॐ हांहीं हांहरूं हैं हों हं हः ॥

विधि: - सार बेर काकरा मंत्रि चार दिशिना लिये (डाले) टीडी जाय।

मन्त्र :-- अ हीं श्रीं हुं हुं बद् बद् वागेश्वरी स्वाहा ।

विधि --सरस्वती मत्र वार २१ जिपये क्वेत पाटा लिखि घोल प्यावै वाचा स्फुटा भवित ।

मन्त्र :—ॐ नमो भगवते श्री पाश्यंनाभाष महित महावीर्ष पराक्षमाय सर्वसूल रोग व्याधि विनाशनाय काल दृष्टि विष ॐ हां हीं हुं ही हः सर्व-कल्याणकर दृष्ट हृदय पाषाण जीवन रक्षा कारक टारिद्र विश्वंशक अस्माकस् मनोवांष्टिकं (तं) भवत स्वाहा ।

विधि .— इमा पार्वनाथाय सपादिका विद्या यक्ष कर्दमेन स्थाली लिब्धत्वा शुभा दिने जाती पुष्प १२००० जपेत । त्रिकाण कुंडे जाग द्वादशांशन समधूनल शृटिका १२००० सिता-घृत भिश्रित होंथिये । तत्र प्रत्यक्षा भवति ॥ द्वश्य ददाति, वार्थ दिन, प्रातदिन १०८ बार करिये सर्वकार्य सिद्धिकर हुएं ददाति ॥

भन्त्र:--ॐ नमो भगवते (दो) वो सिद्धस्स बुद्धस्स अक्क्षीण महाण लब्धि मम आणय २ पूरय २ हीं भारकरी स्वाहा ।

विधि:—जाप १२००० चावल अखण्ड दिवाली की रात जिल्ले । रोज १०८ जिपये भोजनं अक्षीण लिब्ध सन सतोप शरीरं सौध्य आलय मागल्य भवति ।

मन्त्रः—ॐ नमो मनवते आदित्य रूपाय आगच्छ २ अपुकस्य अक्षिरोगं, अक्षि-पीड़ा नाशय स्वाहा।

विधि:--वार १४ आंख पर जपिने पीडा जाय।

- मन्त्र :--- ॐ नमो भगवते विश्व रूपाय कामाख्याय सर्व चितितं प्रदाय मम लक्ष्मीं प्राप्त कराय स्वाहा ।
- विधि:- (इस मंत्र की विधि नहीं है)।
- मन्त्र:—ॐ नमो अर्हते भगवते प्रक्षोणाशेष—करमषाय विष्य—तेजो—पूर्तये श्री शान्तिनाय शान्ति कराय सर्वे विष्त विनाशनाय सर्वे क्षामर डामर विनाशनाय ॐ हां हीं हुं हौं हः असि अाउसा देवदत्तस्य सर्वे शान्ति कुरु कुरु स्वाहा।
- विधि: --अनेन मत्रेण बार ३ व ७ मधोदक पढि शिरसि निक्षियेत ।
- मन्त्र :—ॐ उच्चिष्ट चांडालिनो सुमुखो देवः महा दिशाविती ह्रां ठः ठः स्वाहा ।
- विधि बार १०६ दिन पहुने जीमने बैठता प्राप्त १ बार २ जप घरती मेनता पानी चलु ३ धरनी मेनता हुन दिन प्राप्त २ जोमना बोच भट्टे मृहु बार १०६ जप पानी चलु ३ सच पिंढ पोना। फिर भोजन करेदिन ६ इस प्रकार कर पीछे से पाखाने बैठता, बार १०६ जा करना। पीछे दिन ६ मञ्जान उत्तर बैठ जप करना प्रत्यक्ष भवति।
- सन्त्र :—ॐ वस्त्वर्षू, ॐ वस्त्वर्षू, ॐ वस्त्वर्षू, ॐ वस्त्वर्षू, ॐ हर्स्स्वर्षू, ॐ वस्त्वर्ष्ष्, ॐ वस्त्वर्षू, ॐ वस्त्वर्षू,
- विधि —ये मत्र अष्टगधे। लिख पूजा पूर्वक मस्तक पर रखे, लाभ हो जाये, जाप करै विधि पूर्वक लब्सी की प्राप्ति होय ।
- मन्त्र: -- ॐ नमो आदि योगिनो परम माया महादेवी शत्रु टालनो, दैत्य मारिनी मन बांडित पूरणी, धन आन वृद्धि आन जस सौआग्य आन आने तो आदि भैरवो तेरी आज्ञान फुरैं। गुरु की शक्ति, मेरी मक्ति फुरो। ईश्वरो मन्त्र वाचा।
- विधिः :—मंत्र जर्गे तिरंतर १०६ वार विधिपूर्वक लक्ष्मी की प्राप्ति होय । सर्वकार्यं सिद्ध होय । वार २१-१०६ चोखा संत्रि जिस वस्तु में रालं प्रक्षय होय ।
- मन्त्रः—ॐ नमो गोमयस्वामी नगवउऋदि समो अक्कीणसमो आण २ मरि२ पुरि२ कुरु२ ठःठःठः स्वाहा।

- विधि:—मंत्र जरेप्रातः काल शुद्ध होयकर लक्ष्मी प्राप्त होयः। बार २१-१०६ सुपारी, चावल, मित्र जिस वस्तु में घालँ सो अक्षय होयः। ये मंत्र पढदीप, घूप खेवै मोजन वस्तु भांडार में अक्षय होयः। उज्जवल वस्त्र के शुद्ध आदमी मीतर जायेँ।
- मन्त्र:--ॐ ह्रों क्षीं क्लीं महालक्ष्म्ये नमः ॐ नमः भगवऊ गोमय मस्स सिद्धस्स बृद्धस्स, अक्ष्लीणस्स भास्वरी ह्वीं नम स्वाहा ।
- विधिः मंत्र तिल्य प्रात काले शुचिर्भूत्वादीप-धूपविधानेन जर्पलाम होय । लक्ष्मी प्राप्त होय ।
- मन्त्रः—ॐ नमो सगवते गौतम स्वामिने सर्वलब्धि सम्पन्नाय मम अभीष्ट सिद्धिकृरुकुरु स्वाहाः।
- विधि:-वार १०= प्रतिदिन जिपये। जय होय। कार्य सिद्धि होय।
- मन्तः —ॐ हां हीं हूं हों हः ज्वां ज्वीं ज्वालामालिनी चोर कंठं प्रहण २ स्वाहा ।
- विधिः शनि रात्रि चौखा (चायल । छोय, वार २१ मंत्रि कोरो हांडी मांहि घालिये (रवि प्रभाते गुहली देय वार २१ मत्रि चायल खवार्वचोर के मुखलोह पर्ड ।
- मन्त्र :--- अ चक्रेश्वरी चक्रवेगेन कट्टोरकं भ्रामय २ चोरं गृहय २ स्वाहा ।
- विधि: —कट्टोरकं भमना पूर्वं मन्त्र्य चोरमेव गृहणाति कटोरा चलावन भस्मना पूर्वं मन्त्र्य चोरमेव गृहणाति कटोरा चलावन मन्त्रम् ।
- मन्त्रः —ॐ हीं श्रीं हुं क्लीं असि आाउसः। धुलु२ कुलु२ खुलु२ अक्षयं में कुरु कुरु स्वाहा।
- विधि:—पंचपरमेळी मत्रोयं त्रिभुवन स्वामिनी विद्या। अनेन लाभी भवति जप १०० वार नित्य करें। गुरु ग्राम्नायेन सिद्धम्।

### काक शकुन विचार

जिस समय प्रपने मकान की हद में काक बोंले उसी समय अपने पैरों से अपनी परछाई नाप ले जितने पैर हों उसमें ७ का भाग है। शिषफल का मकुन इस प्रकार है। पहले पगले अमृत फल लाई, द्वितीय पगले मित्र घर आई, तीसरे पगले मित्तर हान, वौथे पगले श्री कटट जान। पांचवे पगले (जीये न कोय) सुख सम्पति लाई, छटवे पगले निज्ञान व जाई, सातवे पगले जीया न कीय। काक बचन नहीं झूंठा हीय।

#### जीवन मरण विचार

आत्मदूत तथा रोगी त्रिगुण्यं नामकाक्षरं सप्त हते सम्रै मृत्यु विषमे जीवित श्रुवं।। इति ॥ १ ॥

- सम्बः :—ॐ ह्रां ह्रिं ह्रं ह्रां हिः ॐ ह्रीं नमः कृष्ण वा ससे क्ष्मी शत सहस्र लक्ष कोटि सिंह बाहने फ्रंं सहस्र बदने ह्रीं महाबले ह्रीं अपराजिते ह्रीं प्रत्यंगिरे हर्यों पर संन्य निर्णाशिनी ह्रीं पर कार्य कर्म विध्वंशनी ह्राः पर सन्त्रोच्छेदिनि यः सर्व शत्रुच्चाटनी ह्याँ सर्वभूत बसनि ठः सर्वदेवान् बंधय बंधय हुं फट् सर्व विष्नान् छेदय २ यः सर्वानर्थान निकृत्य २ क्षः सर्व बुद्धान् भक्षय २ ह्रीं ज्वाला जिह्ने ह्नीं कराल वक्त्रे ह्याः पर यंत्रान् स्फोटय २ ह्रीं बच्च श्रृंखलान् त्रोटय २ असुर मुद्रा द्रावय २ रौद्र मूर्ते ॐ ह्रीं प्रत्यंगिरे मस् सन्तिद्यति तं संत्रार्थ कृष्ठ २ स्वाहा ।
- विधि :-- भ्रस्य स्मरणात् सर्वसिद्धि ।
- मन्त्रः—ॐ नमो महेश्वराय उमापतये सर्वं सिद्धाय नमोरे वार्चनाय यक्ष सेनाधिपते इदंकार्यनिवेदय तद्यथा कहि २ ठः २ ।
- विधि: एन मत्नं बार १०८ क्षेत्रपाल्स्याग्रे पूजा पूर्वं जपेत्। ततो बार २१ गुग्गलेनाभि-मन्त्र्य आत्मान ध्पयित्वा सुत्यते स्वपने शभाशभू कथयति।
- मन्त्रः —ॐ विधुष्टिज्ञहे ज्वालामुखी ज्व(लिनी ज्वल २ प्रज्वल २ धग २ धूर्मा-धकारिकी देवी पुरक्षोभं कुरु कुरु मम मनक्वितितं मंत्रार्थं कुरु कुरु स्वाहा ।
- विधि: --अमुं मंत्र कर्पूर चन्दनादिभिः स्थालादौ लिखित्वा स्वेत पुण्पाक्षनादि मोक्ष पूर्वे सहस्र जाप्येन प्रथम साध्य पश्चात्नित्य स्मर्यमाणात्सिद्धि ।
- भन्त्र:—ॐ नमो भगवते पिशाच रुद्राय कुरु २ यः भंज २ हर २ वह २ पच २ गृद्ध २ माचिरं कुरु रुद्रो आझां पयति स्वाहा॥
- विधि अनेन संत्रेण बार १० मुग्गुल, हीग (हिंगुल) सर्वप सर्थकं चुलिका एकत्र सेलयित्वा-गर्भन्त्र्य घूपोदेय तत्क्षण ज्ञाकित्यादि दुष्ट व्यंतरादि गृहीत पात्र सद्यो विसुच्यने स्वत्य सवित ।

मन्त्र :---ॐ इटि मिटि भस्मं करि स्वाहा ।

विधि: -अनेन बार १०८ जलमभिमन्त्र्य पाय्यते उदर व्यधोपशाभ्यति ।

मन्त्र:—ॐ ह्रीं सर्वे ग्रहाः सोम सूर्यांगारक बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु, केतु, सहिता सानुग्रहा में भवन्तु । ॐ ह्रीं अ सि आ उ सा स्वाहा ।

विधि -- प्रस्यां स्मृतायां प्रतिकृता श्रपि गृहा श्रनुकृता भवन्ति ।

मन्त्र :---ॐ रक्ते रक्तावते हुं फट् स्वाहा ।

विश्वः — कुमारी सूतेण कंटकं क्वत्वा रक्त कण वीर पुष्प १०६ जाप्यः दत्वाकटौबंधयेत् रक्त प्रवाहंनाशयति ।

मन्त्रः—ॐ हीं श्रीं धनधान्यकित् महाविद्यो अवतर २ मम गृहे घन घान्यं कुरु २ स्वाहा।

विधि: - वार ५०० ग्रक्षताभिमंत्र्य त्रयाणके क्षिप्यते त्रयो वित्रयो लाभश्च भवति।

मन्त्र :--ॐ शुक्ले महाशुक्ले ह्रीं श्रीं श्रीं श्रवतर २ स्वाहा।

विधि व फल :--१००८ नाप पूर्व १०८ गुणिते स्वप्ने णुभाणुभ कथयति ।

मन्त्र :—ॐ नमोहंते भगवते बहुरूपिणी जम्मे मोहिनी स्तंमे स्तंभिनी कुक्कुट उरग वाहिनी मुकुट कुण्डल केयूर हारा भरण भूषिते चण्डोग्रशास्त्र्यनाथ, यक्षी लक्ष्मी पद्मावती त्रिनेत्रेपाशांकुश फलामय वरद हस्ते मम अभीध्ट सिद्धि कुरु २ मम चितित कार्यं कुरु २ ममोषध सिद्धि कुरु २ वषद् स्वाहा।

विधि ः इस मत्र का त्रियोग गुढ़ कर श्रद्धापूर्वक जपने से सर्वकार्य सिद्ध होते हैं। सर्व श्रीषिधिओं की सिद्धि होती हैं। इस मत्र की सिद्धि पुज्यपादाचार्य को थी, और इसके ही प्रभाव से देवी जी श्रीपद्मावती माताजी ने पुज्य पादाचार्य के पाव के तलवों में दिव्य औषधियों का लेप कर दिया था, उन औषधियों के प्रभाव से विदेह क्षेत्र में उन जावार्य का श्राकाल मार्ग से गमन हुआ था।

# पुत्रोत्पत्ति के लिये मंत्र

#### मन्त्र :--- 🗱 हीं भी क्ली अहं असि आउसा नमः।

विधि: — यूर्योदय से १० मिनिट पूर्व उत्तर दिशा में, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उर्घ्व, अधो दिशाओं में क्रमण्ठाः २१-२१ बार जप करे। पुनः १० माला फेरे, मध्यान्ह में १० माला, सांय काल १० माला जपे। पुनः स्वप्न आवेगा, तब निम्न प्रकार की दवाई देवे, मयूरपंख की चाद २, शिवलिगी का बीज १ ग्राम, दोनो को बारीक खरल करे, ३ ग्राम गुड में मिलाकर रजो धर्म की शुद्धि होने पर खिलावे, पहले या दूसरे माह में ही कार्य सिद्ध हो जायेगा।

# । ग्रथ वृहद् शांतिमंत्रः प्रारभ्यते ।

इस शाति मत्र को नियमपूर्वक पढने से अथवा शांति धारा करने से सर्वे प्रकार के रोग शोक ब्यंतरादिक बाधाये एवं सर्व कार्यं सिद्ध करने वाला और सर्व उपद्रवों को शांत करने वाला है धत. इसे नित्य ही स्मरण करना चाहिये।

ॐ ही श्री क्लीं ऐं अहं वं मंह संतं पंवं २ मं २ हं २ सं २ तं २ पं २ झं २ ह्वी २ द्वी २ द्वा २ द्वी २ द्वा २ द्वा २ द्वा २ द्वा २ तमोऽहंते भगवते श्री भते ॐ ही को [+ देवदल नामधेयस्य] पापं खण्ड २ हन २ दह २ पच २ पाच्य २ कुट २ शीझ २ अहं ह्वी क्षी हं सः फ व व्हः पः हः सां भी झूं क्षे के सों सौ अं क्षः क्षी हा ही हूं हैं हो ही द्वांद्वी द्वाय २ नमोऽहंते भगवते श्रीमते ठठ ठ ठ [ × देवदल नामधेवस्य] श्रीरस्तु। सिंदिरस्तु। बृद्धिरस्तु। तुष्टि-रस्तु। क्षित्य एत्। काल्तिरस्तु। कल्याणमस्तु स्वाहा।

ॐ निखलभुवनभवनमंगलीभूतजिनपितसवनसमयसम्प्राप्ताः । वरमिननवकपूँ रकाखा-गुरुकुं कुमहरिचदनाद्यनेकसुगन्धिवन्धुरगन्ध इध्यसम्भारसम्बन्धवन्धुरमखिलदिगन्तरा- लथ्याप्त— सौरभातिशयसमाकुष्टसमदसामजकपोलत लिवालित - मदमुदितमधुकर - निकराहृँस्परमैश्वर-पवित्रतरगात्र—स्पर्शनमात्रपवित्रिभृत - भगवदिदंगन्धोदकधाराः वर्षमधेष हुर्षं निबन्धनं भवतु [ देवदत्त नामवेयस्य ] शान्तिं करोतु। कान्तिमाविष्करोतु। कल्याण प्रादुः करोतु । सौभाग्यं सन्तनोतु। आरोग्यं मातनोतु। सम्पदं सम्पादयतु। विषद- मवसादयतु । यशोविकासयतु । मनः प्रसादयतु । आयुर्दाघयतु । श्रिय श्लाधयतु । शुद्धि विद्युद्धयतु । शुद्धि विद्युद्धयतु । श्रेयः पुष्णातु । प्रत्यवाय मुष्णातु । अनभिमतं निवारयतु । मनोरषं परिपूरयतु । परमोत्सवकारणमिदं । परममंत्रलिमदं । परमपावनिमदं । स्वस्त्यतु नः । स्वस्त्यस्त वः । क्ष्वी क्ष्वी ह सः असिआउसा स्वाहा ॥

३३ नमोऽहंते भगवते श्रीमते त्रैलोनयनाषाय घातिकमंत्रिनाशनाय अष्टमहाप्रातिहार्य-सहिताय चतुन्त्रिकादित्रायसमेताय । अन्तदर्शनकानवीयंसुखात्मकाय । अष्टादशदीषरहिताय । पञ्चमहाकत्याणसम्पूर्णाय । नवकेवललध्यसमन्त्रिताय दशविशेषणसंयु-काय । देवाधिदेवाय । धर्मचकाधीश्वराय । धर्मो पदेशमकराय । चमरवैरोचनाच्युतेन्द्र प्रभुतीन्द्रशतेन मेरूगिरिशिखरगे-खरीभूतपाण्डुकशिलातलेन गन्धोदकपरिपूरितानेक — विचित्रमणिमय — मगलकलगैर-भिषिक्त—मिदानीमहत्र्वेलोक्येद्वरमहेत्परमेष्टिनमभिषेचयामि ह भ इवी स्वी ह सः द्वा द्वी ऐं अहं हों क्ली ब्लु द्वा द्वी द्वाचय २ स्वाहा ।।

> (यहां जिसं २ भगवान के नाम के साथ जो जो द्रव्य का नाम है उन्हें चढाता जावे)

ॐ ही द्योतोदकप्रदानेन शीतलो भगवान् प्रसीदतु वः । शीता आप पान्तु । शिवमाङ्गस्थानमु श्रीमदस्तु वः ॥१॥ गन्धोदकप्रदानेन ध्रभिनन्दनो भगवान् ५ सीदतु । गन्धाः पान्तु ।
सिवमाङ्गस्यन्तु श्रीमदस्तु वः ॥२॥ अक्षतोदक प्रदानेन अननो भगवान् प्रसीदतु अक्षतः
पान्तु । शिवमाङ्गस्यन्तु श्रीमदस्तु वः ॥३॥ पुष्पोदकप्रदानेन पुण्यक्नो भगवान् प्रसीदतु ।
पुष्पाणि पान्तु । शिवमाङ्गस्यन्तु श्रीमदस्तु वः ॥४॥ नैवेद्यप्रदानेन नेमिनाथां भगवान् प्रसीदतु ।
पोप्रपिष्टः पान्तु । शिवमाङ्गस्यन्तु श्रीमदस्तु वः ॥१॥ वीगप्रदानेन चन्द्रप्रभो भगवान्
प्रसीदतु । कपू रमाणिक्यदीपा पान्तु । शिवमाङ्गस्यन्तु श्रीमदस्तु वः ॥६॥ धृपप्रदानेन धर्मनाथा भगवान् प्रसीदतु । गुगुनादिदशाङ्गधूषाः पान्तु । शिवमाङ्गस्यन् श्रीमदस्तु वः ॥६॥ धृपप्रदानेन धर्मनाथा भगवान् प्रसीदतु । गुगुनादिदशाङ्गधूषाः पान्तु । शिवमाङ्गस्यन् श्रीमदस्तु वः ॥६॥ अहैतः पान्तु । स्वमंभीवनाधुरारोप्येश्वर्षाभवृद्धिस्तु वः ॥
सिद्धा पान्तु वः । ।६॥ अहैतः पान्तु वः । सद्धमंभीवनाधुरारोप्येश्वर्षाभवृद्धिस्तु वः ॥
सिद्धा पान्तु वः । हदयनिर्वाणं प्रयच्छन्तु व ॥ भाचार्थः पान्तु वः । श्रीतससीगच्यमस्तु वः ॥
सर्वायाः पान्तु वः । सौमनस्यं चास्तु वः ॥ सर्वसाधवः पान्तु वः । अन्नदानतपोवीर्यं विज्ञान—
सस्तु वः ॥ (यहां २४ वार पृष्प चढावे)

ॐ वृपभस्वामिन श्री पादपद्मप्रसादात् अध्विधकमै विनाशनं चास्तु वः ॥१॥ श्रीमर-जितस्वामिनः श्रीपादपद्मप्रसादादवेषशक्तिःभैवतु व ॥२॥ शम्भवस्वामिन श्रीपादपद्मप्रसादा-

दनेकगुणगणाञ्चास्तु वः ॥३॥ अभिनन्दनस्त्रामिनः श्रीपादपद्मप्रसादादभिमतफलं प्रयच्छन्तु वः ॥४॥ सुमतिस्वामिनः श्रीपादपद्मप्रसादादमृतं पवित्रं प्रयच्छन्तु वः ॥४॥ पद्मप्रभस्वामिनः श्रीपादपद्मप्रसादाह्यां प्रयच्छन्तु वः ॥६॥ सुपाद्यं स्वामिनः श्रीपादपद्मप्रसादात् कर्मक्षयद्यस्तु वः ॥७॥ श्रीचंद्रप्रभस्वामिमः श्रीपादपंद्रोप्रसादाश्चन्द्राकृतेजोऽस्तु वः ॥६॥ पुष्पदतस्वामिनः श्रीपादपर्यप्रसादात् पुरुप सायकातिशयोऽस्तु वः ॥६॥ शीतलस्वामिनः श्रीपादपद्मप्रसादादशूभ-कर्ममलप्रक्षालनमस्त् वः ॥१०॥ श्रेयांसजिनस्वामिनः श्रीपादपद्मप्रसादात् श्रेयस्करोऽस्त् वः ॥११॥ वासुपुज्यस्वामिनः श्रीपादपद्मसादाद्रत्नत्रयावासकरोऽस्तु व. ॥१२॥ विमलस्वामिनः श्रीपादपद्मप्रसादात् सद्धर्मवृद्धिवे माङ्गल्य चास्तु व ।।१३॥ अनन्तनाथस्वामिनः श्रीपादपद्म-प्रसादादनेकधनवान्याभिवृद्धिरक्षणमस्त् वः ॥ १४ ॥ धर्मनाथस्वामिनः प्रसादात् शर्मप्रचयोऽस्तु व ।।१४।। श्रीमंदर्हत्परमेश्वरसर्वज्ञपरमेष्ठियान्तिनाय स्वामिनः श्रीपादपद्मप्रसादात् शान्तिकरोऽस्तु व ॥१६॥ कुन्युनायस्वामिन श्रीपादपद्मप्रसादात्त त्राभि– वृद्धिकरोब्स्तु व ।।१७।। अरजिन स्वामिनः श्रीपादपद्मप्रसादात्परमकल्याणपरम्पराऽस्तुवः ।।१८।। मल्लिनाथस्वामिनः श्रीपादपद्मप्रसादाच्छल्यविमोचनंकरोऽस्तृवः ।।१६।। मनिसूब्रत-स्वामिन श्रीपाददाप्रसादात्सम्यग्दर्शनं चास्तु व ॥२०॥ निमनाथस्वामिनः श्रीपादपदाप्रसादा-त्सम्यग्ज्ञान चास्त् व ॥२१॥ अरिष्टनेमिस्वामिन श्रीपादपद्मप्रसादात् ग्रक्षयं चारित्रं ददानु व ॥२२॥ श्रीमत्पार्वे भट्टारकस्वामिन श्रीपादपद्मप्रसादात्सर्वेविघ्नविनाशनमस्त् बः ॥२३॥ श्रीवर्धमानस्वामिन श्रीपादपद्मप्रसादात्सम्यदर्शनाद्यष्टगुणविशिष्टं चास्तु वः ॥२४॥

श्रीमद्भगवदहैत्सर्वज परमेष्टी-परम-पवित्र-णांतिभट्टारक स्वामिन श्रीपाद्गय-प्रसादात्मद्धमं श्रीवलायुगरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु । वृषभादयो महति महावीर वर्धमान पर्यन्त परम तीर्थं करदेवाश्चतृविद्यातिहैन्तो भगवन्त सर्वज्ञाः सर्वद्रिष्ठानः सिम्मन्ततमस्त्रा वीतगाद्धं प-मोह्रास्त्रिलोकनाथा स्निलोकमहिता स्त्रिलोकप्रचोतनकरा जातिजरामरणविश्रमुक्ता सक्त भव्य-जनसम्हकमलवनसम्बोधनकराः । देवाधिदेवाः । अनेकगुणगणशतसहस्रालङकृतदिश्यदेदेशरा । पञ्चमहाकत्याणाटमहाप्रातिहायैचनुस्त्रित्रव्यतिक्षयविशेषसम्प्राप्ताः उन्द्रचनश्चरवलदेववामुदेद-प्रमृतिदित्यसमानभव्यदः पृण्डरीकपरमपुरुषम्कुटतटनिविद्यनिवद्यमणिगणकर निकरवारिधारा-भिषक्तिवारूवरणकम् नयुग्वाः । स्वशिष्य पर शिष्यवर्षा प्रसीदन्तु व ।। परममाङ्गत्यनामधेयाः । सद्धर्मकार्यपित्रहामुत्रं च सिद्धः सिद्धि प्रमच्छन्तु व ।।

ॐ तृपातिशतसहस्रालङ् कृतसार्वभौमराजाधिराज परमेश्वरवलदेववासुदेवमण्डलीक महामण्डलीकमहामात्यसेनानाथराजश्रीव्यपुरीहिताधीक्षकराञ्जलिनमितकर कुङ्गलसुकृलालङ् कृतपादपद्याः । कुलिशनालरजत भृणालभन्दारर्काणकारातिकुलिगिरिश्चलरशेखरगगन भन्दाकि-नीमहास्त्रदनदनदंशतसहस्रदलकभस्तवासिन्यादि सर्वीभरणभूषिताङ् गसकलसुन्दरीवृन्दवन्दित-चारुचरणकमलयुगला ॥ आमौषध्य । स्वेलौषध्यः जल्लौषधाय विश्रृषीषध्यः । सर्वौ पश्चयश्च वः प्रीयन्ताम् २ ॥ स्तिस्मृति संज्ञाचिन्ताभिनिवोधज्ञानिनस्य वः प्रीयन्ताम् २ ॥

ॐ ह्री आर्हणमो जिणाणं ह्राह्री हूं ह्रौ ह ग्रसि आ उसा ग्रप्रति चक्रे फट् विचकाय भी भी स्वाहा ॐ ही अर्ह णमो स्रोहि जिणाण सिरो रोग विनाशन कुरू र ॐ ही अर्ह णमो परमोहि जिणाएं नासिका रोग विनाशन कुरू २ ॐ ही प्रहे णमो सब्वोहि जिणाणं प्रक्षिरोग विनाशनं कुरू २ ॐ हीं अहं णमो अणंतोहि जिणाणं कर्णरोग विनाशनं कुरू २ లు ह्री अर्हणमो कुट्ठ बुद्धीणंगमात्मनि विवेकज्ञान कुरू २ शुल उदर गड गुमड विनाशनं कुरू २ ॐ ह्री अहीं णमो बीज बुद्धीण मम सर्वज्ञान कुरू २ श्वास हेडकी रोग विनाशनं कुरू २ ॐ ह्री अर्हणमो पादागा सारीणं परस्पर विरोध विनाशनं कुरू २ ॐ ह्री अर्हणमो संभिन्न सौदराण श्वास कास रोग विनाशन कुरू २ ॐ ह्री ग्रर्ह णमोसय बुद्धिणं कवित्वं पांडित्वं च कुरूर ॐ ही ग्रहैं णमो परोय बुढिएां प्रतिव दी विद्या विनाशन कुरूर ॐ हीं अहैं णमो बोहिय बुढिण अन्य गृहीत श्रुत ज्ञानं कुरू २ ॐ ह्री अहं एगो ऋजुमदीण बहु श्रुत ज्ञान कुरू २ ॐ ह्री आर्हणमो विउल मदीएा सर्वशांति कुरू २ ॐ ह्री आर्हणमो दश पुब्बीणं सर्ववेदिनो भवतु ॐ ही ग्रर्हणमो चउदस पुब्बीण स्व समय परसमय वेदिनो भवतु ॐ ही अर्हणमी भट्टाङ्क महाणिमिन कुसलाण जीविन मरणादि ज्ञान कुरू २ ॐ ह्री णमी वियण यद्वि पत्ताणं कामित वस्तु प्राप्ति र्भवतु ॐ ह्री अहं णमो विज्जा हराण उपदेश प्रदेश मात्र ज्ञानं कुरू २ 🕉 ह्री अर्हणमो चारणाणनष्ट पदार्थं चिता ज्ञान कुरू २ ॐ ह्री अर्ह णमोपण्ण समणाएां आंयुष्यावसान ज्ञान कुरू २ ॐ ही ग्रहीं णमो ग्रागासगामीणं प्रतस्थि गमनं कुरू २ ॐ ही अर्हं णमो ग्रासीविसाणं विद्वेष प्रति हतं भवतु ॐ ह्री अर्हंणमो दिद्वि विसाणंस्थावर जंगम कृत विघ्न विनाशनं कुरू २ ॐ ही अहं णमो उग्ग तवाग्गं वचस्तम्भण कुरू २ ॐ ही अहं ° णमो दित्त तवाण सेना स्तम्भनं कुरू २ ३०० हीं अर्ह णमो तत्तवाण अग्नि स्तम्भन कुरू २ ३०० ही अहं णमो महा तवाण जलस्तम्भन कुरू २ ॐ ही अहं णमो घोर तवाण विपरोगादि विनाशन कुरू २ ॐ ह्वी अहैं णमो घोर गुणाणं दुष्ट मृगादि भय विनाशनं कुरू २ ॐ ह्वी अहैं णमो घोर गुण पर क्कमाण लता गर्भादि भय विनाशनं कुरू २ ॐ ही अर्हणमो घोर गुण बम्भ चारीणं भूतप्रेता दिभय विनासनं भवतुॐ ही अहैं णमो विपो सहि पत्ताणं जन्म।न्तर देव वैर विनाशन कुरू २ ॐ हीं अर्हणमो खिल्लो सहिपत्ताणं सर्वीप मृत्यू विनाशनंकूरू २ हीं अहं णमो जल्लोसिहिएताणं अगस्मार रोग विनाधानं कुरू २ ॐ ह्री अहं णमो विप्पोसिह पत्ताणंगजमारि विनाधानं कुरू २ ॐ ह्री अहं णमो मण वल्लोण गो अध्व मारि विनाधानं कुरू २ ॐ ह्री अहं णमो मण वल्लोण गो अध्व मारि विनाधानं कुरू २ ॐ ह्री अहं णमो वच वल्लोणं अजमारि विनाधानं कुरू २ ॐ ह्री अहं णमो काय वल्लोणं महिष गोमारि विनाधानं कुरू २ ॐ ह्री अहं णमो काय वल्लोणं महिष गोमारि विनाधानं कुरू २ ॐ ह्री अहं णमो क्षिप्त सवीएं युद्ध भय विध्वंसकं कुरू २ ॐ ह्री अहं णमो अन्ध्र्लीणं महाण साण कुरू गंड मालादि विनाधानं कुरू २ ॐ ह्री अहं णमो महुर सवीणं मम् सर्व सोल्यं कुरू २ ॐ ह्री अहं णमो अम्बीय सवीणं मम् सर्व राज भय विनाधानं कुरू २ ॐ ह्री अहं णमो विष्यो महुर सवी अहं माणे विध्वं माणे माणे स्थानं कुरू २ ॐ ह्री अहं णमो विध्वं माणे माणे स्थानं माणे स्थानं स्थानं सथ्वं साहणं सिद्धं कुरू २।।

कोष्ठबुद्धिबीजबुद्धिपदानुसारिबुद्धिसम्भिन्नश्रोप्रश्रवणास्य वः प्रीयन्ताम् २ ॥ जलचारणजङ्घाचारणतन्तुचारणभूमिचारणश्रेणिचारणचतुरङ्गुलचारणआकाशचारणाश्च बः प्रीयन्ताम २ ॥ मनोबलिवचोबलिकायबलिनश्च व प्रीयन्ताम २ ॥ उग्रतपोदीप्त-तपोंमहातपोघोरतपोडनुतपोमहोग्रतपश्च व प्रीयन्ताम् २।। मतिश्रुत्तावधिमनःपर्यय केवलज्ञानिनश्च व प्रीयन्ताम् ॥ यमवरुणकुबेरवासवाश्च अनन्तवासुकीतक्षककर्कोटकपद्ममहापद्मशखपालक् लिशजयविजयादिमहोरगाञ्च व. प्रीयन्-ताम् ।। इद्राग्नियमनैर्ऋतवरुणवायुकुबेरईशानधरणेन्द्रसोमाक्ष्वेतिदशदिक्पालकाश्च वः प्रीयन्ताम् २।। सूरसूरोरगेन्द्रचमरचारणसिद्धविद्याधरिकन्नर किम्पुरूपगरुडगन्धर्वयक्ष~ प्रीयन्ताम् २ ॥ बुधशुक्रबृहस्पत्यर्केन्दुशनैश्वराङ्गारकरा-राक्षसभूतपिशाचाश्च वः हुकेतुतारकादिमहाज्योतिष्कदेवाश्च वः प्रीयन्ताम् २।। चमरवैरोचनधरणानन्दभूतानन्द वेरगुदेव वेरगुधारिपूर्णविशःठ जलकान्तजल - प्रभुघोषमहाघोषहरिषेणहरिकान्तग्रमितगतिअ-मितवाहनवेलाञ्जनप्रभञ्जन अग्निशिखअग्निवाहनाइचेति विश्वतिभवनेन्द्राञ्च गीतरित गीतकान्तसत्पुरुषमहापुरुषमुरूपप्रतिघोषपूर्णभद्रमणिभद्र चुलमहाचुलभीममहाभीमकालमहाकालाइचेति वोडशब्यन्तरेन्द्राक्व नाभिराजजितशत्रुदृढराजस्ययतरमेघराजधरणराजसुत्रतिष्ठमहासेनसुग्रीबदृढरथविष्णुराजयसु--पुज्यकृतवर्मसिंहसेनभान्राजिवश्वसेनसुदर्शनकुम्भराजसुमित्राविजयमहाराजसमुद्रविजयविश्वसेन सिद्धार्थाश्चेतिजिनजनकाश्च व प्रीयन्ताम् २ ॥ मरूदेशीवजयासुषेणासिद्धार्थामुमञ्जला-सुसीमापृथ्वीलक्ष्मणाजयरामासूनन्दाविष्लानन्दाजयावतीआर्यश्यामालक्ष्मोमतिसुप्रभाऐरादेबी---श्रीकांतामित्रसेनाप्रभावती सोमार्वापलाशिवदेवीबाह्मी प्रियकारिण्यश्चेति जिनमातकाश्च

गोमुखमहायक्षत्रिमुखमक्षेश्वरतुम्बस्कुसुमवरनन्दिविजयअजितब्रह्म प्रीयन्ताम् २॥ ईरुवरकुमारषण्मुख पातालकिन्नरिकम्पुरुषगरुडगर्न्धर्वमहेन्द्रकुबेरवरुणविद्युत्प्रभसर्वाण्हधरणेन्द्रमा-तङ्गनामस्चेतिचतुर्विकतियक्षास्च वः प्रीयन्ताम् २ ॥ चक्रस्वरीरोहिणीप्रक्रप्तिवच्चमृ छूला-पुरुषदत्तामनोवेगाकालीज्वालामालिनीमहाकालीमानबीगौरीगान्धारीवैरोटीअनन्तमतिमानसी— महामानसीजयाविजयाग्रपराजितावहुरूपिणीचामुण्डीकुष्मांण्डीपद्मावतीसिद्धायिन्यश्चेति चतु-विशनिजिनशासनदेवताश्च वः प्रीयन्ताम् २॥ कुलगिरिशिखरशेखरीभूतमहाह्नदादिस-रोगरमध्यस्थितसहस्रदलकमलवासिन्योमानिन्य सकलसुन्दरीवृन्द वन्दितपादकमलाश्च देव्योव प्रीयन्ताम् २।। यक्षवैश्वनरराक्षसनवृतपन्नमअसुर सुकुमारपितृविश्वमालिनी-चमरवैरोचनमहाविद्यमारविश्वेश्वरपिण्डासनाक्ष्चेति पञ्चदशतिथिदेवताश्च व प्रीयन्ताम् २।। हिट्टिमहिट्टिम हिट्टिममज्भम हिट्टिमोपरिम मज्भमहिद्विम मज्भम मज्भम मज्भ-मोपरिम उपरिमहिद्विम उपरिममज्झम उपरिमोपद्रिमाध्चेति व्वग्रंवेयः वासिनोऽहमि-न्द्रदेवाश्च व प्रोयन्ताम् २ ॥ अञ्चंअञ्जंमालिनोवंरोचनसोमसोमरूराङ्का स्फटिकादित्यादि नवानुदिशवासिनश्च वः प्रीयन्ताम् २ ॥ विजयवैजयन्तजयन्तअपराजितसर्वार्थसिद्धिना-स्रवेयपञ्चानुत्तरविमानविकल्पानेकविविधगुणसम्पूर्णाष्टगुरासंयुक्ताः सकलसिद्धसम्हाश्च वः <mark>प्रीयन्ताम्</mark> २।। सर्वकालमपि [ + **देवदत्त नामधे**यस्य ] सम्पत्तिरस्तु । सिद्धिरस्तु । वृद्धिरस्तु । तुष्टिरस्तु । पुष्टिरस्तु । शान्तिरस्तु । कान्तिरस्तु । कल्याणमस्तु । सम्पदस्तु। मनःसमाधिरस्तु। श्रेयोऽभिवृद्धिरस्तु। शाम्यन्तु घोराणि। पापानि । पुण्यं वर्धताम् । धर्मो वर्धताम् । आयुर्वर्धताम् । श्रीवर्धताम् । कुल गोत्र चाभिवर्ध-ताम् । स्वस्ति भद्रं चास्तुव । ततो भूयो भूयःश्रेयसे ।। ३५ ही इवी क्वी हं स स्वस्त्यस्तु वः । स्वस्त्यस्तु मे स्वाहा । ॐ पुण्याह २ प्रीयन्ताम् २ । भगवन्तोऽर्हन्तः सर्वज्ञः सर्वदर्शिनः सकलवीर्या सकलसुखास्त्रिलोकप्रद्योत-नकरा जातिजरामरण विप्रमुक्ता. सर्वविदश्च ॐ श्रीह्री-धृतिकीर्तिबुद्धि लक्ष्म्यश्च व प्रीयन्ताम् २।। ॐ वृष-भाविवर्धमानान्ताः शान्तिकरा सकलकर्मरि-पुकान्तार-दुर्गविषमेषु रक्षन्तु मे जिनेद्धाः। आदिश्यसोमाङ्गारक-बुधवृहस्पतिणृत्रशनैश्चर राहु केतुनामनवग्रहाश्च वः प्रीयन्ताम् २ ।। तिथिकरण नक्षत्रवार मृहर्तलग्नदेवाश्च इहान्यत्र ग्रामनगराधिदेवताश्च ते सर्वे गुरुभक्ता अक्षीणकोशकोष्ठगादा भवेयुर्दानतपोवीर्यधर्मानुष्ठानादि मातृपितृभातृपुत्रपौत्रकलत्र गुरुसुहृत्स्त्रज्ञनसम्बधि बन्धुवर्गसहितस्यास्य यजमानस्य [+देवदत्त नाम घेयस्य] धनधान्यैश्वयंद्युतिबल्यणः कीर्तिबुद्धिवर्धन भवतु सामोद-प्रमोदो भवतु । शान्तिभवतु कान्तिभवतु । तुष्टिः श्रेनतु । पुष्टिभवतु । सिद्धिर्भवतु । वृद्धिर्भवतु । अविष्नमस्तु । आरोग्यमस्तु । आयुष्यमस्तु । सृभानमास्तु । नर्मसिद्धिरस्तु । शास्त्रसमृद्धिरस्तु

इण्टसंपदस्तु। धरिष्टिनिरसनमस्तु। धनधान्यसमृद्धिरस्तु। काममाञ्जन्योत्सवाः सन्तु। शाम्यन्तुपापानि, पुण्यं वर्षताम्। धर्मो वर्षताम् । श्रीवंषेताम् । आयुर्वेषताम् । कुलं गोत्रं चाभिवर्षताम् । स्वस्ति भद्रं चास्तु वः । स्वस्ति भद्रं पास्तु नः । इवी क्वीं हं सः स्वस्त्यस्तु ते स्वस्त्यस्तु मेस्वाहा ॥

ॐ नमो अहंते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाद्यंतीर्थं कराय श्रीमद्रत्नत्रयालङ्कृताय दिव्य-तेजोम्तये नमः प्रभामण्डलमण्डिताय द्वादशगणपरिवेष्टिताय श्वलघ्यानपवित्राय सर्वज्ञाय स्वयमभवे सिद्धाय बद्धाय परमात्मने परमस्लाय त्रैलोक्यहिताय । अनन्तसंसारचक्रपरि-मर्दनाय । अनन्तज्ञानाय । अनन्तदर्शनाय । अनन्तवीर्याय । अनन्तसुखाय । सिद्धाय बुद्धाय । त्रैलोक्यवशंकराय । सत्यज्ञानाय । सत्यब्रह्मणे । धरणेन्द्रफणामण्डलमण्डिताय । -उपसर्गविनाशनाय । घातिकर्मक्षयंकराय । ग्रजराय । अमराय । अपवाय । [ देव-दत्त नामधेयस्य ] मृत्युं छिदि २ भिदि २ ॥ हन्तुकामं छिदि २ भिदि २ । रनिकामं खिदि २ भिदि २ ॥ बलिकामं खिदि २ भिदि २ ॥ क्रोघं छिदि २ भिदि २ ॥ पापं छिदि २ भिदि २ ॥ वैरं छिदि २ भिदि २ ॥ वायधारणं छिदि २ भिदि २ ॥ मन्निभयं छिदि २ भिदि २ ॥ सर्वं शत्रुभय छिदि २ भिदि २ ॥ सर्वोपसर्गं छिदि २ भिदि ? ।। सर्व विघ्नं छिदि ? भिदि ? ।। सर्वभय छिदि ? भिदि ।। सर्व राज भयं खिंदि २ भिंदि ॥ सर्वचोर भय छिदि २ भिदि २ ॥ सर्वदृष्ट भयं छिदि २ भिंदि २ ॥ सर्वसर्पभय छिदि २ भिदि २ ।। सर्ववृद्धिक भयं छिदि २ भिदि २ ।। सर्वग्रहभयं छिदि २ भिंदि २।। सर्वदोषं छिदि २ भिंदि २। सर्वव्याधि छिदि २ भिंदि २ ।। सर्वक्षाम डामरं छिदि २ भिदि २ ॥ सर्वं परमंत्रं छिदि २ भिदि २ ॥ सर्वोत्मवातं छिदि २ भिदि २ ॥ सर्वं परघातं छिदि २ भिदि २ ॥ सर्वं कृक्षि रोगं छिदि २ भिदि २ ॥ सर्वं शुलरोगं छिदि २ भिंदि २ ॥ सर्वाक्षिरोगं छिदि २ भिदि २ ॥ सर्व शिरोरोगं छिदि २ भिदि २ ॥ सर्व कुष्टरोगं छिदि २ भिदि २ ॥ सर्वं ज्वररोगं छिदि २ भिदि २ ॥ सर्वं नरमारिं छिदि २ भिदि २ ।। सर्व गजमारि खिदि २ भिदि २ ।। सर्वाञ्चमारि छिदि २ भिद २ ।। सर्व गोमारि खिदि २ भिदि २ ।। सर्व महिषमारि छिदि २ भिदि २ ।। सर्वाजमारि छिदि २ भिदि २ ॥ सर्वं संग्यमारि छिदि २ भिदि २ ॥ सर्वं धान्यमारि छिदि २ भिदि २ ॥ सर्वं वृक्षमारि छिदि २ भिदि २ ।। सर्व गुल्ममारि छिदि २ भिदि । सर्व लतामारि छिदि २ भिदि २ ।। सर्व-पत्रमारि छिदि २ भिदि २ ॥ सर्व पूष्पमारि छिदि २ भिदि २ ॥ सर्व फलमारि छिदि २ भिंदि २ ॥ सर्व राष्ट्रमारि छिदि २ भिदि २ ॥ सर्व देशमारि छिदि २ भिदि २ ॥ सर्व विषमारि छिदि २ भिदि २। सर्वे कररोगवेतालशाकिनीडाकिनीभयं छिदि २ भिदि २

सर्व वेदनीयं छिदि २ भिदि २।। सर्व मोहनीय छिदि २ भिदि २।। सर्वीपस्मारं छिदि २ भिदि २।। सर्वदूर्भगं छिदि २ भिदि २।।

अक्ष्रे मुद्दर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बलशीयें वीयें वश कुरु २। सर्व जनानन्दं कुरु २। सर्व जीवानन्द कुरु । सर्व राजानन्द कुरु २। सर्व भव्यानन्दं कुरु २। सर्व गोकुला-नन्दं कुरु २। सर्व प्राम नगर सेट खर्वट मटम्ब पत्तन द्रोणमूल जनानन्दं कुरु २। सर्व विक्षं सर्व देशां सर्व सर्व कुरु २। सर्व विक्षं सर्व देशां सर्व विष्यं कुरु २। सर्व विष्यं कुरु २। सर्व विष्यं मान्य ह फट् स्वाहा।

यत्सुख त्रिषु लोकेषु व्याधिय्यंसन वर्जित । प्रभयं क्षेम मारोभ्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते ॥ श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोभ्यमस्तु तब दृष्टिशुपुर्टिरस्तु कल्याण-मस्तु सुलमस्त्विभि बृद्धिरस्तु रीघींधुरस्तु कुलगोत्रधन धान्यम् सदास्तु ।

#### ॥ इति ॥

इस बृहत् शान्ति मंत्र का उच्चारण करते हुए मन्त्र साधक जिनेन्द्र प्रभुपर जल धारा ग्रबदय करे। तब मन्त्र साधन करने में किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं होगा।

### पद्मावती स्राह्वाननमंत्रः

८४ नमोऽहंत भगवत श्रीमते श्रीमत् पाध्यं चन्द्राय त्रैलोच्य विजयालकृताय, मुवणं वर्णं घरणंन्द्र नमस्कृताय नीलवर्णाय, कर्मकान्तारोनमूलन मत्त-मत्तद्भावाय, संसारोतीणांय, प्राप्त परमालन्द्राय, तत्पादारिवन्द सेवा है वाक् चचरीकांप मे मानव देव-दानव विनन्न मौलि मुकुट मण्डलो मसूख मजरी रिजतांद्रीपोठे सेवक जल वाच्छिताचे पूरणाधरीकृतकचित्तामणि काम चेनु कल्य लते. विकण्ज्जपाकृतृमोदिताकं पचरागाकण वेह प्रभाभागृरीकृत समस्ता-काशादिक चववाल लीला निर्देशित रीद्र द्विपद्रोपद्रवे गरणागत त्राणकारिणी, दंग्वीपदर्भ निवारिणी भूत-प्रेत-पिशाच-पक्ष राक्षसाकाश जल, स्वल देवना दोष निर्णाचिनी मालृ मुग्दल चेटकोग्र ग्रहण जाकिनी योगिनी वृन्द वेताल रेवती पीडा प्रमर्दित परविद्या मन्त्र यन्त्रीच्छेदिनी पर सैन्यविश्व सिनी स्थावर जनम विव सहारिणीसिह गादूं लब्याद्रारा प्रमुख दु-द्वस्त्व भयागृहारिण कास-स्वास, ज्वर भगन्दर स्केटमवातिपत कङ्गकामन क्षयो दुम्बर प्रमुख रोग विश्व सिनी चोरानल जल राजग्रहिचिच्छेदिनी एकाहिक द्वराहिक श्वराहिक वात्रिक प्रतिव मृत्व रोग विश्व सिनी चोरानल जल राजग्रहिचिच्छेदिनी एकाहिक द्वराहिक श्वराहिक वात्रिक प्रतिव मत्रविश्व सिनी भगवती

श्री पद्मावती महादेवी एहि एहि श्रागच्छ श्रागच्छ प्रसाद कुरु कुरु (वपट्)सर्व कर्म करी (वपट्)।

इस आह्वानन् मन्त्र का स्मरण जब करे, जहाँ देवीजी की ग्राक्षण करना हो।

# पद्मावती माला मन्त्र लघु

३४ नमो भगवते पादवंनाथाय पद्मावती सहिताय धरणोरगेन्द्र नमस्कृताय सर्वोपद्रव विनागनाय, परिवधाच्छेदनाय, परमन्त्र प्रणागनाय सर्वोष निरंतनाय आकाशात् वंधय-२ पातालान् वंधय-२ देवान् वंधय-२ जाकिनी वधय-२ अग्वत्र मुस्तिना वंधय-२ लाकिनी वंधय-२ जाकिनी वधय-२ प्रहीत मुक्तकाम वंधय-२ दिव्य योगिनी वधय-२ वज्य योगिनी वंधय-२ केचरी वंधय-२ स्वारीम् वंधय-२ तमात्र वंधय-२ वर्ण राक्षसान् वधय-२ वर्ण दोगिन वंधय-२ स्वारीम् वंधय-२ त्यात्र प्रहान् वंधय-२ प्राक्षका देवी वधय-२ जिटिगान् वंधय-२ स्वारीम् वंधय-२ योगिन वंधय-२ प्राक्षका देवी वध्य-२ जल देवी वध्य-२ स्वार्ण व्यारीक् च्यात्र प्रहान् वंधय-२ प्राक्षका देवी वध्य-२ जल देवी वध्य-२ राक्षिण व्यारीक् च्यात्र प्रहान् वंधय-२ व्यार्ण विवादिक चार्णिक निर्म व्यार्ण व्यार्ण विवादिक चार्णिक निर्म व्यार्ण व्यार्ण विवादिक चार्णिक निर्म व्यार्ण व्यार्ण विवादिक चार्णिक विवादिक चार्णिक चार्णिक चार्णिक व्यार्ण व्यार्ण विवादिक चार्णिक विवादिक चार्णिक चार्णिक चार्णिक चार्णिक चार्ण विवादिक चार्णिक विवादिक चार्णिक चार्ण चार्णिक चार्ण चार्णिक चार्णिक चार्णिक चार्ण चा

अंही पाव्यताथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठ्ष्ण्य्यू क्षमां क्षमां क्षमां क्षमं क्षमां क्षमं क्षमां क्षमं क्षमां क्ष

विधि .— इस मत्र का साढे वारह हजार विधि से जप करं, दसास होम करे तो सर्व प्रकार के उपद्रव शात होते हैं।

# **पद्मावती माला मंत्रः (वृहत्)**

ॐ नमो भगवते श्री पादवेनाथाय घरणेन्द्र सिहताय पद्मावती सहिताय सर्व लोक हृदयानन्द कारिएण भ्रुंगो देवि सर्व सिद्धि विद्या विधायिनि कालिका सर्व विद्या मन्त्र यन्त्र मुद्रा स्केटिनिकरालि सर्व पर द्रव्ययोग वृर्ण मधिनि सर्वविष प्रमॉदिनि देवि । अजितायाः स्वकृत विद्या मंत्र तंत्र योग वृर्ण रिक्षिण जून्भे पर सैन्य मदिनि नोमोदानन्द दायिनि सर्व रोग नाशिनि सकल त्रिभुवानन्द कारिणि भ्रुंगो देवि सर्वसिद्ध विद्या विधायिनि महामोहिनी त्रैलोवय संहार कारिणि

चामुण्डि ॐ नमो भगवती पद्मावती सर्वं ग्रह निवारिणि फट् २ कम्प २ शीघ्रं चालय २ बाहुं चालय २ गात्रं चालय २ पादं चालय २ सर्वौङ्कं चालय २ लोलय २ घुनु२ कम्प२ कम्पय २ सर्व दुष्टान विनाशय २ सर्व रोगान् विनाशय २ जये, विजये, अजिते, ग्रपराजिते, जम्भे मोहे स्तम्भे,स्तम्भिन,अजिते ही २ हुन २ दह २ पच २ पाचय २ चल २ चालय २ आकर्षय २ आकम्प २ विकस्पय २ धम्ल्ब्यूँ क्षांक्षीं क्ष्रंकों काः हुफट्फट्मिग्रह ताडय २ वस्ल्ब्यूँ स्नांस्री ह्यूं कों क्षांक्षी क्षः क्षाहः २ सः २ घः २ सा२ भम्लब्यूँ हुं२ घर २ कर २ हुफट्फट्फट्ॐ गांख मद्रयाधर २ व्यन्त्व्युँ पूर हंफट्कठोर मुद्रयामात्य २ ग्राहय २ ६म्ल्ब्युँ हर हरस्वस्तिक मुद्राताडय २ । रुम्ल्ब्यू पर २ प्रज्वल २ प्रज्वालय २ धग२ धुमान्धकारिणि रारां प्रांप्रा क्ली हः २ वः २ आंनद्यावर्तमृद्रयात्रासय २ । ध्रम्ल्यूं शख चक्रमृद्रयाखिदि २ भिदि २ गम्लब्युँ गः त्रिशूल मुद्रया छेदयर भेदण्र बम्ल्ब्युँ धः चन्द्र मुद्रया नाशय २ बम्ल्ब्युँ मुद्दाल मद्रया ताडय २ पर विद्यां छेदय २ पर मन्त्र भेदय २ ध्रम्ल्ब्य् ध्रम २ वन्ध्रय २ मेदय २ हलमुद्रया पः२ वः २ यं कुरु २ व्यत्व्या को बा बाबः समुद्रे मज्जय २ घम्ल्ब्य्ं छूं छी छी छुः श्रंत्राणि छेदय २ पर सैन्यमुच्चाटय २ पर रक्षांक्षः कःक्षः हूँ ३ फट फट् पर सैन्य विध्वंसय २ मारय २ दारय २ विदारय २ गति स्तम्भय २ भम्ल्ब्य्ँ भ्रांभ्री **फ्रांभ्रों भ्रः** श्रवय २ श्रावय २ । ट्रम्ल्ब्य्रां यः प्रेषय २ पं छेदय २ द्वेषय २ विद्वेषय २ स्म्ल्ब्य्रां स्रांस्री स्नूं स्नौ स्नः श्रावय २ । मम रक्षांरक्ष २ पर मन्त्रं को भय २ छेद २ छेदय २ भेद २ भेदय २ सर्वयन्त्रं स्फोटय २ मंम म्म्ल्य्र्रै म्रांम्री म्रूंम्री म्रः जुम्भय २ स्तम्भय २ दुखय २ दुःखाय २ रूम्रुवर्यं खांखी खंखीं खंहाः ग्रीवां भंजय २ मोहय २ त्म्ल्य्ं त्रांत्रीं त्रृंतीं तः त्रासय २ नाशय २ क्षोभय २ सर्वाङ्ग स्तम्भय २ चल २ चालय २ भ्रम २ भ्रामय २ धृनय २ कम्पय २ आक-म्पय २ धम्ल्ब्य्रें स्तम्भय २ गमनं स्तम्भय २ सर्वेभूत प्रमदेय २ सर्वे दिशां बधय २ सर्वे विध्नान् छेदय 2 निकुन्तय २ सर्व दुष्टान् निग्राहय २ सर्वयंत्राणि स्फोटय २ सर्वश्रुखलान् त्रोटय २ मोटगर सर्वं दुष्टान् आकर्षय हम्ल्ब्य्ं हा ही हूं ही हः मान्ति कुरु २ तुष्टि कुरु २ पुष्टि कुरु २ स्वस्ति कुरु २ ॐ आंकौ ही हो ह पद्माविति भ्रागच्छ २ सर्वभयात् माम रक्ष २ सर्व सिद्धि कुरु २ सर्वरोगं नाशय २ । किल्नर किं पुरुष गरूड महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच वेताल रेवती दुर्गा चण्डी कृष्माण्डिनी डाकिनी बन्धं सारय २ सर्व शाकिनी मदंय २ सर्व योगिनी गणं चूर्णय र नृत्य र गाय र कल र किलि र हिलि र मिलि र सूलू र मृलू र कूलू र कूढ़ २ अस्माकं वरदेः पद्मावती हन २ दह २ पच २ सुदर्शन चक्रेण छिदि २ ह्री २ क्लींप्लींप्लुंप्लुं हाही श्रृह भू स्रृप्त हुंगीं प्रीशांशी त्रांत्री हाहीं प्रांप्रीप्रपदावती धरेणन्द्र माज्ञापयति स्वाहा ।

यह पद्मावती माला मन्त्र पढ़ने मात्र से सिद्ध होता है नित्य ही दिन मेत्रिकाल पढ़ें। सर्व कार्य की सिद्धि होती है, भूत प्रेतादि व्याधियां नष्ट होती हैं।

#### 'श्री ज्वालामालिनी देवी माला मन्तः'

अ नमो भगवते चन्द्रप्रभ जिनेन्द्राय शशाक शख गोक्षीर हार नीहार विमल धवल गात्राय घाति कर्म निर्मुलोच्छेदन करायजाति जरा मरण शोक विनाशन कराय संसार कान्ता-रोन्मूलन कराय अचिन्त्य बल पर।क्रमाय अप्रतिहृत शासनाय अप्रतिहृत चक्राय त्रैलोक्य वर्शकराय सर्व सत्व हितकराय भव्यलोक वशकराय सुरा सुरोरगेन्द्र मणिगए। खचित मुकुट कोटि तट घटित पादपीठाय त्रैलोक्यमहिताय अष्टादश दोष रहिताय धर्म चकाधीश्वराय सर्व विद्या परमेश्वराय कृविद्या अघ्नाय चतस्त्रं शदितशय सहिताय द्वादशगण परिवेध्टिताय शुक्लह्यान पवित्राय स्नन्त ज्ञानाय अनन्त दर्शनाय अनन्तवीर्याय अनन्त सुखाय सर्वज्ञाय सिद्धाय ब्रुटाय शिवाय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे स्वयंभूवे परमात्मने अच्युताय दिव्यम्तिं प्रमामण्डलमडिताय कण्ठताल्बोष्ठ पुटव्यापार रहित तत्तदभीष्टं बस्तू कथकं निशेषभाषा प्रतिपालकाय देवेन्द्र धरणेन्द्र चक्रवर्त्यादि शतेन्द्र बंदित पादार विदाय पंच कल्याणाष्ट महा प्रातिहार्यादि विभवालं-कृताय बज्जवयभनाराच सहनन चरम दिव्य देहाय देवाधिदेवाय परमेश्वराय तत्पादयंकजाश्रय निवेशिनि देविशासन देवते त्रिभुवन जन सक्षोभिणी त्रैलोक्य संहार कारिणि स्थावर जंगम कृत्रिम विषम विषसंहार कारिणि सर्वाभिचार कर्मापहारिणि पर विद्या छेदिनि पर मंत्र प्रणाशिनि भ्रष्ट-महानाग कुलोच्चाटिनि कालदष्ट्र मृतकोत्यापिनि सर्व रोगापनोदिनी ब्रह्मा विष्णु रूद्रे द चन्द्रा दित्य ग्रह नक्षत्र तारा लोकोत्पाद .... ... भय पीडा प्रमर्दिनी त्रैलोक्य महिते भव्यलोकहितंकरि विश्वलोक वर्णकरि महाभैरवि भैरव रूपधारिणि भीमे भीम रूपधारिणि महारौद्र रूपधारिणी सिद्धें सिद्ध रूपधारिणि प्रसिद्ध सिद्ध विद्याधर यक्ष राक्षस गरूड़ गधर्व किन्नर कि पूर्व दैत्योरगेन्द्रामर पुजिते ज्वाला माला कराले तत्तदिगन्तराले महामहिष वाहिनि त्रिशुल चक्र भ्रष पाश कर करासन फलवरद प्रदान विराजमान घोढकार्द्ध भूजे खेटक कृपाण हस्ते त्रैलोक्याकृत्रिम चैत्यालय निवासिनि सर्व सत्वानुकम्पनि रत्नत्रय महानिधि सांख्य सौगत चार्वाक मीमांसक दिगम्बरादि पूजिते विजयवर प्रदायिनि भन्यजन संरक्षिणि दृष्ट जन प्रमादिनि कमल श्री गृहीत गर्वावलिप्त ब्रह्म राक्षस ग्रहापहारिणि शिवकोटि महाराज प्रतिष्ठित भीम लिगोत्पाटन पट प्रतापिनि समस्त ग्रहाकर्षिणि (ग्रहानुबन्धिनि ग्रहानुद्धेदिनि ग्रह काला मृत्ति) नगर निवासिनि पर्वत वासिनि स्वयंभूरमण वासिनि वज्र वेदिकाधिष्ठित व्यतरावास वासिनि मणिमय सुक्ष्म घंटनाद किचिद्रणित नुपूर यूक्त पादार विन्दे वका वैड्ये मुक्ताफल

हरित्मणि मयूरवमाला मण्डित हेम किकिणि भणत्कार विराजित कनक ऋजुसूत्र भूषित नितम्बनि वारद नीरद निर्मलायमान सूक्ष्म दुकूल परीत दिव्य तनुमध्ये संध्यापरागारूण मेघ समान कौसुम्भ वस्त्र धारिणि बालाकं रूक् सिन्नभायमान तपनीय वसनाच्छादिते इन्द्र चन्द्रकादि मौक्तिकाहार विराजित स्तन मण्डले तारा समूह परिस्रोत्तमांगे यमराज लुलायमान महिषासुर मर्दन दक्षभूत महामहिष वाहिनि ताराधर तारे नीहार पटीर पयः पूर कर्पूर शुभायमान विमल धवल गात्रे भयकाल रूद्र रौद्रावलोकित भाल नेत्रानल विस्फुलिंग समूह सन्निभ ज्वालावेष्टित दिव्य देहिनि कुल शैल निर्भेदिनि कृत सहस्र धारायुक्त महा प्रभा मण्डल मण्डित कृपाणि भाज दोर्दण्डे देवि ज्वालामालिनि श्रत्र एहि २ र पिण्ड रूपे एहि २ नव तत्त्व देहिनि महामहित मेलला कलित प्रतापे एहि २ ससार प्रमदिनि एहि २ महामहिषवाहने एहि २ कटक कटि सूत्र कुण्डलाभरण भृषिते एहि २ घनस्तनि किकिणि नुपूरनादे एहि २ महामहित मेखला सूत्रे एहि २ गरूड गंधर्व देवासुर समिति पूजित पादपकजे एहि २ भव्यजन संरक्षिणि एहि २ महादुष्ट प्रमादिनि एहि २ मम ग्रहाकिषणि एहि २ ग्रहानुबन्धिनि एहि २ **ग्रहानु-छेदिनि** ए**हि २ ग्रहकाल कालामु**खि एहि २ ग्रहोच्चाटिनि एहि २ ग्रह मारिणि ए**हि** २ मोहिनि एहि २ स्तम्भिनि एहि २ समुद्रधारिण एहि २ धुनु २ कम्प २ कम्पावय २ मण्डल मध्ये प्रवेशय २ स्तम्भ २ ॐ ह्रां ही ह्रू ही ह ग्राह्मानन गुण्ह२ जल गुण्ह२ गध **बुण्हर अक्षतं गुण्हर पुष्प गृण्हर चरू** गृण्हर दीप गृण्हर धूप गृण्णर फलंगुण्हर आविशांगण्हर ॐ हुम्ल्युँ महादेवि ज्वालामालिनि ही क्लीब्लूं बांद्री हाही हू ही ह्रः हा देव प्रहान् आकर्षय २ ब्रह्मा विष्णु रूद्रेन्द्रादित्य ग्रहान्नाकर्षय २ नाग ग्रहान्नाकर्षय २ चक्क ग्रहाचाकर्षय २ गधर्व ग्रहाचाकर्षय २ ब्रह्मराक्षस ग्रहाचाकर्षय २ भूत ब्रह्माकर्पय २ ध्यन्तर ग्रहान्नाकर्षय २ सर्व दुष्ट ग्रहान्नाकर्षय २ शतकोटिदेवतानाकर्पय २ सहस्रकोटि पिशाच देवतानाकर्षय २ कालराक्षस ग्रहानाकर्षय २ प्रोतासिनो यहानाकर्षय २ वैतालो **ग्रहानाकर्षं**य २ क्षेत्रवासी ग्रहानाकर्षय २ **ह**न्तुकाम ग्रहानाकर्षय २ अपस्मार क्रहानाकर्षय २ क्षेत्रपाल ग्रहानाकर्षय २ भैरव ग्रहानाकर्षय २ ग्रामादि देवतानाकर्षय २ प्रहादि देवतानाकर्षय २ कुलादिदेवतानाकर्षय २ चण्डिकादि देवतानावर्षय २ शाकिनि ग्रहानु-**आकर्षय** २ डाकिनी ग्रहानाकर्षय २ सर्व योगिनी ग्रहानाकर्षय २ रणभूत ग्रहानाकर्षय रज्जूनिग्रहानाकर्षय २ जलग्रहानाकर्षय २ अग्नि ग्रहानाकर्षय २ मुक ग्रहानाकर्षय २ मर्ख-ग्रहानाकर्षय २ छल ग्रहानाकर्षय २ चोरचिताग्रहानाकर्षय २ भूत ग्रहानाकर्षय २ शक्ति-भहानाकर्षय २ चाडाली ग्रहानाकर्षय २ मातंगग्रहानाकर्षय २ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गुद्रभव भवान्तर स्नेह वैर बंध सर्व दृष्ट ग्रहानाकर्षय २ कम्य २ मत्योरक्षय २ जबरंभक्षय २

अनलविषंहर २ कुमारींग्क्ष २ योगिनींभक्षय २ शाकिनीं मर्दय २ डाकिनीं मर्दय २ पूतनीं कम्पय २ राक्षसीं छेदय २ कोलिकामुद्रा दर्शय २ सर्व कार्यकारिणी सर्व ज्वर मींह्निसर्व शिक्षांजन प्रतिपादिनि एहि २ भगवति ज्वालामालिनि एकाहिकं द्वाहिक व्याहिक चातुर्यिकं वात्तिक इलेध्मिक पैत्तिक २ इलेध्मिक साम्निपातिक (वेला) ज्वरादिकं पात्रे प्रवेशय २ ज्वलि ज्वलि ज्वालावय २ मुंच २ मुंचावय २ शिरं मुंच२ मुखं मुंच २ ललाटं मुंच २ कठं मुच २ बाहूं मुंच २ हृदय मुच २ उदर मुंच २ कटि मुंच २ जानुं मुंच २ पादं मुंच २ ग्राछेदय २ कों भेदय २ ही मर्दय २ क्षी बोधय २ ह्म्ल्ब्य्ूँ घूर्मय २ ररररराग सघपातय २ परमंत्रान् स्फोटय २ ॐ हां ही हुं ही हः घे घे फब्स् स्वाहा। अस्मिन् दलमध्ये प्रवेशय २ पात्रे गृहण २ आवेशय २ ग्रासय २ पूरय २ खण्ड २ कटकट कंपादय २ ग्राहय २ शीर्ष चालय २ भालंचालय २ नेत्रंचालय २ वदन चालय. २ कण्ठं चालय २ बाह्रं चालय २ हस्त चालय २ हृदयं चालय २ गात्रं चालय २ सर्वाग चालय २ लोलय २ कंप २ कम्पावय २ शीघ्रं अवतर २ गृण्ह २ ग्राह्य २ ध्रचेलय १ आवेशयर ३३० ६म्ब्ब्यूँ ज्वालामाजिनी ही क्ली ब्लूंद्रा द्रीक्षाक्षी क्षूक्षीक्षः हा सर्व दुष्टग्रहान् स्तभय २ हापूर्वं बधय २ दक्षिण बधय २ पश्चिम बंधय २ उत्तरं बंधय २ ठः ठ हुफट्२ घेघे ॐ र्म्ल्ल्य्रूँ ज्वालामालिनी ह्री क्ली ब्लूंद्रांद्रीज्वल ररररर र र रारा प्रज्यल २ हज्वल ज्वल धग२ घृंघृ घुमाधकारिणी ज्वल ज्वल ज्वलित शिखे प्रलय धग धगित बदने देव ग्रहान् दह २ नाग ग्र**हान् दह २ यक्ष ग्रहान् दह २ गंधर्व ग्रहान्** दह २ वहा रक्षम ग्रहान् दह २ सर्वभूत ग्रहान् दह २ व्यन्तर ग्र**हान् दह २** सर्वदुष्ट **ग्रहान्** दह २ शतकोटि देवतान् दह २ सहस्र कोटि पिशाच राजान् दह २ **घेघे स्**फोटय २ **मारय २** दहनाक्षि प्रलय धग धगित मुखि ॐ ज्वालामालिनि ह्ना ही हुं हो ह हाः सर्व दुष्ट प्रह हृदय हूदहदहपच पचिछिदि२ भिदि२ हहाहा:हा:हे हे हूफट्२ घे२ॐ भ्रस्लर्युं ज्वालामालिनि ही क्लोब्लूदा द्री भ्राभी भ्रूंभी भ्रः हाः सर्वेदुष्ट ग्रहान् ताडय २ हूफट्२ घे२ । ॐ म्म्ल्य्ूं ज्वालामालिनि ह्री क्लीब्लूद्रांद्री स्नाम्नी स्रूमी सः हाः सर्वदुष्ट ग्रहाणा वज्जमय सूच्या ग्रक्षिणी स्फोटय २ अदर्शय २ हं फट्२ घे२। ॐ स्मन्ध्यूँ ज्वालामालिनि ही क्ली ब्लूंद्राद्री हाग्रां को क्षी यांगी युंगी युंहाः सर्वे दुष्ट ग्रहान् प्रेषय २ घे २ हूं जः ज ज ॐ घ्म्ल्ब्य्ूं ज्वालामालिनि ह्री वली ब्लूंद्रांदी घ्रांघीं घ्रूं घौघ हाः घघसं ल खङ्गैरावण सिद्धिया घातय २ सच्चन्द्रहासः शस्त्रेण छेदय २ भेदय २ जठरंभेदय २ भाँभः खंख हह हूं २ फट्२ घे२ ॐ म्प्ल्ब्य्ूंज्वालामालिनि हीं क्लीं ब्लूंद्रांद्री झूं झूं झूं झूं झूं हा सर्वे दुष्ट ग्रहान् वज्ञपाशेन बधयार मुख्टि बधेन बंधयार हुं फट्२ घे२। ॐ व्यस्टयूं ज्वालामाजिन हीं बली ब्लूंडांडी बांबी खूंबीं खुं हाः सर्वंदुट्ट ग्रहाणां मंगमंग कुरु र प्रीवां भंजय र हुं फट्२ घे२। ॐ क्रस्टय्ं ज्वालामालिनि हीं बलीं ब्लूंडांडी छाछी छूं छी छुः हाः सर्वंदुट्ट ग्रहाणा अन्त्राणि धेदय २।

हूँ कद कट् षेषे। ॐ ठ्रस्त्थ्यूं ज्वालामालिनी ह्री क्लीं ब्लूं द्रांद्रीं ट्रां ठ्रीं ट्रं कुँ हु: हा: सर्व दुष्ट यहात् विद्युत्पाषाण अस्त्रेण ताडय २ भुग्यां पातय २ फट् फट् थे थे। ॐ क्रस्त्र्य्यं ज्वालामालिनि ह्री क्लीं ब्लूं द्रांद्री बा बी बूं बी ब हा: सर्वेदुष्ट प्रहान समुद्रे मज्जय २ हंफ्ट् फट् थे थे। ॐ क्रस्त्र्यं ज्वालामालिनि ह्री क्ली ब्लूं द्रांद्री ड्रांड्री ड्रंड्री ड्रंड्रा सर्वेद्रात्य २ हा: सर्वे वालिनि सर्वय २ हूँ पट् फट् थे थे सर्वे योगिनिस्तर्जय तर्जय सर्वे शत्तु प्रास्थ २ ख लं लं लं लं लं वायय सावय स्वायय संत वं मं हां फंसवं प्रहान् उत्थापय २ नट नट नृत्य नृत्य स्वाहा य य सर्वे दैत्यात्र प्रसाय स विश्वस्य २ स्कृत द्र द्र पव पच पच पचयाच २ घट र ध्रम २ खुक् २ पुक् २ पुक २ सर्वेषिद्रव महान्य स्तम्य २ अम् २ हं हं दर दर पर २ खर २ खड्गरावण सहिष्या धातय २ पातय २ चन्द्रहास सरनेण छेदय २ भेदय २ फंड स हं हं लं लं चं चं दं फट एट थे थे हां हा आ की क्षी क्षी ही क्ली ब्लूं द्रांद्री की सी की की अवालामालिन्या जाप्यांत स्वाहा ।। ध्यं प ति सतिद्रि ...।

#### ॥ इति ॥

इस ज्वालामालिनीपठित सिद्ध माला मत्र को ७२ दिन तक दीप घूप रस्कर नित्य ही १ बार पढने मात्र से सिद्ध हो आयगा, फिर प्रत्येक व्याधि में पानी मत्रित करके देने से अथवा भाडा देने से सर्वं व्याधि दूर हो, और भून, प्रेत, शाकिनि आदि तथा परिविद्या का प्रभाव नष्ट होता है।

#### सरस्वती मन्त्र:

सन्त्रः —ॐ अर्हन् मुख कमल वासिनी पापास्म क्षयंकरी श्रुत ज्ञाना ज्वाला सहस्त्र ज्वलने सरस्वती मत्पापं हन २ वह २ पच २ क्षां क्षां क्षः क्षीर वर धवले अमृत संभवे (पल्लवे) अमृतं श्रावय २ वं वं वं वं हं हुं फट्स्वाहा।

े विधि: - केशर घिसकर गोली ३६० बनाकर दीपोत्सव के दिन अववा शरद पूर्णिमा के दिन अहंन्त प्रतिमा के सम्मुख साधन करें। १००० जप करे। उपरोक्त से १ गोली को २१ बार मंत्रित करके पातः उस गोली को खावे, इस प्रकार ३६० दिन में ३६० गोली खावे तो महान विद्यावान हो। किन्तु खट्टा खारा नही खावे। प्रतिदिन स्मरण करने से बुद्धि का वैभव बढता है।

डितीय विधि: — इस मंत्र को कांसी की थाली में लिखे सुगंधित द्रव्यों से, फिर सुगंदित पूजों से १०० म् वार मंत्र का जाप करे, शरद पूणिमा के दिन मेवा की खीर बनाकर रखे। दूसरे दिन वहीं मेवा की खीर खावे और कुछ नहीं खावे, तो सरस्वती प्रसन्न रहे। बुढि प्रवल होनी है। यह प्रयोग शरद पूणिमा के दिन करें। जप सुगंचित पुजों से करें।

# । शांतिमन्त्र लघू।

मन्त्र :—ॐ हीं श्री शांति नाथाथ जगत् शांति कराय सर्वोपद्रवशांति कुरु २ हीं नमः स्वाहा।

विधिः :— इस मत्र का जाति पुष्प से नित्य ही १०८ बार जप करने <mark>से सर्वभनो बांछित</mark> प्राप्त होता है।

#### शांति मन्त्र

मन्त्रः —ॐ नमोःहॅंते भगवते श्री शांति नाथाय सकल विष्न हराय ॐ हां हीं ह्रं ह्रां हः अ ति आ उ सा अमुकस्य सर्वोपद्रव शांति लक्ष्मी लाभं च कुरु २ नमः (स्वाहा)

विधि - इस संत्र का सोलह दिन मे १६००० जप करके दशास होम करे, णुक्ल पक्ष के पख्नवाड़े में १६ दिन का जो पख्नवाड़ा हो, उसमें प्रत्येक दिन १००० जप सुगन्धित पुर्श्यों से करेनो सर्वकार्यकी सिद्धि हो। उपसर्ग, उपद्रव, सर्वदूर हो, सर्वशांति होती है। लक्ष्मी लाभ, यश लाभ होता है।

#### नवग्रह जाप्य

# १ रवि महाग्रह मन्त्र

ॐ नमोऽहंते मगवते श्रीमते पद्यप्रभतीर्थं कराय कुसुलयक्ष मनोवेगा यक्षी सहिताय ॐ आँ को हों हः आदित्यमहाग्रह (मम कुटुंबवर्गस्य) सर्व दुष्टप्रह रोग कष्टनिवारणं कुरु कुरु सर्वशांति कुरु कुरु सर्थ समृद्धि कुरु कुरु इष्ट संपदा कुरु कुरु अनिष्ट निश्सनं कुरु कुरु अनधान्य समृद्धि कुरु कुरु काममांगल्योत्सर्थ कुरु कुरु है फट्।

इस मंत्र का जप ७००० हजार करें, तो रवि गृह शांत होने हैं।

# २ सोम महाग्रह मन्त्र

ॐ नमीऽहंते भगवते श्रीमते चंद्रप्रभतीयं कराय विजय यक्ष ज्वाला-मालिनी यक्षी सहिताय ॐ आं कों हों हः सोममहाग्रह मम बुष्टपह रोगकष्ट निवारणं सर्व शांति च कुरु कुरु हूं फद्।। इस मत्र का ११००० हजार जगकरे।

## ३ मंगल महाग्रह मन्त्र

माःहेते मगवते वानुपूज्यतीर्णं कराय वण्युलयक्ष गांधारी यक्षी सहिताय ॐ औं कों हुईं हु: मंगलकुल महाग्रह मम-दुष्टग्रह रोगकष्ट निवारणं सर्वशांति च कुरु कुरु हुं फट्।।

इस मंत्र का जप १०००० करे।

# ४. बुध महाग्रह मन्त्र

ॐ नमीऽहते सगवते श्रीमरो सत्लीतीर्थं कराय कुवारेयक्ष अपराजि-ता यक्षी सहिताय ॐ औं कों हीं हः बुधमहाग्रह मम दुष्टग्रह रोग कष्ट निवारणं सर्वे झांति च कुरु कुरु हुं फट् ॥

इस मन्त्र का जाप १४००० करे।

### ५. गुरू महाग्रह मन्त्र

ॐ नमोर्झ्ते भगवते श्रीमते वर्षमान तीर्थं कराय मातंगयक्ष सिद्धा-यिनीयक्षी सहिताय ॐ त्रों हीं हुः गुरूमहाग्रह मम बुष्टग्रह रोगकष्ट निवा-रणं सर्व शांति च कुरु कुरु हूं फट्।।

ग्रह की शांति के लिये इस मन्त्र का जप १६००० हजार करे।

#### ६. शुक्र महाग्रह मन्त्र

ॐ नमी ईंते मगवते श्रीमते पुष्पवंत तीर्थं कराय अजितयक्ष महाका-लीयकी सहिताय ॐ आं कों हों हु: गुकमहाग्रह मम बुख्यह रोगकष्ट निवारणं सर्व शांति च कुरू कुरू हुं कट्।।

इस मन्त्रका जप १६००० हजार करे।

### ७. शनि महाग्रह मन्त्र

ॐ नमीऽहते भगवते श्रीमते मुनि सुवततीर्थं कराय बरणयक्ष बहुर-पिणीयक्षी सहिताय ॐ आं कों हीं हुः शनिमहाग्रह मम दुष्टग्रह रोगकष्ट निवारण सर्वे शांति च कुरू कुरू हुं फट्।।

इस मन्त्र का जप २३००० हजार करे।

### राहु महाग्रह मंत्र

ॐ नमोऽहंते भगवते श्रीमते नेमितीर्णकराय सर्वाष्ट्रयक्ष कुष्मां-डोयको सहिताय ॐ आं कौ हीं हुः राहुमहाग्रह मम दुष्टग्रह रोगकष्ट निवारणं सर्व गांति च कुर कुर हुं फट्।।

इस मन्त्र का १८००० जाप करे।

# ९. केतुमहा ग्रह मन्त्र

ॐ नमोऽहंते भगवते श्रीमते पावर्जतीर्थं कराय घरणेंद्रयक्ष पद्मावतौ-यक्षी सहिताय ॐ आं कों हीं हुः केतुमहाग्रह मम दुष्टग्रह रोगकष्ट निवारणं सर्व शांति च कुरु कुरु फट्।।

इस मन्त्रका ७००० जप करे।

नोट —प्रत्येक ग्रह के जितने जप लिखे हो उतना जप करके नवग्रह विधान करे। दशमास होम करे तो ग्रह की शान्ति होती है।

#### शान्ति मन्त्र

ॐ नमोऽर्हते भगवते प्रक्षीणाशेषदीव कल्मवाय दिव्य तेजोमूर्तये नमः

श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पायप्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगाय भृत्यु विनाशनाय सर्वपरकृत क्षुद्रोपद्भव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ॐ हां हीं हुं हों हः असि आउसा मम सर्व शांति कुर कुर स्वाहा ।

विधि — इस ग्रान्ति मन्त्र को गुकल पक्ष के सोलह दिन के पलवाड़े में प्रत्येक दिन १००० जप करें। सोलह दिन में सोलह हजार जप दीप, धूप विधि से करें, किर ग्रान्ति विधान कराकर, १६००० जप का दलांस होम करें, तो सर्वप्रकार के रोग, सर्व प्रकार के डाकिनी, ग्राकिनी, भून, प्रतादि वाधा दूर हानी है। लक्ष्मी लाभ होता है, मनवाछित सिद्धि प्राप्त होती है।

### वर्द्धमान मन्त्र

अर्थ णमो भय वदो वडढ माणस्स रिसहस्स चक्कं जलंतं गच्छइ आवासं पायालं लोयाणं भूयाणं जये वा विवादे वा थंभणेवा रणांगणेवा रायं गणेवा मोहेण वा सब्ब जीवसत्ताणं अपराजिदोमम् भवदु रक्ल २ स्वाहा ।

विधि: — इस वर्डमान महाविद्या को उपवास करके एक हजार जप सुगन्धित पुष्पों से जप करे, दशमास होम करे, तो ये मन्त्र सिद्ध हो जाता है। फिर कही ते भय आने बाला हो अथवा आ गया हो, तो सरसों हाथ में लेकर सर्व दिणाओं में फंक देते से भ्रागत उपद्रव, भय, परकृत विद्याएँ सर्व स्तम्भिन हो जायेंगे। घर में स्मरण् मात्र से ही शांति हो जायगी। विशेष फल गृह गस्य है।

# जिनेन्द्र पंच कल्याणक के समय प्रतिमा के कान में देने वाला सूर्य मन्त्र

ॐ हीं भूं हुं सुंसुः कौं हीं ऐं अहं नमः सर्व अर्हन्त गुणभागी भवतु स्वाहा ।

विधि: -- प्रतिष्ठाचार्य इस मन्त्र को २१ वार कान में पढे।

मन्त्रः—ॐ हीं श्रींक्लीं हो हीं श्रींश्री जय जय द्रांकलि द्राक्ष सां मृजय जिनेभ्योः ॐ भवतुस्वाहा।

विधि: -- इस मन्त्र को दर्पण सामने रखकर ५ बार कान में पढे।

सन्त्रः ---ॐ हीं कों सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रातर गात्राय चतुरशिति गुण गणधर चरणाय अष्ठवत्वारिशत गणधर वलाय वद्त्रिशत गुण संयुक्ताय णमो आइरियाणं हं हं स्थिरं तिष्ठ २ ठः ठः चिरकालं नंदतु यंत्र गुण तंत्र गुणं वेदयुत्तं अनंत कालं बढं यन्तुं घर्माचार्या हुं रं कुरु २ स्वाहा, स्वाधा ।

विधि:-इस मन्त्र को भी प्रतिमा के सामने सात बार पढे।

### प्रत्येक शासन देव सूर्य मन्त्र

- भन्त्र:—ॐ हीं श्रीं क्लीं हां श्रीं वं सर्वज्ञाय प्रचण्डाय पराक्रमाय बटुक भैर बाय अमुक क्षेत्रपालाय अत्र अवतर २ (तष्ठ २ सर्व जीवानां रक्ष २ हं फट स्वाहा ।
- विधि .—इस मन्त्र से जिस क्षेत्रपाल की प्रतिष्ठा करनी हो, उस क्षेत्रपाल की मूर्ति के कान में २७ बार पढ़े।

# पद्मावती प्रतिष्ठावायक्षिणी प्रतिष्ठा सूर्य मन्त्र

- भन्त्र:—ॐ हर्तें श्रींक्लों ब्लूं ऐंश्री पद्मावतीदेवी (ब्यै) अत्र अवतर २ तिष्ठ २ सर्वजीवानांरक्ष २ हंफट्स्वाहा।
- विधि :—कोई भी देवी की प्रतिष्ठा करनी हो तो इस मन्त्र को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस मृति के दोनो कानो मे २७–२७ बार पहना चाहिये।

# धरणेन्द्र अथवा यक्ष प्रतिष्ठा सूर्य मन्त्र

- मन्त्र:—ॐ हीं श्रीक्लींब्लू ऐंश्रीधरणेन्द्र देवताये अत्र अवतर २ अत्र तिष्ठ २ सर्व जीवानां रक्ष २ हुंफट्स्वाहा ।
- विक्रि: इस मन्त्र को यक्ष मूर्ति के कान में २७ २७ बार कान मे पढ़ने से प्रतिष्ठा हो जायगी।
- मन्त्र :---ॐ हीं श्रीं क्लीं वद् २ वाग्वादिनीभ्योनमः।
- विधिः :—कुमकुम कपूर के साय सूर्य ग्रहण मे जिल्लाग्ने लिखित्तस्य नरस्य वाग्वादिनी संतुष्टा भवति ।
- मन्त्र :---ॐ ह्रीं श्रीं वद् २ बाग्वादिनी भगवति सरस्वती ह्रीं नमः ।

किश्रीय:—१२००० जप इस मन्त्र का करके दशाण होम करे, सूर्य या चन्द्र ग्रहण में वेला, वक्, मालकांगणी, इन चीजों को १०६ बार मन्त्रीत करके जिम बालक को खिलाबे उसकी बृद्धि का विकास होता है।

11 0 11

# गणधर वलय से सम्बन्धित ऋद्धि मंत्र व फल

ॐ णमो अरहंताणं णमो जिणाणं हां हों हूं हों हुः अश्रितचके फट् विचकाय स्वाहा ॐ हों अहं असि आउ सा हों २ स्वाहा। एतत् सर्व प्रयोजनीयम्, विसुचिकाशान्ति भंवति ॥ १ ॥

ॐ णमो अरहंताणं णमो जिणाणं हां पुष्प १०८ जपेत्, ज्वारनस्त्र-नम् ॥ २ ॥

णमो परमोहिजिणाणं हां शिरोरोगनाशनम् ॥ ३ ॥
णमो सब्बोहिजिणाणं हां अक्षिरोगनाशनम् ॥ ४ ॥
णमो अणंतोहिजिणाणं कणंरशं नाशय(त ॥ ४ ॥
णमो अणंतोहिजिणाणं कणंरशं नाशय(त ॥ ४ ॥
णमो कुटुबुढीणं शूल-गुल्म-उदररोगं नाशयति ॥ ६ ॥
णमो वोजबुढीणं व्वास-हिक्कादि (हीचकी) नाशयति ॥ ७ ॥
णमो पदाणुसारीणं परैं: सह विरोधं कलहं नाशयति ॥ ६ ॥
णमो संनिन्नसोयाणं कासं नाशयति ॥ ६ ॥
णमो पत्ते यबुढाणं जीतवादिविद्याच्छेदनम् ॥ १० ॥
णमो सर्यबुढाणं कवित्वं पाण्डित्यं भवति ॥ ११ ॥

णमी बोहिबुद्धाणं अन्यतरगृहीते श्रुते एक संघी भवति ५२ विणं स्रावज्जपेत्।।१२।।

णमो उज्जुमईणं शान्तिकं भवति, दिन २४ यावज्जपेत् ॥ १३ ॥ णमो विउलमईणं बहुश्रतत्वम्, लवणाम्लवजं भोजनम् ॥ १४ ॥ णमो स्सपुट्योणं सर्वाङ्गवेदी भवति ॥ १४ ॥ णमो चऊदसपुट्यीणं जापः १०८ स्वसमय-परसमयवेदी ७ भवति ॥१६॥

णमो अट्टंगनिमित्त कुसलाणं जीवित-मरणादिकं जानाति ।। १७ ।।

णमो विउब्बर्णारिहियसाणं काम्यवस्तूनि प्राप्नोति, दिन २६ जापः ।। १८ ।।

णमी विज्जाहराणं उह शप्रदेशमात्रं से गच्छति ॥ १६ ॥
णमी जारणाणं विन्तामुध्टिपदार्थं स्वरूपं जानाति ॥ २० ॥
णमी पण्हसमणाणं आयुर्वसानं जानाति ॥ २१ ॥
णमी आगासगामीणं अन्तरिक्षे योजनमात्रं गमयति ॥ २२ ॥
णमी आसीविषा (सा) णं विद्वेषणं पार्वष्टकसंत्रकमेण ॥ २३ ॥
णमी विद्वीविसाणं स्थावर जङ्गम-कृत्रिमविष् नाशयति ॥ २४ ॥
णमी उग्गतवाणं वाचास्तं-मनम् ॥ २४ ॥

णमो दित्ततवाणं रविवाराद् दिनत्रयं मध्याहूने जापः, सेना-स्तम्म ॥ २६ ॥

णमी तत्ततवाणं जलं परिजप्प पिबेत् अग्निस्तम्भं ॥ २७ ॥
णमो महातवाणं जलस्तम्भनम् ॥ २६ ॥
णमो घोरतवाणं विष-सप्पं-मुखरोगादिनागः ॥ २६ ॥
णमो घोरगुणाणं लूतागर्मपिटकादि नाशयित ॥ ३० ॥
णमो घोरगुणाणं लूतागर्मपिटकादि नाशयित ॥ ३० ॥
णमो घोरगुणयरकमाणं दुब्दमुगादीनां भयं नाशयित ॥ ३१ ॥
णमो घोरगुण बंभवारीणं ब्रह्मराक्षसादि नाशयित ॥ ३२ ॥
णमो आमो सहिपताणं जन्मान्तखेरेण पराभवं न करोति ॥ ३३ ॥
णमो खेलोसहिपताणं सर्वानपमुत्यूनपहरित ॥ ३४ ॥
णमो जल्लोसहिपताणं अपस्मारमवलेपं चित्तविष्लवं नाचयित ॥ ३४ ॥
णमो विष्योसहिपताणं गजमारो आश्यित ॥ ३६ ॥

'जमो सञ्जोसहियत्ताणं' मनुष्यमरकं नाशयति ॥ ३७ ॥
'जमो मणवलीणं' अञ्चमारी शास्यति ॥ ३८ ॥
'जमो वचोवलीणं' अजमारी शास्यति ॥ ३८ ॥
'जमो कायवलीणं' गोमारी शास्यति ॥ ४० ॥
'जमो अमयसबीणं' समस्तमुपसर्गं शास्यति ॥ ४१ ॥
'जमो सप्तिसबीणं' एकाहिक-द्वयाहिक-त्र्याहिक चातुर्थिक-पाक्षिक
मासिक-सावत्मरिक-वातादिसमस्तज्ज्दंर नाशयति ॥ ४२ ॥

णमो खोरसवीणं गोक्षीरं परिजत्यिपिबेत् दिन २४ क्षयं कांस गण्डमाला-दिकं च नाश्यति ॥ ४३ ॥

'णमो अवखीणमहाणसाणं' आकर्षणं ॥ ४४ ॥ 'णमोलोए सब्बसिद्धाग्रदणाणं' राजपुरूषादिवश्यं ॥ ४५ ॥

ॐ नमो भगवदो महदि महाबीर वड्डमाणबुद्धिरिसीणं चेतः समाधिम व स्थायां प्राप्नोति ॥ ४६ ॥

ॐ णमो जिणे तरे उत्तरे उत्तिण्णभवण्णवे सिद्धे २ स्वाहा ।

पूर्वसेवा—करजापः ११००० ततः। १००६ अथवा जघन्यतः १०६ उभयं गरूडाक्षतंजपिः इति सिद्धा भवति । ततो महित संघादि कार्ये प्रयुज्जते अनागाढे न प्रयोज्यम् । रोद्रकर्मणि 'ॐ णमो जिणे चक्कवाने' इति विशेष । शेषं समानमेव ।

#### प्रयोगञ्चेत्यम् ------ --- - - ------

३ तथा स्वकार्थेऽध्यादी जलदीः स्थूये जापः शतत्रयंत्तन प्रतीक्षते । ततः स्वोत्सङ्गान्छ्वेता मार्जारिका निर्गन्छति । सा च गन्छन्ती धीररनुगभ्यते । यत्र झाटादी गत्वान्तर्थते तत्र एकहन्ते चनिते वर्ग कृत्वा मध्ये चंदन टिक्कक कृत्वा गरूडाक्षतैजीतिक लिकाभिर्वा १०८ जाप दिन ६ न प्रतीक्षते कार्य सिद्धयति ।

अथ अत्रस्तुता अपि मन्त्रा नान्वीपदार्मस्वात् प्रकात्यन्ते केचित—नमो 'अरहन्ताणं इत्यादि नमो लोए सब्बसाहण' पर्यन्तमादौ पठयते ॐ णमो ।

जिणाणं २ णमो ओहिजिणाणं ३ णमो परमोहिजिणाणं ४ णमो सब्बोहिजिणाणं ४ णमो अणंतोहि जिणाणं ६ णमो कृ दुबुद्धीणं ७ णमो बीज(य)बुद्धीणं

द णमो पयाणुसारीणं ६ णमो संमिन्नसोयाणं १० णमो सयंबुद्धाणं ११ णमो
पत्ते यबुद्धाणं १२ णमो उज्जुमईणं १३ णमो विज्ञलमईणं १४ णमो वसपुब्बीणं
१४ णमो चजदस- पुब्बीणं १६ णमो अट्ठांमहानिमित्तकुसलाणं झाँ झाँ
सत्यं कथय कथय स्वाहा । अष्टोत्तरशतजापेन यत्किञ्चित्पृष्ठथयते तत् सर्वं
कथयति भवति च ।

अत्रापि पूर्वपाटः । १ ॐ णमो आमोसहिपताणं २ णमो जल्लोसहिप-त्ताणं ३ णमो खेलोसहिपत्ताणं ४ णमो विष्पोसहिपताणं ४ णमो सब्बोस-हिपत्ताणं झौं २ स्वाहा ।

गुल्म-शूल-प्लोह-दद्गु (दाद्) गड-गण्डमाला-कुष्ट-सर्वज्वरातिसार लूता वर्णा विद्याणि अन्येऽप्यष्टोत्तरशत व्याघय उञ्जनेन जलपानेन नश्यत्ति ।

पूर्ववतः पाठः । १ ३३ णमो उग्गतवाणं २ णमो दित्तवाणं ३ णमो तत्ततवाणं ४ णमो महातवाणं ५ णमो घोरतवाणं ६ णमो घोरगुणाणं ७ णमो घोरपरक्कमाणं ६ णमो घोरगुणबनयारीणं झ्रौं झ्रौं स्वाहा । युद्ध तस्कराविघो-ऽशभयनाशो युद्धे विजयस्च ।

पूर्ववत् पाठः । १ ॐ णमो खीरासवीणं २ णमो सिटपरासवीणं ३ णमो महुसवीणं ५८ णमो अमयसवीणं स्वाहा । सवीं वधी (धि) उत्पादन-बंधन-विमो-जन्मिक्षण्यण कला पानीय स्थावरजङ्गमजाठरयोगज इत्सिमादिसर्वविष स्तुतिपदानि ३२, २४, १८—१६—१३—१२—६ यावत् पच्च भविष्यति इहचात्यन्तगोष्यान्याम्नायान्तराणयपि सन्तीति ब्रद्धाः ।

तथाहि [ॐ णमो अरिहंताणं हां हों हूं हों हुः अप्रतिचके फट् दिवकाय हों अहं असिआउसा झों झों स्वाहा ॐ नमो भगवते अरिहंताणं णमो ओहि जिणाणं हां हों हुं, हों हुः अप्रतिचके फट् विचकाय हों अहं असिआउसा झों झों स्वाहा । पूर्वोक्तयंत्रस्वरूपं ध्यात्वा कार्योत्सर्गं दत्वा एतं मंत्रसब्दोत्तरशतवारं जयेत । ज्वरस्तम्मनं मवति ॥ २ ॥]

- ॐ णमो बीज (य) बुद्धीणं । एतन्मंत्रमच्टोत्तराशतवारं कायोत्सर्गेण यन्त्रस्वरूपं घ्यात्वा जपेत । काशस्त्रासहिक्कारोगोऽपयाति ॥ ३ ॥
- ॐ णमो परमोहिजिणाणं। एतःमःत्रं ध्यात्वा कायोत्सर्गेण तिष्ठेत्। शिरोरोगोऽपयाति ॥ ४ ॥
  - ॐ णमो णमो सन्बोहिजिणाणं अक्षिरोगोऽपैति । ४ ॥
  - ॐ णमो-णमो अणंतोहिजिणाणं कर्णरोगनाशः ॥ ६ ॥
  - ॐ णमो-णमो कुटुबुद्धीणं शूल-गुल्म-कृमिनाशः ।। ७ ।।
  - ॐ णमो णमो पत्ते यबुद्धाणं । प्रतिवादि पक्षस्य विद्याच्छेद ।। ५ ॥
- 'ॐ णमो सयंबुद्धाणं' झौ झौ स्वाहा। प्रतिदिवसं सिद्धभींक्त कृत्वा अष्टोत्तरशतिवनानि यावत् अष्टोत्तरशतं जपेत् कवित्वमागमवेदित्वं च मवति ॥ ६ ॥
- ॐ णमो बोहिबुद्धाणं झों-झों स्वाहा । पञ्चिविशतिदिनानि यावच्छतं जपेत एक संघो (१) भवति ॥ १० ॥
- ॐ णमो दसपुष्वाणं झाँ झाँ स्वाहा । एकान्तर भोजनं कृत्वा दिनास्त् समये दिन ८० यावजजपेत्, परसमयागमवेदित्वं मवति ॥ १३ ॥
- ॐ णमो अट्टांगमहानिमित्तकुसलाणं झौँ झौँ स्वाहा । त्रिधा ब्रह्मचर्येण दिन २४ चतुर्विशतितीर्थं करस्तवानस्तर श्री खंडकुं कुमसितसर्थंपकुष्टोगोक्षीरेण

पिट्टा सव्यकरेणालिख्य पश्चावुपरिसुगन्यपुष्परेकान्तेऽधरात्रवेलायां जपेत् नष्ट-विनटचिन्ता सुख-दुःख जीवित-मरणादीन् सम्यग् जानाति ।

- ॐ णमो विजन्नणहिष्टिपलाण झौँ झौँ स्वाहा । दिन २८ पञ्चोपचा स्क्रमेण रक्तकणवीरपुर्व्वर्जपेत् १०८ । काम्यवस्तुनि प्रान्तोति ।। १५ ।।
- ॐ णमो विज्जाहराणं झौं भौं स्वाहा। दिन २५ यावत् जाती पुष्पैः १०६ जपेत् देशतोऽन्तरिक्ष गामी ॥१६॥
- ॐ णमो चारणाणं झौं णौं स्वाहा। स्तात्वा नदी तीरे वार २५ जपेत्। कायोत्सर्गं कृत्वा नष्टमुष्टिचिन्तास्वरूपं जानाति ।। १७ ॥
- ॐ णमो पण्हसमणाणं झौँ झौँ स्वाहा दिन २८ यावत् श्वेतकणवीर पुष्पं, १०८ जिनगृहे चन्द्रप्रभपादभूले जपेत्। आयुरवसानं कथयति ।। १८ ।।
- ॐ णमो आगासगमणाणं झौँ झौँ स्वाहा । दिन २८ जपेत् । अलबणका-ञ्जिकनभोजनम् । योजनमेकं खे याति ।। १६ ।।
  - ॐ णमो दिद्री विसाणं झौं २ स्वाहा । गमनस्तम्मः ॥ २० ॥
- ॐ णमो दित्रतवाणं झौँ २ स्वाहा रबौ मध्यान्हे दिन ३ जपेत् चौरस्तयः ॥ २१ ॥
- ॐ णमो महातवाणं झौँ २ स्वाहा । शुद्धजलं १०८ अभिमन्त्रय पिबेत्,, अतिनस्तम्भः ।। २२ ।।
- ॐ णमो मणोबलीणं झौँ २ स्वाहा । दिन २ जपेत् १०८, जल-स्तम्म ।। २३ ।।
  - ॐ णमो धोरतवाणं झौँ २ स्वाहा बिष विषयीदिरोगजयः ।। २४ ।।
  - ॐ णमो महाधोरतवाणं झौँ २ स्वाहा । दृष्टा न प्रभवन्ति ।। २४ ॥
  - ॐ णमो धोरपरक्कमाणं झौँ २ स्वाहा । लुतादिवोषायनयः ।। २६ ।।
  - 🕉 णमो घोरवं भयारीणं झाँ झाँ २ स्वाहा । ब्रह्मराक्षसनाशः ।। २७ ।।
- ॐ षमो आमोसहिपत्ताणं जन्मान्तरावस्थायां वैरकारणेन प्राप्तप्रह— मेकदिन—मात्रेण न स्पृशति ।। २६ ।।
  - ॐ णमो खेलोसहिपत्ताणं । सद्योऽपमृत्युनाशः ॥ २६ ॥

- ॐ णमो जल्लोसहियताणं। शुद्ध नदीजले १०८ जपिस्वा तज्जलं पिबेल्, विनत्रयेणापस्माराविरोगनाशः ॥ ३०॥
  - 🕉 णमो विष्योसहिपत्ताणं झौँ २ स्वाहा नरमारीशमः ॥ ३१ ।ः
- ॐ णमो मणोबलीणं (झौँ झौँ स्वाहा) दिन २ जपेत् अजसारीशमो-अष्टशतस् ।। ३२ ॥
- ॐ णमो वयणबलीणं झौँ २ स्वाहा दिन ३ जपेत् गोमारी-शमः॥ ३४॥
  - ॐ णमो अमयासवाणं (झौं २ स्वाहा,) समस्तोपसर्गनाशः ।। ३५ ।।
- ॐ णमो सप्पिरासवलद्धीणं झौँ २ स्वाहा । एकाहिक—इट्याहिक— व्याहिक—चातुराहिक—वण मासिक वार्षिक—वातिका—पैत्रिक—श्लैष्मि-कादीनां दिनत्रयेण शमः ॥ ३९॥
- ॐ णमो खीरासबलद्धीणं झौँ २ स्वाहा कायोत्सर्गे स्थित्वा १०८ जपेत् ततः शीरमभिमंत्रय दिन २४ पिबेत्, अष्टादशकुष्टव्रयोपशमः ॥ ३७ ॥
- ॐ णमो जिणाणं जायमाणाणं नय पूर्देनयसोणियंः,य पच्चद्र नयफुटुइ वृणंठःठः । रक्षा लवणं जलक्किन्नंबार २१ अभिमःत्र्य बध्यते ॥ ३ म् ॥
- ॐ णमो जिणाणं णमो पण्हसमणाणं णमो वेसमणस्स णमो रयण चूडाए णमो पुण्य महमाणिभहाण णमो सब्बागुभूईणं रयनुतर पुष्फचूलाणं णमो अहण्हं बाईणं सिद्धिसंतिपुद्धिसद्धागुवयणं आणाइककमणिज्य स्वाहा । गोरोयणा १० मणिसलापत्रं कुंकुम च पोसपुण्णिमाए चउत्थेण ११ अद्वसयं जाओ दायत्वो पुस्सजोगे वा परिजांबते णं गुलिया समालिमन्ना सब्बकज्जसाहणी होइ विसाणं असज्जन्नया होइ ॥ ४४ ॥

# ग्रण्डकोष वृद्धि व खाख बिलाई मन्त्र मन्त्रः—ॐ नमो नलाई-ज्यांबैठ्या क्ष्रुपंत आई पकेन फुटेचले बाल जित

### रक्षा करे। गुरु रखवाला शब्द सांचा पिंड काचा चलो मन्त्र ईश्वरी वाचा सत्य नाम आदेश गुरु को।

विधि: -- नीम की उाली से २१ बार भाड़े तो अण्डकोष वृद्धि तथा खाल बिलाई ठीक हो।

#### मस्सा नासक मन्त्र

मन्त्र :--ॐ उमती उमती चल चल स्वाहा ।

विधि: — शुभ मृहूर्त मे ११०० जाप कर इस मन्त्र को सिद्ध करले। फिर २१ बार पढ़कर लाल सूत मे एक गांठ दे, और हर २१ बार पढ़कर एक गाठ दे। इस तरह तीन गाठ देने पर ६३ बार मन्त्र पढ़ लिया गायेगा। इस सूत्र को दाहिने पैर के श्र'गूठे में बांध देने से ख़ुनी बबासीर की पीड़ा दूर होती है।

## व्रणहर मन्त्र

मन्त्र:—ॐ णमो जिणाणं जावयाणं पुसोणि म्नंए एणि सब्द पायेण वणमा पच्चं उमा धुव उमा फुट् ॐ ॐ ठः ठः स्वाहा।

विधि:—इस मन्त्र से राख्य अभिमन्त्रित कर त्रण जिनको वण भी कहते हैं। जो वालको के शरीर पर हो जाते हैं उन पर अथवा शीतला के वर्णों पर लगावे, तो मिट जाते हैं।

# बाला (नहरवा) का मन्त्र

मन्त्र:—ॐ नमो मरहर देशंक सारी गांव महामा सिधुर चांद से बालै कियो विस्तार बालो उपनो कपाल भांय या हुंतियो गींहुओ तोड़ कीजै नै उबाला किया पाचे फुटे पीड़ा करे तो विप्रनाथ जोगी री आज्ञा फुरे।

विधि...-कुमारी कल्याके हाथं संकृते सूत की डोरी करके ७ गाठ मन्त्र पढकर दे, पैर के बाध दे। बालाठीक हो जायगा।

# घाव की पीड़ा का मन्त्र

मन्त्र:—सार सार बिर्ज सार बांधू सात बार फूटे अन्न उपजे धाव सीर राखे श्री गोरखनाथ ।

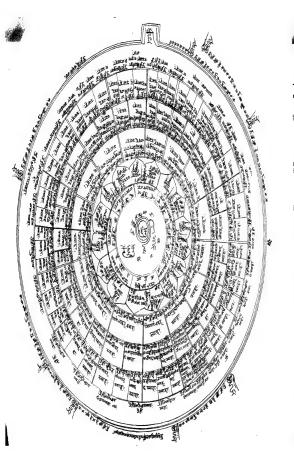

288

व इत्वरो

है टीक हो।

बार पड़कर इस तरह तीन देर के बांगूठे

वेण वणमा

ो बालको के वे, तो मिट

लंकियो कीजंने

**ताकुरे।** दे, पैर के

राखे श्री

A.,

विधि:--इस मन्त्र को ७ बार पढ़कर घाव पर फू के तो पीड़ा कम हो घाव भरे।

## कर्ण पिशाचिनी देवी का मन्त्र

मन्त्र :--ॐ हीं अहँ णमो जिणाणं लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोगहियाणं, लोगपर्दवाणं, लोगपरजोयगराणं सम शुभाशुभं दर्शय कर्णपिशाचिनी नमः स्वाहा ।

विधि: — प्रतिदिन स्नान कर, शुढ बस्त्र पहनकर पूर्वकी घोर मुँहकर रुद्रक्षि की माला से जाप शुक्र करे। दसो दिशाओं में एक एक माला फरे २१ दिन तक। फिर जब जरूरत हो तो रात के समय एक माला फेर कर जमीन पर सो जाय, चन्दन घिस कान पर लगावे। स्वप्न में प्रश्न का सम्पूर्ण उत्तर प्राप्त होगा, कान में बीच में चटका चलेगा, घबराये नहीं।

### क्लीं बीजमन्त्र

आकर्षण तन्त्र में सबसे पहले क्ली बीजमन्त्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। इसके सिद्ध होने के बाद ही आकर्षण मन्त्रों व तन्त्रों का प्रयोग करना चाहिये। उसके अभाव मे



सफलता प्राप्त करना सम्भव प्रतीत नहीं होता। क्ली बीज मन्त्र को काय बीज यानि काय कला बीज कहते हैं। त्रिकोण की ऊर्धिमुख तथा बधोमुख स्थापन से जो आकृति बनती है। उसे योनि मुद्रा कहते हैं। इसके बीच में क्ली बीजाक्षर की स्थापना करके ध्यान करना चाहिये। इस मन्त्र का जाप करते समय निग्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है:—

- सर्वं प्रथम भृकुटी के बीच में योनि मुद्रा की कल्पना करके उसके बीच में क्ली बीजाक्षर की स्थापना कर उसका ध्यान करना चाहिये।
- २. ध्यान मे इसका वर्ण लाल रग का बनाकर ध्यान करना चाहिये।
- प्रातःकाल दो घण्टे तक इसका ध्यान करना चाहिये।
- स्वस्थ मन शाँत चित्त होकर हो ध्यान व जप किया जाना चाहिये।
- दाहिने दाथ की कनिष्ठा अ गुली पर माला फेरनी चाहिये।
- ६ दण्डासन का उपयोग व दक्षिण दिशा की ग्रोर मृंह रखना च।हिये।
- ७. प्रवाल (मृगा) की माला का प्रयोग करना चाहिये।
- ६ महिने में यह बीज मन्त्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद वशीकरण व आकर्षण आदि मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये।

# वाक् सिद्धि मन्त्र

भन्त्र :—ॐ नमो लिंगो-दूब रुद्र देहि में वाचा सिद्धं बिना पर्वतं गते, द्रां, द्रीं, द्रं, द्रें, द्रों, द्रः।

विधि - मस्तक पर वाया हाय रखकर एक लक्ष जाप करे तो वचन सिद्ध हो।

मन्त्र :—ॐ णमो अरिहंताणं धम्म नाय गाणंधम्म सार हीणं धम्म वर चाउरंग चक्क पट्टीणं मम् परमैऽवयें कुरु कुरु हीं हंसः स्वाहा ।

विधि — पूर्वकी ओर मुख करके सफेद आसन, सफेद माला व सफेद बस्त पहलकर शुभ मुहूल में जाप शुरू करें। सस्तक पर बाँबा हाथ रखकर एक लक्ष जाप कर, फिर एक माला रोज जपे तो बाक् सिद्धि होती है।

#### दाद का मन्त्र

मन्त्रः—गुरुम्यो नमः देव देव पूरी दिशा मेहनाथ दलक्षना भरे विशाह तो राजा वैरिधन आङ्गा राजा वासुकी के आन हाथ वेगे चलाव ।

विधि: --इस मन्त्र मे पानी २१ वार मन्त्रीत कर पिलाने से दाद का रोग दूर होता है।

# **45** भजन **45**

– संकलन कर्त्ता-श्री शान्तिकुमार गंगवाल

कुं यु सागर, गुरुवर हमारे, हमको दर्शन दे रहियो । मन मन्दिर में आजद्दयो ।। टेक ।।

रेबा चन्द्र के राज दुलारे, माता के हो प्राण पियारे।
हमको दर्शन दे रहियो, मन मन्दिर में आजइयो ॥१ ।
बीस वर्ष में दीक्षा धारी, छोड़ी है धन दोलत सारी।
शरण हमें स्वामी ले रहियो, मन मन्दिर में आजइयो ॥२॥
भेष दिगम्बर तुमने धारा, सकल भेद विज्ञान संवारा।
भेद ज्ञान दरशा जहयो, मन मन्दिर में आजइयो ॥३॥
मंडल को है शरण तुम्हारी, पूरी करना आश हमारी।
मोक मार्ग बतला जहयो, मन मन्दिर में आजहयो ॥४॥

# ॥ आरती ॥

सतोषी स्नाल की दुलारी, में आरती उतारू तुम्हारी ॥देक॥
कामा नगरी में जम्म लियो है, जम्म लियो है माता जन्म लियो है।
माता जी हो प्यारी-प्यारी, मैं आरती उतारू तुम्हारी ॥१॥
यह संसार दुःखमय जाना, दुःखमय जाना, माता दुःखमय जाना।
भारत देश उजियारी, मैं आरती उतारू तुम्हारी ॥२॥
बालापन में दोक्षा धारी, दोक्षा धारी, माता दोक्षा धारी।
मुक्ति दोजे भव पारि, मैं आरती उतारू तुम्हारी ॥३॥
आप विदुषि हो माता जी, जय माता जी, जय माता जी।
जान का है भण्डार मारी, मैं आरती उतारू तुम्हारी ॥३॥
गणनी विजयमती माता जी, जय माता जी, जय माता जी।
मंडल है शरण तुम्हारी, मैं आरती उतारू तुम्हारी॥॥॥



दि॰ जैन मित्रि, जयसिहपुरा खोर पर १०८ धालायं गराधर श्री कुरश्वमागर जी महाराज प्रवचन करने हुये। श्री लल्लुलाल गोधा महाराज श्री का करबद्ध प्रवचन मृनते हुए।



दि॰ जैन मन्दिर, जयसिहपुरा खोर की भून वेदी में बैठे हुये १०८ आचार्य गणधर श्री कुरुखुतासर जो महाराज एव गणनी १०४ मासिका श्री विजयमती माताजो, प्राचीन भव्य मूर्तियों के दर्णन करते हुये, पास में श्री लक्ष्मलान गोधा सम्पादक जयपुर जैन डायनेक्टरी मन्दिर व मूर्तियों के बारे में जानकारी देते हुए।

# लघु विद्यानुवाद



#### ( कुछ २४६ से ५६० )

#### क्षा स्वयत है

| *  | मंत्र निखने की विधि व बनाने की विधि                                                                   | ₹¥£   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | यत्र महिसा वर्णन                                                                                      | 741   |
| 4  | अय यत्र महिमा छद का भावार्थ                                                                           | २४२   |
| *  | शकुन्दा पन्दरिया यत्र                                                                                 | २५६   |
| *  | विभिन्त कब्ट निवारण यस्त्र (चित्र सहित)                                                               | २६०   |
| •  | जय पताका यन्त्र                                                                                       | 261   |
| *  | सकट मोचन यन्त्र व विजय मन्त्र                                                                         | 3€₹   |
| 4. | चौसंड योगिनी यन्त्र                                                                                   | 784   |
|    | दूसरा चौसठ योगिनी यन्त्र                                                                              | 285   |
| ٠  | चौदीस तीर्थंकरों का पत्र                                                                              | ₹0 ₹  |
| •  | सर्व मनोकामना मिद्ध यन्त्र                                                                            | 303   |
|    | विभिन्न कट निवारमा सन्त्र                                                                             | 養の装   |
| 4  | श्री महालक्ष्मी प्राप्ति यन्त्र                                                                       | ७० €  |
| 4  | सनोकामना पूर्ण एव कष्ट निवारण विभिन्त्र यन्त्र                                                        | 305   |
| 4  | पचागुली महा यन्त्र का फल (चित्र सहित)                                                                 | ₹€4   |
| •  | यन्त्र व सन्त्र की साधन विधि                                                                          | ₹ 219 |
| *  | महामन्त्र का पूजा विद्यान, पद्मावती स्तोत्र का यन्त्र,<br>मन्त्र का साधन विधान (३० यन्त्र चित्र सहित) | You   |
| þ  | थी पद्मावनीदेवी स्तोत्र यन्त्र-मन्त्र, विधि सहित<br>( १८ चित्र सहित )                                 | KKŚ   |
|    |                                                                                                       |       |

| *  | थी चके स्वरी देवी स्तोत्र, यन्त्र-भन्त्र, विद्य सहिस | <b>£</b> 4 € |
|----|------------------------------------------------------|--------------|
|    | विभिन्न अकार के रोग एवं कब्ट विधारण यन्त्र           | ₹•₹          |
| ÷  | अथ पण्टाकर्ण मन्त्र, संखेप विधि सहित                 | <b>478</b>   |
| ٠  | पचागुली यन्त्र-मन्त्र की साधन विवि (चित्र सहित)      | 431          |
| *  | व्याला मालिनी यन्त्र विधि                            | 艾夏尔          |
| 4  | ऋषि मण्डल यन्त्र विधि                                | 483          |
| ٠. | विभिन्न कष्ट निवारसा यन्त्र                          | 28.5         |
|    | ( छुहारा गुण यन्त्र एव घन्य यन्त्र )                 |              |
| 4. | असम                                                  | V 5 a        |

ž



# तृतीय यंत्राधिकार

# मन्त्र लिखने की विधि व बनाने की विधि

६ १६ ७ ⊏

श्लोकः—-३च्छा कृतार्द्धं कृत रूप हीनं।धने गृहे, घोडशा सप्त चाष्टी। १५१०-०१ २७६३ = १४५

#### तिथि दशाशे प्रथमे च कोव्टे। द्विसप्त षट त्रि अव्ट कू वेद वाण।

आर्थ - जितने का यन्त्र बनाना हो उस सब्या का आधा करना, उसमें से एक कम करना, गुन. एक-एक कम कर लिखना, धने गृहें— १ वा कोठे में लिखना, फिर १६ वे कोठे में लिखना, फिर ७ वं कोठे में लिखना, फिर ८ वे कोठे में लिखना, फिर १४ वे कोठे में कोठे में लिखना. फिर १० वं कोठे में लिखना, इतना लिख जाने के बाद जो कोठे खाली

कुवेद-वाण रहजाये उनकोठों मेकमश २,७,६,३,८,१,४,५,।

उदाहरणार्थ यन्त्र नीचे मुजब देखो जैसे कि हमको बनाना है ५४ का यन्त्र-

|    | यन्त्र =४ का |    |    |  |  |
|----|--------------|----|----|--|--|
| ३४ | ४१           | 7  | 9  |  |  |
| Ę  | ₹            | ३८ | ३७ |  |  |
| 80 | ₹8           | 5  | 8  |  |  |
| 8  | ×            | ३६ | 38 |  |  |

८८ — २ = ४२ - १ = ४१ इस ४१ सख्या को कोट्टक का जो प्रथम खाना है चार लाइन वाला, उसके इसरे खाने मे ४१ सख्या को रक्खे। फिर क्लोक मे लिखा है कि, धने गृहे, राशियों मे सबसे अन्तिम वाली राणी धन राशी है। इसलिए धन राशि को ६वा न० दिया है। सो कोट्टक में भी नांवा खाना है उसमें एक सख्या घटा कर ४० रख देवे। इस प्रकार क्लोक में जो नवर पूर्वक सकेत दिया है, उन २ खाने में एक र सच्या को कम करते हुए रख देन। इस प्रकार रखते हुए यब बना लेना। इसी विधि से अन्य प्रकार जिसको जितनी मख्या का यब बनाना हो वह इसी प्रकार बनावे । ये १६ खाने वाले यत्र की विधि है।

नो खाने वाले यन्त्र को विधि —एक नो श्वाने वाला कोष्टक बनावे किर उसकी विधि के अनुसार सख्या भर देवे।

यन्त्र १५ का

| 5  | ۶ | Ę |
|----|---|---|
| ĦΥ | ¥ | v |
| 8  | 3 | २ |

उदाहरणार्थः - जैने हमको १५ कायत्र बनानाहै तो दूसरं नम्बर कोठे मे १ लिखे फिर ६ नम्बर के कोठे मे २ लिखे, फिर ४ नम्बर के कोठे मे ३ लिखे, फिर ७ नम्बर कोठे मे ४ लिखे फिर ५ नम्बर कोठे मे ५ तिखे, फिर ३ नम्बर कोठे मे ६ लिखे, फिर ६ नम्बर कोठे

यन्त्र १८ को

| £ | २  | g |
|---|----|---|
| Х | Ę  | 5 |
| ¥ | १० | ą |

यन्त्र २१ का

यस्य २४ का

| १० | ą  | 5 |
|----|----|---|
| ×  | હ  | 3 |
| Ę  | ११ | 8 |

| ११ | 8  | 3  |
|----|----|----|
| Ę  | 5  | १० |
| v  | १२ | ¥  |

में ७ लिखे, फिर १ नम्बर के कोर्रमे ६ लिखे, फिर ६ नम्बर के कोर्टमे ६ लिखे, इस प्रकार स्रंत्र कॉस्टरूक भरते में १५ कासत्र तैसार हो जाताहै। इसी प्रकार तो कोर्टके स्वत्र तिखते कि ही छि है। अन्य १६ सा २१ कासा ३३ जो भो जरूरत हो,बह इसी प्रकार तिखकर तैसार करें।

#### यन्त्र लेखन विधि समाप्त ।

# यन्त्र महिमा वर्णन

जिण चोबीसेपय प्रणमेवि, सह गुरु तणा वचन निसुणेवि । यंत्र तणी महिमा अतिघणी, भावे बोलुं भवियण सुणी ॥ १ ॥ सोले कोठे लिखयें बीश, सघला भय टाले जगदीश । अठाबीसवाँ रोग भय हरं, छत्रीशे छ्ति जय करे।। २।। त्रीशे वलि सायंणि (शाकिनी) नाशंति, वत्रीशे सुख प्रसवते हंति । देवध्वजा जो लिखये इसे, पर चक भयन होवे किमे ॥ ३॥ घर वारणे जो लिखये एह, कामण नव पराभवे तेह । शाकिण संहारिन हुवे तिहां, चोतीसो यंत्र लिखये जिहाँ ॥ ४ ॥ चालीशे शीश रोग टले, पागे बयरी हेला दले। अनेवली ठाकरवे बहुमान, बसुधावलि बाधारे मान ॥ ४ ॥ वासठे बंध्या गर्भ जु धरै, ऐसा वयण सद्गुरु उच्चरे। चौसठ रो महिमा छे घणो, मार्गे भय न होवे कोई तणों ॥ ६॥ वारिभय रिपू शाकिणी तणा, चौशठना नहीं प्रणं। बावत्तरी भूरू भूरि जेह, भुंभे नर जय पाये तेह ॥ ७॥ पच्चासी पंथे भय हरे, अठयोत्तरि सो शिव सुख करे। वीशोत्तर सौ नयणे निरखंत, प्रसव वेदन तेब विहुत ॥ ६ ॥ बावनशोनो ऊली नीर, मुख धोवे होवे वाहलो वीर । सत्तरि भय नो महिमा अनन्त, तुच्छ बुद्धि किम जाणे जंत ।। ६ ।। एक सो बहत्तरो यंत्र प्रभाव, बालक ने टाले दृष्ट भाव। बिहमोनो यंत्र लिखये बाट, वाणिज्य घणा होय हाट मझार ॥ १० ॥ त्रणकों नर नारी नो नेह, विणठो बांघे नहीं सन्देह। चारशे घर भय न विहोय, कण उत्पत्ति घणी खेत्रे जोय ॥ ११ ॥ पाँच सै महिला गर्भज धरै, पुरुष हने पुत्र संतति करे। छशे यन्त्र होष सुखकार, सांतको भगड़े होय जयकार ॥ १२ ॥ नबसे पंथे न लागे चोर, दश में बुख न परमवें घोर ।
इग्यारसे छेजे जीव बुष्ट, तेहना भय टाले उत्कृष्ट ॥ १३ ॥
बग्दी मोक्ष बार से होय, दश सहसे पुनः तेहिज होय ।
बली संयलनी रक्षा करे, एम यन्त्र तणी महिमा विस्तरे ॥ १४ ॥
पच्चास से राजा दिक मान, शाकिनि दोष निवारण जान ।
कष्ठे तथा मस्तक जे घरे, अशुम कर्म तें शुद्ध जे करे ॥ १४ ॥
बावनना मो मस्तक तथा, कठे क्षेत्रपालनो हित सदा ।
पणयालीस सिर कण्ठे होय, सर्व वश्य धापें तस जोय ॥ १६ ॥
कुँकुम गोरोचन्दन सार, मृग मद सों चौदस रिवचार ।
पिवत्र पणे पुण्य मूल नक्षत्र, एकमना लिखये जो यन्त्र ॥ १७ ॥
पार्व जिमेश्वर तणे पसाय, अलिय विधन सब दूर पलाय ।
पंडित अमर मुन्दर इम कहे, पूजे परमारथ सब लहे ॥ १८ ॥
॥ इति छन्द महिमा ॥

# ग्रथ यंत्र महिमा छंद का भावार्थ :

बीसायत्र सोलह कोठे में लिखकर पास में रम्बने से तमाम तरह के अयं का नाश होता है। २६ (अन्देशहसा) यत्र रोग भयं को नष्ट करता है। ३६ (अनीसा) यत्र खुति सह्टा करते वाले पास रखकर करें तो विजय होती है। ३० तीसा) यत्र से गाकिनी अयं नष्ट होता है। ३२ (बत्तीसा) यत्र से गाकिनी अयं नष्ट होता है। ३६ (बत्तीसा) यत्र से कष्ट के समयं उपयोग करते से मुख से प्रस्त होता है। ३६ (बीतीसा) यत्र देवध्वजा पर लिखा जायं तो ग्रुभकारक है। पर चक्र अथवा किसी के द्वारा भयं प्राप्त होने वाला हो तो उसे मिटाता है। मकान के बाहर दीवार पर लिखने से पराभव नहीं होता। कामण दुमणं का जीर नहीं चलता। गाकिनी आदि पलायण हो जाती है। ४० (चालीसा) यंत्र से सिरदर्श मिट जाता है। वेरी पायो में गिरता है। गांव में परगने में मान-सम्मान वढता है। ६२ (बासठ) के यत्र से बच्च्या स्त्री भी मान-सम्मान गर्म स्थिर घारण करती है। चौसठिया यंत्र की महिमा बहुत है। मार्ग में सर्व प्रकार के अथं से बच जाता है। ७२ (बहतिरया) यंत्र से भूतप्रत का भयं नष्ट होता है,

संग्राम में विजय पाता है। ६५ (पिच्चासिये) यंत्र से मार्ग का भय मिटता है। ब्रद्रोत्तरिये यंत्र से शिव मुख दाता सर्व कष्ट को नष्ट करने बाला है। २० (विशोत्तर) सो यत्र वड़ा होता है जिससे प्रसव सूख रूप होता है। वेदना मिटती है। ५२ (बावन सौ) यत्र को पानी से घोकर मुख धोवे ता भाईचारा स्नेह बढता है। भाई बहिन के आपस मे प्रेम रहता है। १७० (एक सौ सत्तरिये) यंत्र की महिमा बहुत है। इसका वर्णन तुच्छ बुद्धि से मनुष्य नहीं कर सकता। १७२ (एक सौ बहत्तरिया) यत्र से बालक को लाभ होता है, भय मिटता है। २०० (दो सौ) का यंत्र दुकान के बाहर दीवार पर या मांगलिक स्थापना के पास लिखने से व्यापार बढ़ता है। ३०० (तीन सी) के यत्र से नर नारी का प्रेम बढ़ता है ओर टूटा हुआ स्नेह फिर जुड जाता है। ४०० के यत्र से घर मे भय नहीं होता। खेत पर लिखने से वा लिखकर खेत में रखने से उत्पत्ति अच्छी होती है। ५०० के यत्र से स्त्री को गर्भधारण हो जाता है, और साथ ही पूरुष भी बांधे तो सतित योग भी होता है। बनता है। ६०० (छ. सी) के यत्र से मुख सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। ७०० के यत्र बाधने से झगडे टटो मे विजय करता है। ६०० (नोसौ) के यंत्र से मार्ग मे भय नहीं होता, तस्कर का भय मिटता है। १००० (सहिवये) यन्त्र से पराजय-परभव नहीं होता और विजय पाता है। ११०० (स्वारह सी) के यत्र से दुष्टात्मा की ओर से भय क्लेश होता हो तो वह मिट जाता है। १२०० (बारह सौ) के यत्र से बन्दीवान मुक्त हो जाता है। १०००० (दस सहस्त्रिये) यत्र से बन्दीवान मक्त हो जाता है। ५०००० (पचास सहस्त्रिये) यत्र से राज मान मिलता है, कष्ट मिटना है। इस तरह प्राचीन छन्द का भावार्थ है। इसमें बताये बहुत से यत्र हमारे सग्रह में नहीं है, लेकिन यत्र महिमा ग्रौर उनमे होने वाले लाभ का पाना छन्द भावार्थ से समभ मे आ सकेगा। जिनको आवश्यकता हो यत्र शास्त्र के निष्णात से लाभ उठावे।

यंत्र लेखन गन्धा। यत्र ग्रस्ट गंघ से ग्रीर यक्ष कर्दम से लिखे जाते है ग्रीर कलम के लिए भी अलग विधान है।। प्रनार की वभेली की ग्रीर सोने की कलम से लिखना बताया है सी यत्र के बयान में जिस प्रकार की कलम या गंघ का नाम आवे वैसी तैयारी कर लेना चाढिये। लिखते समय कलम टूट जाय तो यत्र से लाभ नहीं हो सकेगा श्रीर लिखते समय गथादि भी कम न हो जाय जिसका उपयांग पहले ही कर लेना चाहिये।। अप्ट गध में अगर, तगर, गोरोचन, कस्त्री, चन्दन, सिन्दूर, लाल चदन कपूर इनको एक खरन में घोट कर तैयार कर लेना चाहिये। स्थाही जैसी रस बना लेनी चाहिये।। =।। अप्ट गध का दूसरा प्रकार कपुर, कस्तुरी, केश्वर, गोरोचन, सथरफ, चन्दन और गेहुँसा। इस तरह आठ वस्तु का बनता

है। अष्टगध का तीसरा विधान' केशर, कस्तुरी, कपूर, हिंगुल, चन्दन, लाल चन्दन, अगर, तगर लेकर घोटकर तैयार कर लेना। पच गध का विधान केशर, कस्त्री, कपूर, चन्दन, गोरोचन इन पाच वस्तू का मिश्रण कर रस बना बेना ॥=॥ यक्ष कर्दम का विश्रान, चन्दन, केशर, कपूर, अगर, नगर, कस्तूरी, गोरोचन, हिंगुल रत्ता जणी, अस्वर साने का वर्क, मिरच, ककोमुडन सबको लेकर स्याही जैसा रस बना लेवे ॥ ऊपर बनाए अनुसार स्याही जैसा रस तैयार कर पवित्र कटोरी या अन्य हिमी स्वच्छ पात्र में लेना। ध्यान रिवये कि जिसमें भोजन किया हो अथवा पानी पिया हो तो वह कटोरी काम मे नहीं आ सकेगी। स्याही यदि तरकालिक बनाई हो अथवा पहले बनाकर मुखाकर रखी हो तो उसे काम मे ले सकते है। सब तरह के गध या स्याही की तैयारी में गुलाब जल काम में लेना चाहिये श्रौर अनार की या चमेमी की कलम एक अगुल से याने ग्यारह तेरह अगुल लम्बी होनी चाहिए और याद रिखिये कि म्यारह अगुल से कम लेना मना है। सोने का निव हो तो बह भी नया होता चाहिए जिससे पहने कभी न लिखा हो। जिस होल्डर में निव डाला जाय उसमे लोहे का कोई म्रं म नहीं होना चाहिए। इस तरह की नैयारी व्यवस्थित रूप से की जाय।। भोजपत्र स्वच्छ हो, दाग रहितहो, फटा हुया नहीहो ऐसा स्वच्छ देखकर लेना और यत्र जितता वडा लिखना हो उससे एक अगल अधिक लम्बा, चौडालेना चाहिए। भोजपत्र न मिले तो अभाव मे आवश्यकता परी करने को कागज भी काम ले सकते है ॥ = ॥ यत्र लेखन योजना ॥ = ॥ जब यत्र का साधन नया सिद्धि करने के लिए बैठे उससे पहले यन्त्र को स्खिने की योजना को समभ ले। बिना समके या अभ्यास किये वगैर यत्र लिखोगे तो उसमे भूल हो जाना गभव है। मान लो भूल हो गयी लिखे हु अक को काट दियायामिटा दियाधीर उसकी जगहदूसरालिखाहो वह भी यंत्र लाभदायक नहीं होगा यदि अक लिखते समय अधिक या एक के बदले दूगरा लिखा गया तो वह भी एक प्रकार की भूल मानी गयी है। अतः इसी तरह से लिखा गया हो तो उसका कागज या भोजपत्र, जिस पर लिख रहे हो उसको छोड़ दा और दूसरा लेकर लिखने लगा इस तरह एक भी भूल न होने पाए। इसीलिए पहले लिखने का अभ्यास कर लेना चाहिए ॥ यत्र लिखते समय यत्र मे देख लो कि सबसे छोटा था कम गिनती वाला श्रक किस खाने मे है।। भौर जिस खाने में हो उसी खाने से लिखना शुरू किया जाय और विद्वा वाले अक से लिखते जाओ। जैसे यत्र में सबसे छोटा अक पजा है तो पाच का अफ जिस ादे में है उसी साने से निवने की शुरू ग्रांत करो भीर बाद में बृद्धि पाते हुए थाने छ सात, ग्रांट, जो भी सरमा निवे हुए को पहली प्रविक हो उसे लिलते हुए यत्र पूरा लिए जो। ऐसा कर्भामत करना कि यंत्र के स्वाने अकित किए बाद प्रथम के स्वाने में जो अकहों उसे लिश्वकर बाद में जो खाने हैं

उनमें लाइन सिर लिखते जाओ। यदि इस तरह से यत्र लिखा गया हो तो वह यत्र लाभ नही पह चा सकेगा। इसलिए यत्र लिखने की कला बरावर सीख़ लेनी चाहिए। ग्रीर लिखते समय वराबर सावधानी से लिखना योग्य है "यत्रों की योजना" यत्र में जो विविध प्रकार के खाने होते है जिसमें से कई यत्र नो ऐसे होने है कि जिनमे लिखे अंको को किसी भी तरह से गिनते हुए अन्त की सस्या एक ही प्रकार की आवेगी। बहुधा इस प्रकार के यत्र आप देखेंगे इस तरह की योजना से यह समक्त में आता है कि यंत्र अपने बल को प्रत्येक दिशा में एकता रखता है और दिशा में भी निज प्रभाव को कम नहीं होने देता ।। यत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के खाने होते हैं, और वह भी प्रमाणित रूप से व अंको से ग्रकित होते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक अक निज वल को पिछले अक में मिला दशागना बढ़ा देना है। तदनशार यह योजना भी यत्र शक्ति को बढ़ाने के हेत की गयी, समझना चाहिये। जिन यंत्री मे विशेष खाने हां और उन खानों में अकित किए हुए अको को कियर से भी मिलान करने से एक ही योग की गिनती आती हो तो तम तरह के यत्र अन्य हेत से समभना चाहिए और ऐसे यत्रों का योगाक करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे यंत्र इस तरह देवों से अधिष्ठित होते हैं कि जिनका प्रभाव बलिप्ट होता है – जैसे भक्तागर प्रादि के यत्र है । इसलिए जिन यंको मे योगाक एक मिलता हो उनके प्रभाव में या लाभ प्राप्ति के लिए गंका करने की आवश्यकता नहीं है।। यंत्र लेखन विधान ।। ।। यत्र लिखने बेठे तब यदि यत्र के साथ विधान लिखा हुआ मिलेगा तो उस पर भ्यान देना चाहिए और खासकर यत्र लिखते मीन रहना उचित है । सुखासन से आसन पर बैठना सामने छोटा वडा पाटिया या बाजोठ हो तो उस पर रखकर लिखना परन्त् निज के घटने पर रखकर कभी न लिखना चाहिए। क्योंकि नाभि के नीचे का अग ऐसे कार्यो मे उपयोगी नहीं माना है ।

प्रत्येक यत्र के जिस्तते गमय पूप, दोप आदि प्रवश्य रखना चाहिए और यन्त्र विधान में जिस दिशा को नरफ मुख करके जिस्ता बताया हो देख लेखे। यदि न निस्ता मिले तो सुख-सम्पदा प्राप्ति के निस्तु वे दिशा की नरफ और सकट-कर्ट, आधि-स्वाधि के मिटाने को उत्तर दिशा की नरफ सुप करके बंधना चाहिए। तसान किया करे नो शरीर शृद्धि कर स्वच्छ कप्ते पहिन करके विधान पर पुरा श्राप्ता नणना। ।। यंत्र चमस्कार ॥- यत्र का यहमान कर उन्मे लाभ शान करने की श्रथा प्राचीन काल से चली आनी है। बाधिक पूर्व दिशाची के दिन दुकान के दरवाजे गर या अन्दर जहाँ दव स्थाना हो बहाँ पर पदरिया चौतीस पैसटिया यत्र लिखने की श्रथा है। गगह-जगह यहुन देखने में आती है। विशेष में यह भो देखा है कि गर्मवनी स्त्रो काट पा रही है। अंगह-जगह यहुन देखने में आती है। विशेष में वह भो देखा है कि गर्मवनी स्त्रो काट पा रही है। अंगह-जगह यहुन देखने में आती है। विशेष में यह भो देखा है कि

स्त्री को दिखाने मात्र से ही छुटकारा हो जाता है। और किसी स्त्री को डार्किनी शाकिनी सताती हो तो यंत्र को हाथों पर या गले में बाँघने मात्र से या सिर पर रखने से व दिखाने मात्र से आराम हो जाता है।। प्राचीन काल में ऐसी प्रथा थी कि किसे या गढ की नींव लगाते समय अमृक प्रकार का यंत्र लिख दीपक के साथ नींव के पास में रखते थे। इस समय भी बहुत से मनुष्य यंत्र को हाथ में बाँघे रहते हैं, और जैन समाज में तो पूजा करने के यंत्र भी होते हैं जिनका नित्य प्रति प्रक्षाल कराया जाता है। और जंद से पूजा कर पुष्प चढ़ाते हैं। इस तरह से यंत्र का बहुमान प्राचीन काल से होता आया है जो अब तक चल रहा है।। साथ ही अदानान नांग विशेष लाभ उठाते है। छ्या रखने से आत्म विश्वास बढ़ता है। साथ ही श्रद्धा भी क्लिती है। जिस मनुष्य को यंत्र पर भरोसा होता है उसे फल भी मिलता है। एक निष्ट रहने की प्रकृति हो जानी है और इनना हो जाने से आत्म बल प्राप्त गृण भी बढ़ता है। परिणाम मजबूत होते है और आत्म खुढ़ होती है। इसलिए विश्व स रखना चाहिए।

यंत्र लेखन कैसे करवाना।ा—ा, जो मनुष्य मन्त्र शास्त्र यत्र शास्त्र के जानकार श्रीर ग्रक गणित जानने वाले ब्रह्मजारी, शीलमान, उत्तम पुरुष हो, उनसे लिखवाना चाहिए और ऐसे सिद्ध पुरुष का योग न पासके तो जिस श्रकार का न्धिमान प्रति मन्त्र के सथ लिखा हो उसी तरह से तैयारी कर मन्त्र लेखन करें। और लिखते ही यत को जमीन पर नहीं रखना और जिसके लिए बनाया हो उसे सूर्य स्वर या चन्द्र स्वर मे देना चाहिए ।। लेने वाला बहुमान पूर्वक ग्रहणु करते समय देव के निमल फल भेट करें तो अच्छा है। यत्र लेने के बाद सोने के चौदी या तोंबे के माद लिए मे यत्र को रख देना भी श्रव्छा है। मदि माद लिया न रखना हो नो वैसे ही पास मे रख सकते है। यत्र को ऐसे ढग से रखना उचित है कि बह अपवित्र न हो सके मृत्यु प्रसग में लोकाचार में जाना पड़े तो वापसी आने पर धूप खेने से पवित्रता श्रा जाती है। -।।

#### शकुनदा पन्दरिया यन्त्र ।।१॥

पंदिग्यायन्त्र प्रापके सामने है इसमें एक से नौ श्रंक तक की योजना है। इसलिए इसको सिद्ध चक यन्त्र भी कहते है। इस यन्त्र पर झकुन लिए जाते है। ताबे के पत्रे पर या कागज पर प्रष्ट गध से अच्छे समय में यंत्र लिख लिख लिया जाय और जहां तक हो सके (आम) आंबे के पाटिया का बना हथ्रा पाटला हो उस पर स्थापित करे। आबे का पाटिया न मिल सके तो जैसा भी मिले उस पर स्थापित कर धूप से निज हाथों को स्वच्छ कर नवकार मन्त्र नौ वार बोलकर तीन चावल या तोन गेहुँ के दाने लेकर उपर छोड़ देवे। जिस प्रक पर कण ग्रर्थात् दाने गिरे उसका फल इस तर**ह समक्ष लेंवे** । <mark>चोके छक्के दीसे नही । शकुन वीचारी</mark>

यन्त्रनं. १

| ٧ | ą | 4 |
|---|---|---|
| 3 | ¥ | 8 |
| 2 | હ | Ę |

स्रावे, बीये अट्ठे सात तिये बात सुनावे । रुके पञ्जे नव निधि पावे ॥ इस नरह फल का विचार कर कार्य की सिद्धि को समक्र लेना ॥१॥

#### द्रव्य प्राप्ति पन्दरिया यन्त्र ॥२॥

इस यत्र से बहुत से लोग इसलिए परिचित है कि दिवाली के दिन दुकान में पूजन विधान में लिखते हैं। जब कार्य की सिद्धी के लिए लिखना है तो सिन्दुर से लिखना चाहिए।

यन्त्रतः, २

| 8 | ą | ц |
|---|---|---|
| ٤ | Ä |   |
| २ | હ | Ę |

पहले छोटे खाने मुद्ध कलम से बनाकर एक अंक छट्टे खाने हैं वहां से मुख्यात करें। सात्त्र्ये खाने में दो का अंक दूसरे मे तीन का अक इस तरह चढते अंक लिखना चाहिये और बाद में चन्दन या कुकुम से पूजा कर पुष्प चढाना चूप खेय कर नैवेश फल चढा कर हाथ जोड़ लेना चाहिये यही इसका विधान है। यत्र लिखते समय जहाँ तक हो सके स्वास स्थिर रख मीन रहकर लिखना चाहिए और हो सके तो नित्य धूप खेव कर नमन कर लेना चाहिए।।२॥

#### वशीकरण पंदरिया यन्त्र ।।३।।

यह पंदरियायंत्र भोज पत्र या कागज पर पच गद्य से लिखना चाहिए । विशेषकर णुक्ल पक्ष में पूर्व तिथि के दिन शुभ नक्षत्र में थी का दीपक सामने रख, धूप क्षेयकर चमेली की

यन्त्र नं०३

| Ę | ৬ | २ |
|---|---|---|
| 8 | ¥ | 9 |
| 5 | ₹ | 8 |

यन्त्र नं० ४

| 7 | હ | Ę |
|---|---|---|
| Ę | ų | 8 |
| ¥ | ą | 5 |

कलम से लिखनाऔर इस यत्र को पास रखना चाहिए। बोध से सिद्ध करना हैनो जिस काम पर काबू करना दैप्रात काल में यन्त्र को बूप से लेबे और कार्यका नाम लेबे।यन्त्र को नमन कर पास में रखले कार्यसिद्धि हो जाती है।।३।।

#### उच्चाटन निवारण पन्दरिया यन्त्र ॥४॥

यह यन्त्र उच्चाटन या उपद्रव को नाक्ष करने में सहायक होता है। प्राचीन समय से ऐसी पद्धित चली ब्राती है कि इस यत्र को दिवाली के दिन दुकान के दरवाजे पर जिलते हैं ब्रीर इस यत्र को लिलने का कारए। यही है कि भय का नाण ही ब्रीर मुख सम्पदा ब्रावे। लिखते समय धूप दीप रखना और सिन्दूर से चमेली की कलम से लिखना चाहिए। दरवाजे के सिरेपर कोई सागलिक स्थापन हो तो उसके दोनो तरफ जिलना। स्थापना न हो तो दरवाजे की जाते दाहिनी तरफ ऊपर के भाग में लिखना चाहिए। इस यन्त्र को जब किसी मनुष्य को भय उत्पन्न हुआ हो और उसे बाहनविक भय के सिश्य वहम भी हो रहा हो तो उसके निवारण के लिए भोज पत्र पर अष्ट गय से लिखकर पास में रखने से स्थिरता आयेगी, बहम दूर होगा। यंत्र को दशांग धूप से खेना चाहिए।।।।।।

#### प्रसुति पोडा हर यंत्र (पंदरिया यंत्र)

प्रसूति को प्रसव के समय पीड़ा हो और शीघ्र छुटकारा न हो तो कुटुम्ब में चिंता बढ़ जाती है। जब ऐसासमय आया हातो इस यत्र को सिन्दूर से याचन्दन से अनार की

यन्त्र नं० ५

| 5 | Ŗ | 8' |
|---|---|----|
| १ | ų | 3  |
| Ę | ঙ | 7  |

कलम से मिट्टी की कोरी ठीकरी जो मिट्टी के टूटे हुए वर्गन की हो। इसमें लिखकर लोबान से क्षेत्रकर प्रभृति वाली को बताने से प्रसव शीघ्र हो जायगा। प्रमृति स्त्री यत्र को एक इन्टि से कुछ देर देखती रहे, ब्रीर इतने पर से प्रसव शीघ्र नहीं होने तो चंदन से लिखे हुए यंत्र को स्वच्छ पानी से उस ठीकरी पर के यंत्र को घोकर वह पानी पिला देवे तो प्रमृति पीड़ा मिट जायगी।।।।।

#### मृत्यु कष्ट दूर पंदरिया यन्त्र ।।६॥

यह यत्र उन लोगों के काम का है जो जीवन को जोविस का काम करते है। जल मे, स्थल मे, ब्योम मे या बराल यत्र से आजीविका चलाते हो या ऐसा कठिन काम हो कि

यस्त्र नं॰ ६

| ς. | १ | Ę |
|----|---|---|
| ₹  | x | હ |
| R  | ٤ | २ |

जिनके करते समय श्रापत्ति आने का अनुमान किया जाता है। इस यंत्र की तरह के कार्य करने

बाले इस यंत्र को यक्ष कर्दम से लिखकर अपने पास रखे तो अच्छा है। इस यन्त्र को अनार की कलम से लिखना चाहिए और दिवाली के दिन मध्य रात्रि में लिखकर पास में रखे तो ग्रीर भी अच्छा है। दिवाली के दिन नहीं लिखा जाय तो अच्छा दिन देखकर विधान के साथ लिख मादलिये में रख पास में रखे।।।।।

#### पिशाच पीड़ा हर यन्त्र नं. ।।७॥ (सत्तरित्रया यंत्र)

पिशाच, भूत-श्रेत, डाकिनी-शाकिनी इत्यादिक कष्ट पहुचाना हो नो उसे निवारण करने के लिये ऐसे यन्त्र को पास से रखना चाहिये। भोजपत्र या कागज पर यक्ष कर्दमसेअनार या चमेली की कलम से अमावस्या, रविवार और मूल नक्षत्र इन तीनो से एक जिस दिन हो

यन्त्र नं०७

स्वच्छ होकर मीन रह कर इस यन्त्र को लिखे लोबान व धूप दोनों का युआं चलता रहे। उत्तर दिशा या दक्षिए। दिशा की तरफ लाल या ध्याम रंग के श्रासन पर बैठ कर लिखो। विशेष बात सात रंग के रेशम का धागा से यन्त्र को लपेट देवे और मादलिये मे रख ले या कागज में क्षपेट अपने पास रखे। विशेष जिसके लिये बनाया हो उसका नाम यन्त्र के नीचे लिखे कि "शाफिनी पीड़ा निर्वाणार्थ या भूत पीड़ा निर्वाणार्थ। जिसकी ओर से पीड़ा होती हो उसका नाम लिखे। किसी मनुष्य को कोई शत्रु या कूर मनुष्य साता हो, कष्ट पहुचाना हो, हैरान करता हो, परेणान करता हो तो यन्त्र लिखे अमुक द्वारा उत्यन्न पीड़ा के निवाणार्थ ऐसा सिखाना वाहिए और तैयार करने के बाद पास में रखे तो कष्ट हो रहा होगा उससे शांति मिलेंगी। दोनों विधान में यक्ष कर्रम में लिखना चाहिए।।।।।

#### सिद्धिदाता बीसा यन्त्र ॥६॥

बीसा यन्त्र बहुत प्रसिद्ध है और यह कई तरह के होते है जैसा कार्य हो वैसे यन्त्र बनाया जाय, तो लाभ होता है। इस यन्त्र को अध्याय से भोज पत्र चमेली की या सोने की कलम से लिखना चाहिए। भोजपत्र स्वच्छ लेकर गुरु पुष्पवार विगुष्य योग हो। उस दिन या पूर्णी तिथि

यस्त्र नं ० द ह ४ ७ प्र ७ द

को लिखे और पूर्व दिशाया उत्तर दिशाकी तरफ मुंह करके लिखे। दीपक धूप सामने रखे। यन्त्र तैयार होने के बाद जिसको दिया जाय वह खडा हो दोनो हाथों में लेकर मस्तक चढावे और पाख रखे तो संसार कै कामो में सिद्धि मिलती है।।=।।

#### लक्ष्मीदाता विजय बीसा यन्त्र ॥६॥

इस यन्त्र को लिखनाहो तब ध्राम्बे के पटिये पर गुलाल खीडक कर उस पर चमेली की कलम से एक सौ आठ बार यन्त्र लिखे वही गुलाल या दूसरी गुलाल छांटतारहे।



यंत्रनं• ६

बारीक कपडे में गुलाल रखकर पोटली बनाने से छांटने में सुविधा होगी। जब एक सौ स्राठ बार लिख ले तब उसी समय ब्रष्ट गध से भोज पत्र पर या कागज पर यन्त्र को लिख कर पास में रखे तो उत्तम है। ब्यापार या क्य विक्रय का कार्य पास में रख कर किया करे स्रीर हो सके तो नित्य खूप भी देवे।।६॥

#### सर्व कार्य लाभ दाता बीसा यन्त्र ।।१०॥

यह यन्त्र तमाम कार्यको सिद्ध करना है। इस यन्त्र को तांबे के पत्रे पर याभोज पत्र पर लिख कर तैयार कर अब्द गंध और चमेली की मोने की कलम से लिखे। शुक्ल पक्ष शुभ



यत्रत्र नं० १०

बार पूर्णा तिथि या सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग हो उस दिन लिख कर रख लेवे और अमृत धूप दीप रख लेवे प्रातः काल से यन्त्र की स्थापना कर सामने सकेद धासन पर बैठकर नीचे लिखे मन्त्र का जाप करे। जाप कम से कम साढे बाग्ह हजार और अधिक करे तो सवा लाख जाप पुरा कर, फिर यन्त्र को पास में रख कर कार्य करे।।

मन्त्र: - ॐ ही धी सर्व कार्य फलदायक कुरू कुरू स्वाहा: । यन्त्र तैयार हो जाने के बाद जब पास में रखा जाय और श्रनायास प्रमुति ग्रह या अन्न देह दाह किया में जाना हो तो बापस ग्राकर यन्त्र को घूप मौबने मात्र से शुद्ध हो जायगा ।।१०।।

### शांति पुष्टि दाता बीसा यन्त्र ॥११॥

क्षांति पुष्टि मिलने के लिये यह यन्त्र बहुत उत्तम माना गया है । जब इस तरह का यन्त्र तैयार करना हो तो स्वच्छ कपड़े पहिन कर पूर्व दिशा की ओर देखता हुआ वैठकर धूप दीप रख कर इस्ट देव कास्मरण कर इस यन्त्र को आ वे के पटिये पर एक सौ आ ठवार गुलाल छीडक कर लिंडो और विधि पूरी होने पर भोज पत्र याकागज पर, ब्रष्ट गध से लिखकर यंत्र

यन्त्र नं०११



को अपने पास में रखे। जिसके लिये यन्त्र बनाया हो उसका नाम यन्त्र मे लिटो अर्थात् मनुष्य के श्रेयार्थ ऐसा लिख शुभ समय मे हाथ मे चावल या मुपारी ले कर यंत्र सहिन देवे। जेगे बाला जेने समय नो आटर से लेवे, और कुछ लेने वाला भेट यन्त्र के नाम से कर धर्मार्थ खर्च करें। यह यन्त्र शुभ फल देने वाला है। शांति पुष्टि प्रदायक है। श्रद्धा रख कर पास में रखने से फलदायक होता है।





#### बाल रक्षा बीसा यन्त्र ॥१२॥

इस यन्त्र की योजना में एक अक्षर बाय में दाहित और का एक खाना बीच में छोड़कर दो बार आया है जो रक्षा करने में बलवान है। इस यन्त्र को शुभ योग में भोज पक्ष या कागज पर अब्द गन्ध्र से अनार की कलम से लिखे और लिखने के बाद मेंट कर ऊपर रेशम का धागा लपैटते हुए नो आर्ट लगा देवे। बाद में भूग लंबे मादलिये में रखे। गले में या कमर पर जहाँ

| यस्त्र सं० १२ |   |             |    |  |
|---------------|---|-------------|----|--|
| २             | E | <br>  २<br> | ৬  |  |
| Ę             | Ð | Ę           | ¥  |  |
| =             | 3 | =           | \$ |  |
| ¥             | ¥ | ٧           | 9  |  |

सुविधा हो बांघ देवे वास्तव में गले में बांघना अच्छा ृहता है। इसके प्रभाव ने वालक वालिका के लिये भय, चमक, डर आदि उपद्रव नहीं होते श्रीर हर प्रकार से रक्षा होती है।।१२॥

#### आपत्ति निवारण बीसा यन्त्र ॥१३॥

मनुष्य के लिये आपित्त तो सामने खडी होती है। संसार आधि-स्वाधि उपाधि की खान है। जब जब कच्ट आते हैं तब सित्र भी बैरी बन जाते हैं। ऐसे समय की इस सन्त्र डारा शांति मिलती है। स्रापत्ति को आपित्त सानता रहे और हताश होता रहे तो अस्थिरता बढ़ती

यन्त्र नं०१३

\$0 E

है। घतः इस यन्त्र को पंच पंघ से चमेली की कलम से अरोजपत्र त्याकायज्ञण्यर लिखाकरपास्स में रही और जिस समुख्य के लिये यन्त्र बनाया हो उसकानाम अंत्र में 'लिखे आव्युक' की आरापित निवार्सार्थ ऐसा लिख कर समेट कर चांबल, सुपारी, पुष्प और यंत्र हाथ मे दे देवे। लेने वाला मंत्र की पास मे रही और चावल सुपारी झादि जल में प्रवेश करा देवे। झापिल मे बचाव होगा और आपिल को नष्ट करने में हिम्मत पैदा होगी। दिमाग में स्थिरता झावेगी साथ ही अपने डप्ट देव के स्मरण को भी करता रहे। इष्ट का आराधना ऐसे समय में बहुत सहायक होता है। और दान, पुष्प करने से झापिल का चिवारण होता है। इस बात का ध्यान रही। इष्ट सिद्ध होगी। ११३।।

#### गह क्लेश निवारण बीसा यन्त्र ॥१४॥

ग्रह क्लेश ग्रहस्थ के यहां अनायास छोटो बड़ी बात में हुआ। करता है ग्रीर सामान्य क्लेश हुआ हो तो जल्दी नष्ट हो जाता है परन्तु किसी समय ऐसा हो जाता है कि उसे दूर करने में कई तरह की कठिनाईया आ जाती है और क्लेश, दिन-दिन बढ़ता रहता है। ग्रीर ऐसे समय में यह बीमा यत्र बहुत काम देता है। इस यंत्र को भ्रोज पत्र या कागज पर यक्ष कर्दम से

3 & 8 8

यन्त्र नं० १४

निखना चाहिये और लिखने के बाद एक यंत्र को ऐसी जगह लगा देना कि जिस पर सारे कुटुम्ब की दृष्टि पड़नी रहे और एक यंत्र घर का मुखिया पुरुष निज के पास में रहा और पहला यंत्र जिस जगह लगाया हो वह अरीर भाग से ऊंची जगह पर लगावे और नित्य धूप होय कर उपसम होने को प्रार्थना करेतो क्त्रेश नब्द हो जाएगा। प्रत्येक कार्य में श्रद्धा रखनी चाहिये। इन्टदेव के स्मरण को कभी नहीं भूलना, जिससे कार्य की सिद्धि हागी।।१४।।

#### लक्ष्मी प्राप्ति बीसा यन्त्र ॥१४॥

संसार में लक्ष्मी की लालसा ध्रधिक रहा करती है। इसीलिये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ग्रमेक उपाय संसार में गतिमान हो रहे हैं और ऐसे कार्यों की सफलता के लिये यह यंत्र काम में ग्राता है। जिसको इस यत्र का उपयोग करना हो तब उत्तम समय देखकर अध्य

यन्त्र न०१५



गध से या पंच गंध से लिखले। कलम सोने की या अनार की अथवा चमेली की जैसी भी मिल सके लेकर भोजपत्र या कागज पर लिखे और यत्र को अपने पास में रखे। हो सके तो इस तरह का यत्र ताबे के पत्र पर तैयार करा, प्रतिष्ठित करा, निज के मकान में या दुकान में स्थापना कर नित्य पूजा कर। सुबह शाम घी का दीपक कर दिया करे तो लाभ मिलेगा। इध्टदेव के स्मरण को न भूले। पुण्य सचय करे पुण्य से बाबाएँ कलती है और दान देवे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।।१४।।

#### भूत-विशाच-डाकिनी पीड़ा हर बीसा यन्त्र ॥१६॥

जब ऐसा बहम हो जाय कि भूत पिशाच-डाकिनी पीडा दे रही हो तब यत्र-मत्र-तंत्र वाले को नलाश को जाती है। और इस तरह के बहस श्रक्सर स्त्रियों को हो जाया करते है और ऐसे बहस का श्रमर हो जाने से दिन भर मुस्ती रहनो है रोनों है, रुग्एता रखती है स्रोर ऐसे बहस का श्रमर और पाचन शक्ति कम हो जाती है। और भी कई तरह के उपद्रव हो जाने से घर के सारे मनुष्य जितानुर हो जाते हैं ओर यत्र मत्र वालो की तलाश करने में बहुत साधन खर्च करते हैं ऐसे समय मे यह बीसा यंत्र काम देता है। यत्र को यक्ष कर्दम से ग्रनार को कलम से लिखना चाहिये लिखते समय उत्तर दिशा की तरफ मृह करके बैठना और

यन्त्र नं०१६

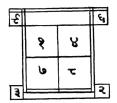

यंत्र भोज पत्र पर अथवा कागज पर लिखवा कर दो यत्र करा लेना। जिसमे से एक यंत्र को मादलिया में रखकर गर्ल मे या हाथ में बाध देना। दूसरा यत्र नित्य प्रति देखकर उच्ची में रख देना और जिस समय पीडा हो तब दो-चार मिनट तक आखे बन्द किये बनैर यत्र को एक हिट से देखकर वापस रख देना, सो पीडा दूर हो जायेगी, कष्ट मिटेगा और धन व्यय से बचन होगी। धर्म नीति को नहीं छोडना।।१६॥

#### बाल भय हर इक्कीसा यन्त्र ।।१७॥

वालक को जब पीड़ा होती है, चमक हो जाती है तब ग्रधिक भय पुत्र की माता को

यन्त्र न० १७

| १० | ą  | <u>د</u> |
|----|----|----------|
| ų  | હ  | 3        |
| Ę  | ११ | x        |

हुआ करता है स्रोर जिस प्रकार से हो सके पीड़ा मिटाने का उपाय किये जाते है, और घर के सब लोग ऐसा अनुमान करते है कि किसी की दृष्टि लगने से या भय से स्रथवा चमकते यह पीड़ा हो गयी है। इस तरह की पीड़ा दूर करने में यह यंत्र सहायक होता है। जब यंत्र तैयार करता हो तब भोजपत्र स्रथवा कागज पर यक्ष कर्दम से स्नार की कलम लेकर लिखना चाहिये। जब यत्र तैयार हो जाय तब समेट कर कच्चे रेशमी धागे से सात अथवा नौ आंटे देकर मादालिये में रख गले में या हाथ में बांघने से पीड़ा मिट जानी है। आपन्ति चिंता का नाश हो जाता है। बालक आराम पाता है। नित्य इष्टरेव के स्मरण को नहीं भूलना चाहिये।। १७।।

#### नजर रुष्टि चौंबीसा यन्त्र ॥१८॥

बालक को दृष्टि दोष हो जाता है। तब दूध पीने या कुछ नाते समय अरुचि हो जाने से वमन हो जाता है। पाचन दाक्ति कम हो जाने से मुखाकृति रक्त रहित दिखने लगती

यन्त्र नं० १८

है। इस तरह की हानत हो जाने से घर में सबको चिंता हो जाती है। इस तरह परिस्थित में चौंबीसा यत्र भोजपत्र अथवा कागज पर अनार की कलम लेकर यक्ष कर्दम में निलना चाहिये और मादलिये में रख गले में या हाथ पर बाधना और जिस मनुष्य का या स्त्री की हिस्ट दोण हुआ हो उसका नाम देकर हिस्ट दोण निर्वाणार्थ लिखना चाहिये यदि नाम स्मरण न हो नो केवल इतना ही लिखना कि हिस्ट दोण निर्वाणार्थ यत्र तैयार हो जाय तब समेट कर कच्चे रेणमी यागे में आंटे दैंकर यंत्र के पास में रखे या गले पर या हाथ पर पर बांधे तो हिस्ट दोण दूर हो जाता है।। १८।।

#### प्रसूती पीड़ा हर उन्तीसा यन्त्र ॥१६॥

यह यत्र उन्तीसा और तीसा कहलाता है। उपर के तीन कोठे और बायी तरफ के तीन कोठों में तो उन्तीस का योग ब्राता है। औरमध्यभाग के तीनों कोठे और नीचे के

यन्त्र नं० १६

| १५ | Ę  | 5  |
|----|----|----|
| 7  | १० | १८ |
| १२ | 48 | ¥  |

तीन कोठे और ऊपर से नीचे तक मध्य विमाना व दाहिनी ओर के तीन कोठों में तीस का योग आता है गर्भ प्रसव के समय में यदि पीड़ा हो रही हो तब इस यंत्र को कुम्हार के अवाड़े की कोरी कोठरी पर अध्ट गंध से लिखकर बताने से प्रसव सुख हो जाएगा। बताने के बाद भी पीड़ा होनी है तो यत्र को पीतल या तांबे के पत्ते पर या थाली में अप्ट गंध से अनार की कलम से लिख कर धूप देकर धोकर पिलाने से पीड़ा मिटती है ओर प्रसव सुखपूर्वक हो जायगा॥ १६॥

#### गर्भ रक्षा तीसा यन्त्र ॥२०॥

यह यत्र जब प्रसव का समय निकट नहीं और पेट में दर्दया और तरह की पीडा

यन्त्र नं०२०

| १६ | २  | १२ |
|----|----|----|
| Ę  | १० | १४ |
| 5  | १८ | 8  |

होती है तो उस यन्त्र को अष्ट गंध से लिखकर पास में रखने से पीड़ा मिटेगी। अकाल में प्रसव नहीं होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। २०।।

#### गर्भ रक्षा पुष्टि दाता बत्तीसा यन्त्र ॥२१॥

यह यंत्र गर्भ रक्षाके लिए उत्तम पानागया है। जब महिने दो महिने तक गर्भ स्थिर रहकर गिर जाताहो स्रथवादो चार महीने बाद ऋतुकाव हो जाताहो तो इस यंत्र को भ्रष्ट गर्थ से तैयार करके पास में रखा जैने से या कमर पर बाधने से इस तन्ह के दोष

| 5  | १५  | 2          | b   |
|----|-----|------------|-----|
| Ę  | #   | <b>१</b> २ | ११  |
| 68 | 3   | 5          | 1 8 |
| Х  | į ų | 80         | ₹ ₹ |

यन्त्र नं० २१

मिट जाते हैं। गर्भ की रक्षा होती है और पूर्ण काल मे प्रसव होता है। विशेष कर गर्भ स्थित रहने के पब्चात् वाल बुद्धि से जो स्त्री अम्हचर्य नहीं पालती हो अथवा गर्म पदार्थ खाती पीती हो उसी गर्भ स्त्राव होना सभव है। और दो चार बार इस तह हो जाने से प्रकृति ही ऐसी बन जाती है। इसलिये ऐसे असगल करने वाले कार्य को नहीं करना चाहिये और यत्र पर विश्वास रखकर शुद्धता से रखेंगे तो लाभ होगा ।। २१।।

#### भयहर सुख्वं व्यवसाय वर्धक चौतीसा यन्त्र ॥ २२ ॥

इस यन्त्र को निज जगह व्यवसाय की रोकड रहनी हो या धन-सम्पत्ति रखने का स्थान हो या निजोगी के अन्दर दीवाली के दिन शुभ समय लिखकर दीप, घूप, पुष्प से पूजा करते रहना। यदि निरंथ नही हो सके तो आपत्ति भी नहीं है। इस यन्त्र को अष्टगंध से लिख-

यन्त्र नं० २२

| ۶   | १८  | 8  | १५ |
|-----|-----|----|----|
| 5   | 8.8 | ų  | १० |
| ₹ ₹ | 2   | १६ | 5  |
| १२  | 9   | E  | Ę  |

कर पास में रखा जाय तो उत्तम है । तांबे के पत्रे पर तैयार कर प्रतिष्ठित करके तिजोरी में रखता भी अच्छा है । जैसा जिसको प्रच्छा मालम हो करना चाहिए ।। २२ ।।

#### मंत्राक्षर सहित चेतीसा यंत्र ॥ २३ ॥

यह जीतीमा यन्त्र बहुत चमत्कारी है। धन की इच्छा करने वाले और ऋ**ढि सिद्धि** जय विजय के इच्छ<sub>ा</sub>क लोगों की मनोकामना सिद्ध करने वाला यह यन्त्र है। इस यन्त्र की ती**वे** अस्त्र **त**०२३

|      |          |      | `         |            |          |
|------|----------|------|-----------|------------|----------|
| ಘ    | ह्री     | श्री | क्ली      | घ          | <b>न</b> |
| कुरु | 3        | १६   | 5         | 8          | दा       |
| कुक  | Ę        | ş    | १३        | <b>१</b> २ | य        |
| द्धि | १४       | ५०   | २         | 9          | - म      |
| सि   | 6        | ų    | . 88      | १८         | म        |
| य    | ্<br>  জ | ब्रि | । वृ<br>। | द्धि       | 雅        |

के पतडे पर तैयार कर प्रतिष्ठित करा लेवे और हो सके तो मंत्र एक लाख जाप यन्त्र के सामने भूप, दीप, रख कर लेवे । यदि इनना जाप नही हो सके तो साढे वारह हजार जाप तो प्रवस्थ कर लेना चाहिये। जाप करते मंत्र वोला जाय उसमें एक गुरु कम है वह यह है कि मंत्र के अन्त में स्वाहा पल्लव से जाप करना जाय अर्थात कुरु कुरु स्वाहा करना चाहिये जिसमें मंत्र चिक्त वहेगी और यत्र-मंत्र नय पल्लवित जैसा होकर लाभ पहुँचायमा । जाप करते समय एक यंत्र मोज पत्र पत्र तैयार कर जाप करते समय तांवे के पत्र वे वाले यंत्र के पास ही रखें। अज्ञ जाप मम्पूर्ण हो जाये तव भोजपत्र वाले यन्त्र को नित्य अपने पास में रखे और तांव के यत्र को, दुकान मे या मकान में स्थापित कर नित्य दीप, पूजा किया करें। इतना कर लेने के बाद हो सके तो मत्र को एक माला नित्य कर लवे । और नहीं हो सके तो कम से कम २१ जाप तो प्रवस्थ करना चाहिये। श्रद्धा श्व कर इस्ट देव का स्मरण करता रहे। नीति से चले और दान पुष्य करता रहे तो लाभ होगा।। २३।।

#### प्रभाव प्रशंसा वर्धक चौतीसा यंत्र ॥ २४ ॥

चौतीसायंत्र बहुत प्रसिद्ध है। श्रीर व्यापारी वर्गतो इस यंत्र का बहुमान विशेष प्रकार से करते है। मेदा पाट मरु भूमि श्रीर मालव प्रांत में व्यापारी लोग श्रपनी टुकान पर

|            |    | ·          |          |
|------------|----|------------|----------|
| ε          | १६ | ?          | (y       |
| Ę          | 3  | <b>१</b> ३ | १२       |
| <b>8</b> X | १० | 5          | <b>१</b> |
| 8          | ų  | <b>१</b>   | 68       |

यन्त्र नं० २४

दीवाली के दिन लिखते हैं प्राचीन काल में ऐसी प्रथा चलती है। कि शुभ समय में सिन्दुर से गणपित के पास लिखते है। दरवाजे पर, मकान की दीवार पर लिखना हो तो हड़मची से लिखना चाहिए। इन यत्र को लिखने के बाद घूप, पूजा कर नमस्कार करने से व्यापार चलता रहता है। और व्यापारियों में इज्जत बढ़ती है प्रशंसा होती है और ऐसे यत्र भोज पत्र पर लिख- कर पास में रखने से व्यापारी वर्ग में आगे वान की गिनती में आ जाता है। हर एक कार्य में लोग सलाह पूछने घायेगे। परन्तु साथ ही कुछ योग्यता, बुद्धिमान, वैसंता और निष्पक्षता भी होना चाहिये। सस्कार न हों बौर मिलन सार भी न हो तो यंत्र से साधारण फल मिलेगा। और परोपकारी स्वभाव होगा तो विशेष फल मिलेगा॥ २४॥

#### धन प्राप्ति छत्तीसा यंत्र ॥२४॥

इस छत्तीसे यंत्र को दीवाली के दिन रात्रि में लिखना चाहिये। गुभ में दुकान के अन्दर सामने दरवाजे या मंगल स्थापना के दाहिनी और अथवा दुकान के अन्दर सामने की

| १० | १७  | 7  | 9          |
|----|-----|----|------------|
| Ę  | n,  | १४ | <b>१</b> ३ |
| १६ | 8 8 | 4  | १          |
| ٧  | X   | १२ | १५         |

यंत्र न. २५

दीवार पर सिन्दूर से लिखे तो व्यापार बढता है। व्यापार करते समय किसी प्रकार का भय, सकट आता हो तो मिट जायगा, प्रभाव बढेगा और इस यत्र को भोज पत्र पर लिख कर पास मे रखना भी शभ सचक है ।।२४॥

#### सम्पत्ति प्रदान चालीसा यंत्र ॥२६॥

चालीसायत्र दो प्रकार का है। दोनो उत्तम है जो सामने है इस यत्र को किसी भी महिने की सुदी पक्ष की एकादशी के दिन अथवा पूरिएमा के दिन पंच गध से लिखना चाहिसे पंच गध (१) केसर (२) कस्तूरी (३) कर्पूर (४) चन्दन (४) गोरोचन इन पांचो को मिश्रित कर उत्तम गंध बनाकर स्वच्छ भोजपत्र पर लिखना चाहिये। यह यंत्र पास में हो तो चोर, सथ, मिटता है और नदी के किनारे या तालाव को पाल पर बाग आसा विछाकर बैठें। णुभ समय में यत्र लिखे। लिखते समय इष्टि जल पर भी पडती रहे और लिखते समय भ्रूप, दीप, अखड़ रखेतो मने डच्छा पूर्णहोती है। इतना स्मरण रखना चाहिये कि ब्रह्मचर्यपालन

यत्र न. २६

| १२ | 3.8         | २   | 9   |
|----|-------------|-----|-----|
| Ę  | *           | १६  | १५  |
| १८ | <b>१३</b> . | 5   | 1 8 |
| ٧  | , x         | 8.8 | १७  |

में सन्यताकाब्यवहार करने में श्रौर शुद्ध सम्यक बृती से रहने में किसी प्रकार से कमी नहीं होनी चाहिये। श्राचरण शुद्ध रखने से किया साधन फल देती है।।२६॥

#### ज्वर पीड़ा हर साठिया यंत्र ॥२७॥

यह साठिया यत्र ज्वर नाप एकान्तरा तिजारी श्रादि के मिटाने के काम मे प्राता है इस तरह के डोरे धागेव यत्र बनवाने की प्रथा छोटे गांवो मे विजेष होती है श्रीर जो लोग

यत्र नं. २७

| 8   | 3          | ٤           | १८  |
|-----|------------|-------------|-----|
| Ę   | <b>१</b> ३ | १७          | , k |
| 3.8 | २          | 5           | ११  |
| ą   | १६         | <b>\$</b> 8 | 9   |

जिसमें श्रद्धा रखते है उनको मत्र तंत्र यंत्र फलते भी है इस तरह के कार्य में इस यत्र को अब्द

गंध से तैयार कराके पास मे रखने से पीड़ा दूर होती हैं शांति मिलती है। भोजपत्र पर अथवा कागज पर लिख पीडित के गले या हाथ पर बाधने से अथवा पास मे रखने से लाभ होता है। इस यंत्र को कांसे के स्वच्छ पात्र में अध्य गध से लिखकर पी सकता है, उत्तम पानी से धोकर पानी पिलाने से सभी ज्वरादि पीड़ा नष्ट हो जाती है।।२७।।

#### चोबोस जिन पेसठिया येत्र ।।२८।।

अय पच पिट यत्र गांभत चुर्गविश्वति जिन स्तोत्रम । बन्दे घर्म जिनंसदा सुख कर चन्द्र प्रभ नाभिज । श्री मन्दिर जिनंद्रवर जय करं कुन्छु च शांति जिनम् । मुक्ति श्री फल दायनन्त मुनिप बधे सुपाद्वे विशृं। श्री मन्देष नृपादम जये सुखद पाद्वे मनाद भीष्टदम ॥१॥ श्री नेमिद्दर सुवताच विभन् पप भ सावर तेवे सभव व गूर निमि तन मिल जया नदनम् । बदे श्रीजिन शीतल च मुविध सेवेड जित मुक्ति द श्री संघ यतपञ्च विश्वाति नभ साक्षा दरं वैष्णवम् ॥२॥ स्तोत्र सर्व जिनंद्रवरे रिनग्धं मन्त्रेषु मत्र वर एतत् सङ्गत यत्र एत विजयो दश्यी लिखित त्वाजु भे पादवे सिन्ध्रम् भाषा त्र व सुखदी माङ्गत्यमाला प्रदो वामागे विनिता नारास्त दितरे कुर्वन्तुये भावतः ॥३॥ प्रस्थाने स्थिति युद्धवाद करस्ये राजादि सम्दर्शने । वृद्धार्थे मृत हेत वैधन कृते रक्षन्तु पादवे सदा । मार्ग सिवण मे दवागिन ज्विलित चिन्ता दिनि नशिने । यत्रोऽप्य मृति नेत्रसिह कविता सङ्ग स्थित सौख्यः ॥।॥ इति पंच पिट यत्र स्थापना ॥२६॥। उपर बताया हुआ स्तोत्र वेशाय कोर स्ति पंच पिट यत्र स्थापना ॥२६॥। का अत्र प्राव, उनना अक मह्या त्रिजल से पेसिट्या यत्र नीर्थकर भगवान के नाम का अत्र प्राव, उनना अक मह्या त्रिजल से पेसिट्या यत्र नीर्थकर स्थाना है इस तरह के यत्र को, ताबे के पतडे पर तैयार कर णूढ

 22
 28
 2
 3

 4
 3
 24
 24

 5
 2
 2
 2

यत्र न. २५

कराने के बाद घर में स्थापित कर ऊपर बताया हुआ स्तोब नित्य पढे, स्तुति बोल कर नमन करना चाहिये। इस तय्ह के यंत्र को भोजपत्र पर लिखवा कर पास से रखने से परदेश जाते समय ग्रथवा परदेश में रहते समय में लाभ होता रहेगा। किसी के साथ वाद विवाद करने से जय प्राप्त होगी राजा के पास अथवा और किसी के पास जाने से आदर होगा। निः सन्तान को पुत्र प्राप्ति होगी निर्धन को धन प्राप्त होगा। मागे में किसी प्रकार का भय नही होगा चोरों के उपद्रव से बचाव होगा। म्रान्ति प्रकोप से पीडा न होगी और अकस्मात भय में

१५ ξ २४ 919 şε 88 6 X २३ **२२** २० १३ Ę × २१ 3 38 85 80 3 २ 88 85 88

यंत्र नं. २६

रक्षा होगी चिना नष्ट होगी प्रत्येक कार्यमे विजय प्राप्त होगी इसीलिये जो अपना भविष्य उज्जवल उनाना चाहते हैं उन पुरूषों को इस यंत्र का आराधना करनी चाहिये। दूसरा चोबीस जिन पेसिट्या यत्र ॥२६॥

### पंचा वष्टि यंत्र गर्भित ॥२६॥

श्री चर्गुविशित जिन स्नेत्रम् । आदि नेमि जिन नौमी सभव मुविध तथा, धर्म नाथ महादेव शांति शांति कर सदा ॥१।। धर्मते मुद्रतं भक्तया निम नाथ जिनोक्तमम् । अजित जिन कर्त्यपं चन्नः चन्नः समप्रभम् ॥२।। आदिनाथ तथा देवं सुपाश्वं विमलंजिनं । मिल नाथ गुणोपेतं धनुपा पथ विश्तिम् ॥३।। अत्ताथ महावीर सुमित च जगद गुरूम् श्री प्रभा प्रभा भान । बागुपुर्थ स्रेर्गनम् ॥४।। शीतलं शीतलं लोके श्रेयासं श्रीयसेसदा । कुन्यु नाथ चवामेय अधिनत्वत्व जिनम् ॥१॥ जिनानां नामिषंद्वः पंचयिष्ट समुद्भवा । यंत्रोऽयं राजते लोके श्रेयास यत्र तत्र सोध्यम् निरन्तरम् ॥२६॥ यदिमन गृहे महा भक्तया यन्त्रोऽय पूज्यते बुधैः। भूतर्प्ततेपशाचादि भय तत्र न विधते।।॥। सकल गुण निधानं यंत्र मेन विशुद्धम्। हृद्य

कमल कोषे घीमतां घ्येय रूपम्। जयतिलक गुरूशी सूरि राजस्य जिघ्यो वदति सुख निदानं। मोक्ष लक्ष्मी निवासम्।।।।। दूसरे पेसठिये यंत्र की स्थापना ॥२६॥ इस यंत्र का जो स्रोत्र ग्राट स्लोक का बताया है उसका पाठ करते समय जिन तिर्थंकर का नाम आवे उनकी सख्या का ग्रंक लिखने से पेसठिया यत्र तैयार हो जाता है। इस यत्र का महात्मय भी बहुत है। यंत्र के

22 3 3 8 % 38 88 २० 38 ₹ = δ 83 39 २५ ૭ ۶5 २४ X ξ १२ १० 88 9 9 २३ 8

यंत्रनः २६

विधानानुसार ही तैयार करना चाहिये। जिस घर मे एसे यत्र की स्थापना पूजा हुआ करती है उस घर में आनन्द मगल रहा करता है जो मनुष्य इस यत्र की आराधना करते हैं उनको प्रत्येक प्रकार के सुख मिलते हैं। और जिस मकान में स्थापना की हो वहां पर भूत-प्रेत पिशाच का भय नहीं होता। अगर हुआ हो तो नष्ट हो जाता है। इस यंत्र का जितना आदर करेंगे उतना ही अधिक सुख पा सकेंगे। इस यंत्र को निज के पास रखना हो तो भोज पत्र पर तैयार कराके रखना चाहिये। ऐसे यंत्र गुद्ध अष्ट गंध से लिखने से लाभ देते हैं।। २६।।

#### लक्ष्मी प्रदान अडसठिया यंत्र ॥३०॥

यह ध्रडसिटियायंत्र बहुत प्रसिद्ध है। कई लोग दीवाली के दिन शुभ समय दुकान के मंगल के स्थान पर लिखते हैं। इस यंत्र में यह खूबी है कि लक्ष्मी प्राप्ति के हेतु बमेली की

| ययं नं० ३० |              |    |          |
|------------|--------------|----|----------|
| ٦          | ` <b>२</b> = | 5  | <br>  ₹0 |
| १६         | २२           | १० | २०       |
| २६         | K            | ३२ | Ę        |
| २४         | <b>6</b> 8   | १८ | १२       |

कलम लेकर अच्टगंध से लिखना चाहिये। और समेट कर रेशम लपेट कर निजके पास रखना और ध्यापार करते समय तो यंत्र को पास में रख कर ही करना चाहिये।।३०॥

## नित्य लक्ष्मी लाभ दाता बहतरिया यन्त्र ॥३१॥

बहतरियंत्र के लिये कई मनुष्य खोज करते है। मत्र का मिल जाना तो सहज बात है परम्मु विधान का मिलना किंटन बात है। इस यत्र को सिद्ध करने समय जहा तक हो सके सिद्ध पुरूष की सानिध्यता में करना चाहिये और सिद्ध पुरूष का योग नहीं मिल सके तो किसी यंत्र के जानकार को सानिध्यता में करना चाहिये गुभ दिन देख कर शारीर व वस्त्र

यंत्र तं० ३१

| २४ | २० | २६ |
|----|----|----|
| २६ | २४ | २३ |
| २१ | २६ | ₹₹ |

शुद्धता का उपयोग कर अधिष्ठाता देव को सान्ध्यि समक्ष कर प्रातः काल में ढाई घड़ी कच्ची दिन चढ़े पहले अध्य गध से कागज पर बहत्तर यंत्र लिखना चाहिये। कलम जैसी अनुकुल आर वि वि मेली की या मोने की निव से लिखे जब यंत्र लिखने बैठे तब तक पूर्व दिशाकी श्रीर मुख रखना चाहिये, आसन सफेद लेना चाहिये, उत्तम बताया है लिखते समय मौन रख कर लिखने के विधान को पूरा करले, वे जब यंत्र लेखन पूरा हो जाय जब यंत्र को एक स्वच्छ पट्टें पर स्वापन अगर बत्ती लगा देवे दीपक स्थापन करे और ढाई घडी दिन बाकी रहे तब अर्थात सूर्यास्त से ढाई घड़ी पहले लिखे हये यंत्रों को ऊ चे रख कर पानी से धोकर कागज भी जला-शय में डाल देवे । यह सब किया समय पर ही करने का पूरा ध्यात रखे । एक विधान ऐसा भी है कि बहसर य'त्र अलग-अलग कागज पर लिखना चाहिये। श्रीर कोई एक कागज पर लिखना बताते है। जैसा जिसको ठीक मालूम हो सविधा ग्रनसार लिखे। इस प्रकार से बहत्तर दिन तक ऐसी किया करना चाहिये। ग्रीर बहत्तर दिन ब्रह्मचर्य पालना चाहिये सत्य निष्ठा से रहना भौर कुछ तपस्या करे जिससे किया फलवती होगी। इस प्रकार से बहत्तर दिन पूरे हो जाय और तिहत्तरवे दिन १ प्रात काल ही बहत्तर यंत्र लिखकर एक डब्बी मे लेकर दुकान में रख देवे या गल्ले मे, तिजोरी में या ताक मे रखकर नित्य पूजा कर लिया करे। इस तरह करते रहने से धन की आप शीर उज्जत, मान, सम्मान की वृद्धि होगी। सुख और सौभाष्य बढता है। इच्ट देव के स्मरण को वीनत्य, सत्य, निष्टा धर्म नीति को नही छोडना चाहिये १ तिहत्तर दिन प्रात. काल यंत्र लिख कर डब्बी मे रख देवे यत्र की पूजा कर धूप, दीप, रखना, कुछ भेंट भी रखना और दिन रात अखंड जोत रखना ॥३१॥

## सर्पं मय हर अस्सीया यन्त्र ॥३२॥

डम यन्त्रकाविशेष करके सर्पके उपद्रव में काम आता है। जब सर्पका भय ग्रन्त्र त०३२

| ३२ | 3.5    | 7       | 9        |
|----|--------|---------|----------|
| Ę  | ļ<br>Į | ३६      | ₹X       |
| ३⊏ | 33     | <br>  5 | <b>१</b> |
| 8  | ų<br>Į | ₹.8     | ३७       |

उत्पन्न हुआ या सकान में बराबर निकलता हो प्रयक्षा घर नहीं होति जस्तीयां यंत्र सिन्दूर से सकान की दीवार पर लिख कर और जहाँ तक हो ऐसी जगह लिखना चाहिये कि जहाँ समें की दृष्टि यंत्र पर गिर जाय अथवा कांसी को बाली में लिखा हुआ तैयार रखों सी जब समें निकले जब उसे बाली बता देवे सो समें का भय मिट जायेगा। और उपश्व नहीं करेगा। विधान तो बताता है कि समें उस मकान को छोड़कर ही चला जायगा। किन्तु समय का फेर हो तो इतना फल नहीं देता है तो भी उपश्व भय तो नहीं रहेगा। ऐसा समय घर समें समें हर नाम की धौबछ जो काशमीर जिले में बहुतायत से मिलती है मंगवा कर घर में रखने से समें तलाल निकल जायेगा। छोकन समें को मारने की बुद्धि नहीं रखना चाहिये। सर्प को सताने से बहु कोछ कर के काटता है बहु सममता है मुक्ते मारते है और सताया न जाग तो वह अपने प्राप्त चला जाता है।।३२॥

## भूत प्रेत हर पिच्चासिया यंत्र ॥३३॥

अक्सर (प्रायः) जब मकान में कोई नहीं रहता हो ग्रीर बहुत समय तक बेकारसा पड़ा हो तो ऐसे मकान में भूत प्रेत त्रपना स्थान बना लेते हैं ग्रीर भूत प्रेत नहीं भी बसते हो और मकान में रहने लगे उसके बाद कुछ अनिष्ट हो जाय तो उस मकान में परिवार

| śК | <br>  ४२<br> | 7          | હ   |
|----|--------------|------------|-----|
| Ę  | ą            | 3.6        | eγş |
| ४१ | şχ           | 5          | 8   |
| У  | l x          | <b>३</b> ६ | 80  |

यन्त्र नं० ३३

के लिये बहम सा हो जाता है और सकान को खाली कर देते हैं। लोकवाणी फैल जाती है और ऐसे मकान में कोई बिना किराये भी रहने को तैयार नहीं होता है। ऐसी अवस्था में यंत्र को पक्ष कर्वम से मकान की दीवार पर धन्यर के भाग में लिखें। और आवश्यकता हो तो प्रति मकान में लिखना भी बुरा नहीं है। यंत्र लिखने के बाद हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें कि हे देव स्वस्थान गछ: इस तरह करने से उपद्रव शांत हो जायगा और सुख पूर्वक मकान में रह सकेंगे। देव घूप दिल से प्रसन्त होते और प्रार्थना स्वीकार करते हैं। इसलिये इक्कीस दिन तक सांयकाल के समय एक वो का दोयक कर धूप खेंव देनी चाहिये॥३३॥

## सुख शांति दाताः इश्याणवे का यन्त्र ॥३४॥

कभी कभी ऐसा बहस हो जाता है कि इस मकान में आये बाद घर मे से बीमारी नहीं निकलती है या सुख से नहीं रहने पाते हैं। कोई न कोई आपत्ति आ ही जाती है। इस तरह के कारण से उस मकान को छोड़ने की भावना हो जाती है। ऐसा प्रसंग आ जाय तो इस यंत्र को यक्ष कर्दम से मकान के अन्दर व दरवाजे के बाहरी भाग पर लिखना चाहिये। सायकाल को धूप खेव कर प्रार्थना करना चाहिये कि यंत्राधिष्ठायक देव मुख झाति कुरू २ स्वाहाः इस तरह से इक्कीस दिन तक करने से सुख-आति रहेगी और बहम मिट जायगा।।३४।।

| 414 110 48 |    |     |    |  |
|------------|----|-----|----|--|
| ३७         | ४४ | २   | و  |  |
| Ę          | ą  | ४२  | 80 |  |
| 48         | ३८ | 5   | 8  |  |
| R          | ų  | 3.6 | ४३ |  |

यन्त्र नं० ३४

## गृह क्लेश हर निन्यानवे का यन्त्र ॥३४॥

गृहस्थी के गृह संस्कारों ब्यवसाय के लिये अथवाविशेष कुटुस्व के कारए। या यों कह दीजिये कि स्त्रियों के स्वभाव के कारण जरासी बात पर मन मुटाव हो जाता है ओर उसे न संभालाजाय तो घर में क्लेश बढ़ जाता है। जिस घर में इस तरह के क्लेश होते हैं उनकी आजीविका भी कम हो जाती है और व्यवसाय व व्यवहार में शोभा भी कम हो जाती है। बाहर के दुक्मन से मनुष्य सम्भल के रह सकता है किन्तु घर का दुक्मन खड़ा हो तो आपित रूप हो जाती है। अप, वेभव, मकान मिनकियत वही दस्तरे, खत, खतुन जिसके हाथ आई हो दबा देता है। ओर ऐसी अवस्था हो जाने से घर की इज्जत कम हो जाती है। इस तरह की परिस्थित हो तब इस यत्र को यक्ष कदमें से मकान के अन्दर और खास कर पणिहारे पर और चूल्हे के पास बाली दीवार पर लिखे और अगरवती या चूप सायकाल को कर दिया करे। इस तरह से इक्कीस दिन तक करे और बाद में आपस में फैसला करने बैठे तो कार्य निपय जायगा। साथ ही स्मरण रखना चाहिये कि न्याय नीति और कर्तव्य पूर्वक कार्य करोगे तो सफलता मिलेगी। घर की बात को वाहर नहीं फैलने देना चाहिये। इसी में शोभा है इज्जत की रक्षा है। जो लोग स्त्रियों के कहने मे आकर भ्रात भ्रेम कुड़च्च स्लेह और कर्तव्य को भूल जाते है। उनका दिन मान विगड़ समभता। प्रत्येक कार्य में इस्ट देव को न भूलना चाहिये।।३॥।

यन्त्र नं० ३४

| ३६         | २६ | ₹ 6        |
|------------|----|------------|
| 38         | 33 | <b>3</b> ¥ |
| <b>३</b> २ | ₹७ | 1 30       |

### पुत्र प्राप्ति गर्भ रक्षा यन्त्र ॥३६॥

यह सौ का यत्र है और इसको आशा पूर्ण यंत्र भी कहते है। जिसको सन्तान नही हो या गर्म स्थित के बाद पूर्ण काल मे प्रसन्त हो कर पहले ही गिर जाता है तो यह यत्र काम देता है। इस यत्र को अग्ट गंब से लिखना चाहिये। अष्ट गंघ बनाने में (१) केशर (२) कपूर (३) गौरोचन (४) सिन्दुर (४) हीग (६) खैरसार, इन सब को बराबर लेना परन्तु केशर विशेष डालना, जिससे लिखने जैसा रस तैयार हो जायगा इतना कार्य शुद्धता पूर्वक करके भोज पत्र पर दीवाली के दिन मध्यरात्रि में तैयार कर स्त्री गक्षे पर या हाथ पर जहां ठीक मालूम हा बाध देवे। पुत्र के इच्छुक हो तो परिन-पति दोनों को बांधना वैसे तो कर्म

यन्त्र नं० ३६

| ४२ | 3.8 | 7  | હ        |
|----|-----|----|----------|
| Ę  | 3   | ४६ | ४४       |
| ४६ | 83  | 5  | <b>१</b> |
| 8  | ¥   | 88 | ४७       |

प्रधान है। जैसे कर्म उपार्जन किये होंगे वैसा ही फल मिलेगा - परन्तु उद्यम उपाय भी पुरुषों को बताए हुए है, करने में हानि नहीं है। अपने इष्ट देव को स्मरण करते रहे पुष्य प्राप्त करना सो क्रिया फल देगी। स्त्री गर्भ धारण करेगी, पूर्ण काल में प्रसव होगा अपूर्ण समय में गर्भ-गात नहीं होगा ऐसा इस यन्त्र का प्रभाव है। श्रद्धा विश्वास रखने से सर्व कार्य सिद्ध होते है। पुष्य धर्म साधन नीति व्यवहार से आशा फलती है। । स्रेट।

## ताप ज्वर पीड़ा हर एक सौ पांचवा यन्त्र ।।३७।।

यह एक सी पाँचवा यन्त्र है। ताप ज्वर एकान्तरा तिजारी को रोकने से काम देता है।

यन्त्र नं० ३७

| ४६ | y  | ४२ |
|----|----|----|
| २१ | ₹¥ | 38 |
| २६ | ६३ | १४ |

भोज पत्र पर या कागज पर लिख कर धागे डोरे से हाथ पर बांधने से ताप ज्वरादि मिट जाते

जाते हैं। यन्त्र तैयार हो जायेगा तब धूप से कोव कर इक्कीस बार ऊपर कर पीड़ा वाले को बांधने से ज्वर पीड़ा मिट जाय तब यन्त्र को कूंए के पानी में डाल देना, विश्वास रखना और इस्ट देव को स्मरण करते रहना॥३७॥

## सिद्धि दायक एक सौ आठवां यन्त्र ॥३८॥

इस यन्त्र को अर्ध्ट गंध से भोज पत्र या कागज पर लिखना चाहिये। कलम चमेली की लेना चाहिए। सोने की नीव हो तो सौर भी अच्छा है। यंत्र तैयार कर वाजोट पर रखकर धूप,

 A
 A
 AE
 A6

 AS
 AC
 AC
 AC

 AE
 AS
 A
 AC
 AC

यन्त्रन०३८

द्वीप, पुष्प चडाकर पूजन वास क्षेप तप से पूजा कर सामने फल नैवेख चडाकर नमस्कार कर यत्र को समेट कर पास में रहो। यंत्र जिस कार्य के लिये बनाया हो उसका संकल्प थत्र की पूजा करने के बाद खयाल कर नमस्कार कर लेवे और जहांतक कार्य सिद्ध न हो तब तक प्रात काल में नित्य प्रति धृप से या अगरबत्ती से खेब लिया करे। इष्ट देव का स्मरण कभी न भूले। कार्य सिद्ध होगा।।३६।।

## भूत प्रेत कष्ट निवारण एक सौ छत्तीस यन्त्र ॥३६॥

इस यन्त्र को मकान के वाहर भी लिखते है और पास मे भी रखने को बताया जाता है। वैसे नो लिखने का दिन दीवाली की रात्रि को बताया है। परन्तु आवश्यकता अनुसार जब चाहेलिक्षने और हो मके तो अमावस्या की रात्रि में लिखना जिसमें यन्त्र लाभ दायक होगा। जब भूत प्रेत डाकिनी का भय उत्पन्त हुथा हो तो इस यन्त्र को बांधनेसे मिट जायगा और इसी यन्त्र नं० ३६

| R  | ¥€ | १६ | ६० |
|----|----|----|----|
| ३२ | 88 | २० | ४० |
| ४२ | =  | ĘX | १२ |
| 85 | २= | ३६ | २४ |

तरह के कष्ट होंगे तो वह भी इस यन्त्र के प्रभाव से कम हो जायेंगे और सुख प्राप्त होगा। इस तरह यन्त्र को भोज पत्र पर या कागज पर अष्ट गंध से लिखना चाहिये और मकान की दीवार पर सिन्दूर से लिखना चाहिये।।३६।।

## पुत्रोत्पति दाता एक सौ सत्तरिया यन्त्र ॥४०॥

यह सौलह कोठे का यन्त्र एक सौ सत्तरिया है। इस यन्त्र से धन प्राप्ति मे जय विजय

यन्त्र नं० ४०

| ૭ <b>૭</b> | 58 | । २      | <br>       |
|------------|----|----------|------------|
| Ę          | ₹  | <b>5</b> | 50         |
| <b>=</b> 3 | ৬= | 5        | १          |
| R          | ų  | 30       | <b>5</b> 2 |

म, पुत्र प्राप्ति के हेतु बनाना हो तो अच्ट गंघ से लिखना चाहिये। भोज पत्र पर काला दाग न हो और स्वच्छ हो। कागज पर लिखे तो अच्छा कागज लेवे और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा (पूर्णा) तिथि पंचमी दशमी पूर्णिमा को अच्छा होगा देख कर तैयार करें। लेखनी चमेली की या सोने की नीव से लिखे और पास में रखे तो मनोकामना सिद्ध हीगी और सुख प्राप्त होगा। धर्म पर पावन्य रह पुष्पोपाजित करने से आशा शोध्र फलती है। इच्ट देव के स्मरण को नहीं भूलना चाहिये।।४०।।

### एक सौ सत्तारिया दूसरा यन्त्र ॥०१॥

इस यन्त्र को लक्ष्मी प्राप्ति हेतुलय विजय के निर्मित इस यन्त्र को भी काम लेते हैं।गर्भ रक्षा भीर अन्य प्रकार की पीड़ा मिटाने के लिये भी काम लेते हैं गर्भ रक्षाकरने के लिए इस यंत्र को अच्छे दिन ग्रुभ समय में भ्रष्ट गंध से भोजपर पत्र अथवाकागज पर लिखनाचाहिये।

 Ac
 36
 A3
 3c

 3K
 A6
 A0
 A6

 AX
 36
 X0
 36

यन्त्र नं० ४१

ये एक सौ सत्तरिया दोनों यन्त्र लाभदायी है। नीति न्याय पर चलना चाहिए और इस्ट देव को स्मर्पा करते रहना जिससे यन्त्राधिष्टायक देव प्रसन्न होकर मनोकामना सिद्ध करेगे। यन्त्र मादलिया में रखे या मोम के कागज में लपेट कर पास में रखें।।४१॥

### व्यापार बृद्धि दो सौ का यंत्र ।।४२।।

इस यंत्र कादो विधान है। पहला विधान तो यह है कि दोवाली के दिन अर्घरात्रि के समय सिन्दुर याही जुल से दुकान के वाहर लिखे तो व्यापार की वृद्धि होती है। दूसरा

विधान यह है इस यंत्र को भोज पत्र पर अथवा कागज पर पंच गंध से लिखे जिसमें केशर, कस्तूरी कपूर, गोरोचन और चदन का मिथित हो उत्तम पात्र में पंच गंध से तैयार कर चनेली की कलम से लिखें। यह यंत्र विशेष कर दीवाली के दिन अर्घ रात्रि के समय लिखना चाहिये

यत्र सं०४२ 83 9.3 Ş Ø ξ 3 33 x3 23 €3 = ۶ X y 88 03

ग्रीर ऐसा समय निकट नहीं हो और कार्य की ग्रावश्यकता हो तो अमावस्या के अर्घ रात्रि के समय लिख, और जिसके लिये बनाया गया हो, उसी समय प्रांतः काल दे देवे । यंत्र को पास में रखने से ऋतु वीन्त का स्त्राव नहीं रूकता हो तो रूक जायेगा। गर्मधारण करेगा ग्रीर रक्षा होगी इष्ट देव का स्मरण नित्य करना चाहिये ॥४२॥

### लक्ष्मी दाता पांच सो का यंत्र ॥४३॥

इस यंत्र को पास में रखने से लक्ष्मी प्राप्ती होगी और विधान इसका यह है कि

| २४२ | २४६ | २   | v   |
|-----|-----|-----|-----|
| Ę   | ₹   | २४६ | २४५ |
| २४६ | २४३ | 5   | 8   |
| ¥   | ų   | २४४ | २४७ |

यत्र नं० ४३

पुत्र की इच्छावाले पति-पत्नी पास में रखे तो ब्राझा फैलेगी। शुक्र कामना के लिये अण्ट गंघ से लिखना और बेरी, पुत्र पराजय के हेतु यक्ष कंदम से लिखना चाहिये। कलम चमेली की लेना और यंत्र मादलिया में रख पास में रखना अथवा कागज में लपेट कर जेव में रखना। धर्म के प्रताप से आज्ञा फलेगी। दान पुष्य करना धर्म निष्ठा रखना।।४३।।

#### सात सो खोडीस यंत्र ॥४४॥

इस यंत्र को एक सो इक्यासिया यंत्र भी कहते हैं। इस यंत्र को वशीकरण यंत्रको

| १८१ | १८१ | १८१ | १८१ |
|-----|-----|-----|-----|
| १८१ | १८१ | १८१ | १=१ |
| १८१ | १=१ | १८१ | १८१ |
| १८१ | १८१ | १८१ | १=१ |

यंत्र नं० ४४

चौदी के पतड़ें पर तैय्यार कराकर प्रतिष्ठाकराकर पूजा कराने से भीलाभ होता है जिसको र्जसा योग्य मालूम हो करा लेवे । धर्मपर श्रद्धा रखे । इष्ट देव का स्मरण किया करें ॥४४।।

### लक्षिया यंत्र ॥४५॥

इस यंक्ष को सोना गेरू सेलिख कर अपने पास रखने से अग्निभय से बचाव होता है। जिन लोगों को मातेहाती में काम करना पडता है और उपरी अधिकारी बार २ नाराज होते हैं। तो इस यंत्र को पंच गंघ से लिखकर अपने पास रख्के तो अधिकारी की कृपा रहती है अक्सर कई जगह पति पत्ति के आपस में बैमनस्व हो जाया करता है। बहमी भी अल्प समय में हो तो दुःखदायों नहीं होता। परन्तु बार २ क्लेश होता हो तो इस यंत्र को कुंकुंम से लिख कर पुक्रा पास में रखेतो पत्ति के साथ प्रेम बढ़ता है। अक्सर ऐसे यंत्र दीवाली के दिन मध्य

यंत्र नं० ४४

| ४६६६२         | AEEEE         | 2     | 9     |  |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
| Ę             | ą             | ४९६६६ | ४६६६५ |  |
| <b>४</b> ६६६⊏ | <b>₹333</b> ¥ | 5     | 8     |  |
| x             | ¥             | YEEEY | ¥8880 |  |

रात्रि में लिखते हैं और धन प्राप्ति अथवा दूसरे किसी काम के लिये बनवाना हो तो पंच गंध से लिखते हैं, जिसमें केसर, कस्तूरी चंदन, कपूर, मिश्री का मिश्रण होना चाहिये॥४॥॥

## लिख्या यंत्र दूसरा ॥४६॥

इसको भी दीवाली के दिन मध्य रात्रि में लिखते हैं और अध्य गंध से लिख कर यंत्र जिसके लिये बनायाहो अथवाउसका नाम लिखकर पास में रखने से जय विजय होताहै

यंत्र नं० ४६

| 82000       | 86000       | 2000  | 9000  |
|-------------|-------------|-------|-------|
| <b>ξ000</b> | )<br>  ३००० | ४६००० | 84000 |
| 85000       | 83000       | 5000  | 8000  |
| 8000        | X0001       | 88000 | 80000 |

व्यवसाय करते समय जिस गद्दी पर बैठते हैं उसके नीचे रखने से व्यवसाय में लाभ होता है। इसर बताया हुआ लिखिया यंत्र भी ऐसे कार्य में लाभ देता है। जिसको जो यंत्र ठीक लगे उसी का उपयोग करे। इस यंत्र का एक विधान और भी है। वह हमारे संग्रह में नहीं है। परन्तु विधान यह है कि दीवाली की मध्य रात्रि में लिखकर उसके सामने एक पहर तक यंत्र का ध्यान करे। और फिर वन खंड में या बाग में अथवा जलाश्चय के किनारे बैठकर यंत्र के सामने एक पहर तक यंत्र का ध्यान करे। जिससे यंत्र सिद्ध हो जायगा क्रिया करते समय लोभान का पूर बनाकर रखना चाहिये तो यंत्र सिद्ध हो जायगा और भी इन दोनो यंत्र के कई चमस्कार है। अद्धार सकर इष्ट देव का स्मरण करते रहना चाहिये जिससे कार्य सिद्ध होगा।।४६।।

यन्त्र नं० ४७

| ४१ | <u>.</u> | ķχ   | ÉR | 8          | ४६   | ĘĘ | Ę  | ७१ |
|----|----------|------|----|------------|------|----|----|----|
| ४६ | 88       | ६२   | 38 | ₹७         | ય્ય  | २४ | ४२ | ६० |
| 34 | 50       | १७   | २= | ree<br>ree | 180  | ₹₹ | ও= | १५ |
| ĘĘ | 3        | ٧< - | ξ≂ | ų          | . ¥o | 90 | و  | ५२ |
| २१ | ₹€       | χu   | २३ | ४१         | ųε   | २१ | 83 | ६१ |
| ३० | у¥       | १२   | ३२ | ७७         | 68   | 38 | ૭૨ | १६ |
| ६७ | 8        | 38   | ७२ | £          | 48   | Ę¥ | 7  | ४७ |
| २२ | 80       | ४८   | २७ | 84         | Ęą   | 20 | ३५ | ४६ |
| ३१ | ७६       | १३   | 35 | 58         | १६   | ₹€ | 98 | ११ |

#### जयपता का यंत्र ॥ ४७ ॥

सह जयपता का यंत्र है जिस व्यक्ति को महात्माओं की कृषा प्राप्त हो जाती है उसीको इस यंत्र की आमनाय मिलती है। सामान्य से इस यंत्र के लिये कहा है कि इस यंत्र को पत्र पाय अथवा अण्ट गंध से लिखे भीर किसी लास काम पर विजय पाने के लिये वनाना हो तो यक्ष कर्यम से लिखे। लिखते समय इक्यासी कोठे में पात्र का क्ष कं वनाकर चडते अर्क से लिखने को शुरू कर अर्थ अप्रभ पिक ले पात्रवा कोठे में एक का क्ष के लिखे। सोवी लाइन के आठवे कोठे में दो का अर्क लिखे। सोवी लाइन के पांचवे कोठों में पांच का क्ष कर लिखे। प्रथम लाइन के आठवे कोठे में दो का अर्क लिखे। सोवी लाइन के गंचवे कोठों में पांच का क्ष कि लिखे। प्रथम लाइन के आठवे कोठे में इस का कि वा प्रथम लाइन के आठवे कोठे में सात का सक लिखे। प्रथम लाइन के इसरे कोठे में आठ का क्षंत्र लिखे। सातवी लाइन के पांचवे कोठे में नी का क्षक लिखे और तीसरी लाइन के छुट्ट कोठे में इस का क्षक लिखे। इस तरह से सम्पूर्ण क्षंत्र को चटते अंक से लिखकर पूर्ण कर और तैयार हो जाने पर जिम मनुष्य के लिये वनाया हो उसका नाम व कार्य का संलेप नाम यंत्र के नीचे लिखे। इस तरह से तैयार कर लेने के बाद यंत्र को एक बाजोट पर स्थापन कर इक्ट इक्स से पूजा कर यथा जाकि भेट भी रखे और बहुत मान से यंत्र को लेकर पास में रखें तो लाभदी। होता है। नीति व्याय को नही छोड़े। सिरित शुद्ध रखे। जिससे सफलता मिलेगी। अरु।

#### विजयपताका यंत्र ॥ ४८ ॥

इस यक्त कं लिखने का विधान जयपताका की तरह समक्रना चाहिये । विशेष इस यंत्र में यह विशेषता है कि प्रत्येक पिक्त के पांचवे खाने में भताक्षर एक है चांथे में भनुस्वर है सीर छठों पिक्त के प्रत्येक खाने में भ्रताक्षर दों का है आठवें कोठे में अताक्षर तोन का है कही ६ का, कहीं भ्राठ का श्रक अधिक बार आया है। इस यंत्र को विधि से लिख कर पास में रखने से विजय मिलती है। बाद विवाद करते समय भुकर में बहुम करते समय और सन्नाम में अथवा इसी तरह के दूसरे कामों में प्रयास प्रमाए। या प्रवेश किया जाय तब इस यत्र को पास रखने से सहायता मिलती है इस यत्र का लेखन अण्ड गध्य या पंत्र गंध अथवा यक्ष कर्दम से हो सकता है वाकी विवान जयपताका यत्र की तरह समम लेना चाहिये श्रद्धा से कार्य सिद्ध होता है किजय पाते हैं हिम्मत रखने से आशा फलती है।। ४८॥

यन्त्र नं० ४८

|           |    |     |    |     | <b>_</b>   |            |     |         |
|-----------|----|-----|----|-----|------------|------------|-----|---------|
| ४७        | ४८ | ६१  | 50 | ۶   | १२         | 73         | 38  | 38      |
| ५७        | ξ= | 30  | 60 | 22  | २२         | 33         | 88  | ४६      |
| ६७        | ৩= | 5   | १० | 78  | ₹₹         | 83         | ХR  | ४६      |
| <i>७७</i> | 6  | १=  | 70 | ₹१  | ४२         | Хź         | ય્ર | ĘĘ      |
| Ę         | १७ | १६  | ₹० | ४१  | ४२         | ĘĘ         | ξ¥  | ७६      |
| १६        | २७ | २€  | ٧o | ५१  | ६२         | ७३         | ७४  | ¥       |
| २६        | २८ | 3.5 | ५० | Ęę  | ७२         | <b>4</b> 3 | ¥   | १४      |
| * F       | ₹ष | 38  | Ęo | ७१  | <b>4</b> ? | R          | 68  | <b></b> |
| ३७        | ४६ | ¥ε  | 90 | = 8 | 2          | १३         | २४  | —<br>३४ |

## संकट मोचन यंत्र ॥ ४६ ॥

इस यंत्र से यह लाभ है कि शरीर अध्वस्य हो गया हो या पेट दर्द हो गया हो तौ उस समय अध्याध से कासो की याली मे यंत्र नियम, घोकर पिलाने से दर्द मिट जाता है। इस तरह के विधान है, सो समक्ष कर उपयोग करे॥ ४६॥

यन्त्र सं० ४६

| ११४         | १५५ | १४६   | १३२ | ६४४ | ξχş | १२७ |
|-------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| १३८         | ११६ | १५१   | १३१ | १४२ | १२६ | १३७ |
| १३३         | 638 | ११७   | १३० | १२४ | १३४ | १५६ |
| 358         | १४० | १२४   | ११= | १४१ | १४३ | १४३ |
| 588         | १२३ | 8.8.K | 358 | 198 | १४६ | १४७ |
| <b>१</b> २२ | 68€ | 626   | १२६ | १५० | १२० | १२१ |

### विजय यंत्र ॥ ५०॥

इस यंत्र को विजय यंत्र और वर्द्ध मान पताका भी कहते हैं हमारे संग्रह मे इसका नाम वर्द्ध मान पताका है, परन्तु इस यंत्र को विजय राम यंत्र समभ्रना चाहिये क्यों कि यही नाम इस यंत्र के मंत्र मे आया है। इस यंत्र को रिवबार के दिन लिखना चाहिये। और ऐसा भी लेख है कि केपुसेडिया तारा का उदय हो तब लिखना चाहिये। जब यत्र तैयार ो जाय तब एक बाजोर पर स्थापन कर धूप दीप की जयणा सहित रखकर कुछ भेंट रखक और नीचे बताये हो मंत्र की एक माला फेरना।।। मंत्र ॥ॐ हीं श्री क्लीं नमः विजय मंत्र राज्यधार कस्य ऋदि वृद्धि जयं सुखं सौभाग्य लक्ष्मी मम् सिद्धि कुरु र स्वाहाः॥ जिसको जैसा धान मालूम हो, उपयोग करे। इस तरह की माला फेरते पंचामृत मिश्रित खुढ बस्तुओं का हबन करना भी बताया है।इस यंत्र के नौ विभाग बताये हैं प्रत्येक विभाग के अलग-र यंत्र भी है। जिसका वर्णन इस प्रकार है—

- प्रथम विभाग के संव से दिष्ट दोष, डाकिनी शाकिनी, भूतप्रेत श्रादि का भय नष्ट होता है।
- (२) दूसरे विभाग के यत्र से ग्रधिकारी आदि को प्रसन्नता रहती है।
- (३) तीसरे विभाग के यंत्र से अग्नि भय, सर्प का भय या उपद्रव नष्ट होता है।
- (४) चौथे विभाग के यत्र से ताप एकान्तरा, तिजारी आदि नष्ट होती है।
- (५) पाँचवे विभाग के यंत्र से नवग्रह आदि पीड़ा नष्ट होती है।
- (६) छठे विभाग के यंत्र से विजय पाते है।
- (७) सातवें विभाग के यंत्र से मन्दिर आदि के दरवाजे पर लिखने से दिन-दिन में उन्नति होती है।
- (६) आठवें विभाग के यत्र से धनुष आदि शस्त्र पर बाधने से विजय पाते हैं।
- नवे विभाग के यत्र से दीवालों के दिन दीवार पर लिखने से जय विजय होती है। इस (3) तरह से नो विभाग के यंत्रों का वर्णन है। प्रथम विभाग के प्रक गिनती के अनुसार, प्रथम पंक्ति के मध्य का समक्षना, इसी तरह से दूसरा, तीसरा ग्रादि चढते हुए ग्रंकी से समभना चाहिए। इस यत्र का दूसरा विभाग इस प्रकार है कि विधि सहित यत्र तैयार करके एकान्त स्थान मे शुद्ध भूमि बनाकर कुम्भ स्थापना कर अखण्ड ज्योत रखे भीर चोकोर पाटे पर नन्दी वर्धन साथिया करे। चावल सवा सेर देशी तेल के केसर से रगे हये अखण्ड हो, उनसे साथिया कर फल नैवेद्य और रुपया, नारियल चढावे फिर सामने बैठकर साढे बारह हजार जाप यत्र के सामने पूरे करले। वे नियमित जाप की संख्या प्रतिदिन एक सी हो इस तरह से विभाग कर जाप पाच दिन भ्रथवा आठ दिन मे पुरा कर लेवे। जाप करने के दिनों में चढ़ने से पहले पुजा कर लेवे। भूमि सयन ब्रह्मचर्य पालन और बारम्भ का त्याग कर नित्य स्थापना कर स्थान में ही करे। जिसदिन जाप पूरे हो जाय साथिया में से वावल चूटि भर कर लेवे। और सिरहाने रखकर एक माला यन्त्र की फर कर सो जावे। रात्रि के समय स्वप्त में शुभा शुभ कथन देव द्वारा मालूम होगे और धन वृद्धि होगी। कार्य सिद्ध होगा। आशा थद्धा से और पृथ्य से फलती है। पृथ्य, धर्म साधन से उपाजित होता है। इसका पूरा स्याल करे। ॥५०॥

यन्त्र नं० ५०

| ७१         | ÉR | Ęę | 5   | 8          | Ę  | **         | ४६   | प्र१ |
|------------|----|----|-----|------------|----|------------|------|------|
| ६६         | ६८ | 90 | ₹   | ¥          | b  | ४८         | χo   | ५२   |
| ĘO         | ७२ | ĘX | ٧   | Ę          | 2  | 86         | Х&   | ४७   |
| २६         | 38 | २४ | 88  | ₹७         | ४२ | ६२         | ХX   | Ęo   |
| २ <b>१</b> | २३ | २४ | 3.€ | ४१         | 83 | ४७         | ΧE   | ६१   |
| २२         | २७ | २४ | 80  | ४४         | ३६ | प्रव       | et n | ४६   |
| ₹₹         | २६ | 33 | 50  | ७३         | ৩= | १७         | १०   | १४   |
| ₹0         | 32 | 38 | ৬ৼ  | હહ         | 30 | १રેં       | 88.  | १६   |
| ₹१         | ₹  | २६ | ७६  | <b>د</b> १ | ७४ | <b>१</b> ३ | १८   | 8 8  |

| यन्त्र नं०  | प्र१ |
|-------------|------|
| २४=         | \$   |
| ३६६         | २    |
| ४७०         | 1 3  |
| 386         | 8    |
| ४७०         | ¥    |
| ४८१         | Ę    |
| <b>%</b> 00 | છ    |
| ४८१         | 5    |
| ६६२         | E    |
| ५ व १       | 0    |

### सिद्धा यन्त्र ॥ ४१ ॥

यह सिद्धा यन्त्र, सिद्धा सटोरियों के काम का है। इस यन्त्र को पास में रखने की आवश्यकता नहीं हैं। न हों दीप, धूप रखकर भोज पत्र में लिखने की प्रावश्यकता है। यह यन्त्र तो जो इसको गिनती के अनुभवी हैं उन्हों के काम का है। जो पुरुष इसका उपयोग समक्ष सकेगा, बही लोग ऐसे यन्त्रों से लाभ उठा सकेंगे धौर विना अनुभव से कार्य करने बाला हानि उठाता है।। ११।।

### चीसठ योगिनी यन्त्र ।।५२॥

यह चौसठ योगिनी यन्त्र कई तरह के कार्य सिद्ध करने में समर्थ है। इस यन्त्र के लिखने में यह सूबी है कि एक का अंक लिखे बाद दो ध्रंक तिरच्छे कोठे में, तिरच्छे एक कोठे के बीच में छोड़ कर लिखा गया है। इसी तरह के तमाम अंक तिरछे कोठे में एक-एक छोड़ते हुए लिखे हैं और ग्रन्त में चौसठवें भ्रंक पर समाप्ति की है। इस यन्त्र की लेखन विधि को अच्छी समफ लेना चाहिये और यन्त्र सिखक कर जिस कार्य की पूर्ति के लिए बनाया हो उसकी विगत

यन्त्र नं० ४२

| λέ | و   | २०  | ₹₹ | AA   | ų    | १८         | ₹ १         |
|----|-----|-----|----|------|------|------------|-------------|
| २१ | 38  | ४५  | Ę  | ११   | ३२   | ४३         | ٧           |
| =  | ४७  | ६०  | ૫૭ | ६२   | χş   | 30         | १७          |
| ₹X | २२  | ĘĘ  | ሂ४ | уę   | ४६   | nv         | ४२          |
| 8= | ٤   | ५≒  | ६१ | प्र२ | *1   | १६         | <b>₹</b> €  |
| २३ | 3.5 | ५१  | ÉR | યય   | ध्रद | <b>१</b> ३ | २           |
| १० | 38  | 34  | २४ | १२   | १५   | ٧o         | २७          |
| ३७ | २४  | 8 8 | ५० | ₹€   | ३६   | ٤          | <b>\$</b> 8 |

क्रौर जिसके लिये बनाया हो उसका नाम यन्त्र में लिखना चाहिए। जब यन्त्र, विधि सहित तैयार हो जाये तब शुभ समय में पास में रखं भीर हो सके वहाँ तक कार्य सिद्धि तक धारण करना चाहिए। धूप नित्य देने से प्रभाव बढ़ता है कष्ट भी शीघ्र मिटता है और भावना फलती है। इष्ट देव देवी की पूजा करना और दान पुण्य करना सो कार्य ठीक होगा।।५२।'

## दूसरा चौसठ योगिनी यंत्र ॥५३॥

२६० का यह यन्त्र बहुत से कार्यमें काम आता है। लिखने का विधान सर्वत्र समक्तना चाहिये। इस यन्त्र को तांबे के पतडे पर बनवा कर पूजा करने से भी लाभ होता है। इस्ट देव की सहायता से कार्यसिद्ध होता है। मनुष्य का प्रयत्न करने का काम है।।५३॥

यन्त्र नं० ५३

| v          |    | 3,8  | Ęo | ६१         | ६२  | P  | 8  |
|------------|----|------|----|------------|-----|----|----|
| १६         | १५ | પ્રશ | ४२ | ХŞ         | ХR  | १० | ε  |
| ४२         | ४१ | २२   | २१ | २०         | 38  | ४७ | ४८ |
| **         | 38 | ३०   | 38 | २६         | २७  | 38 | ४० |
| <b>3</b> ¥ | २६ | 35   | ३७ | 35         | ₹₩  | 38 | ३२ |
| १७         | १८ | ४६   | ४४ | 88         | ४३  | २३ | २४ |
| प्र६       | ሂሂ | ११   | १२ | <b>१</b> ३ | 8.8 | ሂ၀ | 38 |
| ६४         | ६३ | m    | 8  | ¥          | Ę   | ४८ | ४७ |

उदय अस्त अंक ज्ञाता यंत्र ।। ४४ ।। यह उदय अस्त श्रंक ज्ञाता यन्त्र है । इसका ज्ञान जिसको है वह जान सकता है कि भाव क्या खुलेंगे ? और क्या बन्द होंगे ? इस यन्त्र की गिनती किस प्रकार से करना चाहिए। इस यन्त्र की आम्नाय गुरू नाम से प्राप्त हो जाय तो कार्य सिद्ध होते देर नही लगती। इस यन्त्र को द्वव्य प्राप्त हेतु चितामणि यन्त्र भी कह देना तो अतिद्ययीक्ति नहीं है। नसीव जोरदार हो तो देर नही लगती। यह यन्त्र विशेष करके सटोरियों के काम का है। इसकी गिनती का अभ्यास करने से जानकारी होगी। इस्ट देव के स्मरण को नहीं भूलना चाहिये। दान-पुष्य करने से इच्छाएँ फलती है।। ४४।।

यन्त्र नं० ५४

|        | ٤                     | 2            | ą                    | 8             | ×             | Ę            | و              | 5                    | 3            | 90           |
|--------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 2      | <i>७४३७</i>           | २६६२         | ४६२ <b>४</b>         | २४४२          | २ <b>५</b> ५२ | ६३४१         | ६६४१           | <b>938</b> 9         | ६३३४         | २४३७         |
|        | ४००४                  | ६८८१         | ०३३७                 | ६३ <b>४</b> २ | ६=६७          | ५७२४         | ५०६७           | 4774                 | ०६२६         | १६७ <b>४</b> |
| ·<br>2 | ६००५<br>३६७=          | ७३४७<br>०००४ | ६६०२<br>=१४०         | 3908<br>3000  | 300E          | ७३४३<br>१३४३ | 8388<br>\$08   | =38€<br>७३०७         | 878E         | २५४०<br>४६७६ |
| 100    | 3 6 0 0               | ह७७ह         | ४३२६                 | ४११५          | £X∓0          | X058         | ४६३४           | ६०६४                 | ६८६३         | ३७६०         |
|        | 8 0 0                 | २०२४         | ७ <b>४</b> ०४        | ६३७०          | 33\$3         | 2552         | २४०४           | १६=२                 | ७१०३         | ७३६६         |
| ٧      | ४६६६                  | ४७७४         | २८८६                 | ६४४१          | ४४०४          | ७३३७         | १४१७           | २४६६                 | ७३७४         | ३४३७         |
|        | ३४⊏०                  | ३००३         | ६१४४                 | १७७३          | ३३६=          | २८१          | ६००७           | ३१३७                 | ३४४३         | २६२४         |
| ×      | ६६०२                  | 500५         | ६००६                 | प्रमुद्द      | ६५३७          | ६४६१         | \$ 308         | ४४३६                 | 5000         | ६४०६         |
|        | ३८८१                  | ७५६२         | ४३८४                 | इ.इ.७१        | <b>४१</b> ७०  | ६२३४         | <b>8</b> \$ 38 | ६४४२                 | <b>१५</b> २६ | ७३४३         |
| ų      | = 300                 | ७३३१         | ६ ६ ३ ७              | €00           | १३६८          | ७००७         | ७४६४           | ७२४७                 | ४१७४         | ४३६६         |
|        | 568=                  | ८४०५         | २ ६ ७ १              | €00           | १३६८          | ३६६          | ३६६२           | २४४१                 | ६२०४         | ३६४२         |
| 9      | ४००४<br>४००४          | ३७०२<br>४२०८ | ४००७<br>४३६५         | १८८१<br>३७०२  | २६०७<br>६६१७  | १८२८<br>०३८६ | ३६६२<br>१६७३   | ३६७२<br>१६३१         | ४७० <i>५</i> | ३७४०<br>६३१६ |
|        | ४०⊏६                  | ६००इ         | <b>४००५</b>          | मध्ये०        | ३१२६          | २४४२         | ७००७           | <b>२</b> ४४७         | 350E         | २४२६         |
|        | ७⊏३४                  | १७३३         | ६६६७                 | ४७५०          | ६००६          | ४=६६         | ६४४६           | २३ <b>४</b> ७        | 3000         | ७४६३         |
| 6      | १४०४                  | ४४२=         | ४७७१                 | 2860          | २५ <b>५</b> २ | ४१७०         | 8208           | ७४३४                 | हरू६         | =१६€         |
|        | ६५६६                  | ६०५७         | ११३६                 | 2860          | ७००७          | १३३६         | 8802           | १६०३                 | ४२६०         | २६०४         |
| १०     | ७१६४<br>४ <b>६५</b> २ | ६४२४<br>२०६१ | ३७७०<br><b>३०</b> २३ | ६३६६<br>४००=  | 383€          | २१६४<br>४३१६ | ६२०५<br>३१८३   | ६३७१<br>१ <b>८६०</b> | ४७०६<br>४०३६ | ०१३०<br>२४४३ |

#### संत्र सं० ४४

इन दोनों यन्त्रों को रिव पुष्प, वा रिव हस्त को गुभ योग में सोना, चांदी, तांवे के पत्रे पर खुदबा कर अनार की कलम्,से सुगन्धिन दव्यों से लिखकर सफेट कपड़ा पहन कर उत्तर या पूर्व दिक्षा में बैठ कर यन्त्र लिखे यन्त्र भोज पत्र पर भी लिख कर यन्त्र ताबीज में डाल कर गले में या हाथ में बांघे तो बाठ भय से तथा सबै रोग गांत होते हैं। भन, प्रेतादिक की पीड़ा

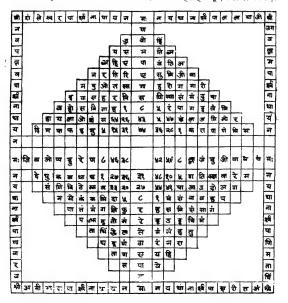

शांत होती है। लक्ष्मी लाभ, सन्मान, यहा, राज्य मान्यता, कोर्ट मे विजय होती है कुट, जबर, बायु रोग भी इस यन्त्र को क्षो कर पिलाने से नष्ट हो जाता है, सर्प का जहर उतर जाता है। एक वर्ण की गाय के दूध से यन्त्र का प्रकालन कर पिलाने से बंध्या गर्भ धारण करती है।

जय माला सोना, चादी, प्रवाल रेशमी, सूत अथवा लीला, सफेद, रंगनी रखना। शुभ चन्द्र में मूल मन्त्र की छ. मास मे सवा लाख जाप करना चाहिए। यथा शक्ति ब्रह्मचर्य पालना। जाप पूर्ण होने पर प्रतिदिन ६-१०८, २७ या १०८ बार जप करना। यथा शक्ति सन्द क्षेत्रों में पूजन ग्रादि में द्रव्य खर्च करना। पाचों गायाग्रों का १०८ बार प्रतिदिन जाप करने से सर्व कार्यों की सिद्धी, सर्व रोगों का नाश सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ।१४४-४६॥

Applier of 1920 19 to 1

थन्त्र ५६ का

#### चोबीस तीर्थंकरो का यंत्र

इस यंत्र को सुवर्णया चौदी के पतड़े पर बनावे रविषुष्य नक्षत्र में । यंत्र में दिये हुए अंकों के सम।न उन २ भगवान को नमस्कार करे। यंत्र में लिखे यत्र का प्रातः कम से कम पांच माला जपे । घर मे अटूट धन, घर में शान्ति रहती है ।। ४७ ।।

यन्त्र नं० ५७

| १६  | १२   | 5  | ¥    | ₹  | २          |
|-----|------|----|------|----|------------|
| 8   | १४   | १३ | £    | १० | ٧          |
| Ę   | و    | ११ | १८   | १६ | २०         |
| २१  | २२   | २३ | 58   | १७ | १४         |
| 354 | ह्री | થી | क्ली | न  | <b>н</b> : |



<del>⊷</del>यन्त्र न० ५⊏

# कल्प वृक्ष यंत्र

इस यन्त्र को रविषुष्य गुरुषुष्य रिव हस्त या रिव मूल मे शुभी प्रयोग में सोना चाँदी के पतंड व भोजपत्र पर ब्राट्यंथ से विलं, हमेशा पूजन करे, अक्षन से उन्हें अपने सिर पर डाले। मनुष्य मान सन्मान सत्कार पावे। रोजगार वृद्धि लक्ष्मी प्रान्ति। यन्त्र के एक एक अक्षर में चौबी तीर्थंकर देवी का निवास है।। प्रत।



इस पार्श्वनाथ यन्त्र को पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याए। के दिन तांबे के पतड़े पर खुदवावे। मुगन्बी द्रव्य से लिखे एक धान का एकासन करे। फूल जाइके से पूजन करे। धरणेन्द्र पद्मावनी प्रसन्न होय मन बांछित फल देवे।। ४६॥

## सर्व मनोकामना सिद्ध यंत्र

इस यन्त्र को पास में रखने से सर्व मनोकामना सिद्ध होती है ।। ६०।। ६९ ।,





## १३० को सबंतो भद्र यन्त्र सिद्ध मन्त्र

## मन्त्र:--- अ हीं श्री चतुर्दश पूर्वेश्यो नमो नमः

विमिः :—इस यन्त्र को रविषुष्य में, ग्रुम योग में बनावे । मन्त्र का सवालाख जाप करे । इससे महाविद्यावान तथा सर्वे प्रकार सुखी होवे ।। ६२ ।।

यन्त्र नं० ६२

| 640         | १३० | <b>१</b> ३० | १३० | १३० | 640 | 830    |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-----|--------|
| <b>१</b> ३० | ₹8  | ४६          | २   | १६  | ąο  | १३०    |
| १३०         | ४६  | १०          | 88  | २८  | ३२  | १३०    |
| १३०         | 5   | १२          | २६  | ٧o  | 88  | १३०    |
| 840         | २०  | २४          | ३८  | ४२  | Ę   | १३०    |
| <b>१</b> ३० | २२  | ₹           | ५०  | ×   | १=  | \$ # X |
| 830         | १३० | १३०         | १३० | १३० | १३० | १३०    |

# अब्भुत लक्ष्मी प्राप्ति यन्त्र

इस यन्त्र को सोना चांदि या तौबे के पत्रे पर खुदाकर पूजन करेतया ॐ ही श्रीं कर्ली महेंनमः महालक्ष्म्यैः धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ही श्रींनमः ।। इस यन्त्र का १२५०० जाप करने से लक्ष्मी को प्राप्ति होती है ।। ६३ ॥

यन्त्र नं० ६३

| జిడ  | ह्री           | धी | क्लीं | महा     |
|------|----------------|----|-------|---------|
| э    | ਲ <sup>ਂ</sup> | न  | म:    | लक्ष्मै |
| ម    | र              | णे | न्द्र | पद्मा   |
| स    | हि             | ता | य     | वती     |
| ह्री | श्री           | न  | मः    | नम-     |

यन्त्र नं० ६४

| ૭  | <b>१</b> २ | 8  | 48 |
|----|------------|----|----|
| 2  | <b>१</b> ३ | 5  | 99 |
| १६ | ¥          | १० | ų  |
| E  | Ę          | १५ | R  |

इस यन्त्र को सोना व बाँदो, तांबा के पत्ने पर खुदावे। अष्ट गंध से रविपुष्य में लिखकर पूजै। व्यापार वृद्धि होय। लक्ष्मी की प्राप्ति होती हैं॥ ६४॥

यन्त्र न ० ६५

| ४२ | و  | ४६ |
|----|----|----|
| 38 | ₹₹ | २१ |
| 68 | ĘĘ | २८ |

यह यन्त्र लक्ष्मी दाता चमस्कारी है। रिवपुष्य में सोने चौदी के भोजपत्र पर लिखकर हमेशा पूजन करे।। ६६।। इस यन्त्र को सुगन्धी द्रव्यों से भोजपत्र पर निखकर पूजे, विद्या बहुत स्रावे ।।६४।।

यन्त्र सं६६



यन्त्र ग्रं० ६७

| ۶ | 0 | • | o |
|---|---|---|---|
|   | 0 | ٥ | ٤ |
|   | 0 | 0 |   |
| , |   | • | • |

इस यन्त्र को झप्ट गंध से लिखकर दीवाली के दिन रोहिएगी नक्षत्र में इसे घड़े में रखकर, घर के भण्डार में रखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे कुंभ में लिख,कुंभ का पानी रोगी को पिलाने से रोग नष्ट होता है।। ६७।।

यन्त्र लं०६⊏



## श्री महा लक्ष्मी प्राप्ति यन्त्र

यह त्रिक (तीन) का यन्त्र लक्ष्मी पूजन का है। चौदी के कलका में लिखकर घर में स्थापित करेतो लक्ष्मी की प्राप्ति अवस्य होती है।। ६८॥

## ।। अद्भुत विद्या प्राप्ति यन्त्र नं. ६६ ।।

इस यन्त्र को रविषुष्य में कॉसी की वाली में तैयार कर सुगन्ध ब्रन्थ से सुदी पंचमी से दशमी तक, चौदनी रात्रि में, धाली में पानी अपरे कर रखें। प्रातः उस पानी को पीने से झज़ान दूर होता है विद्या बहुत आती है।। ६६।।

यन्त्र नं० ६६

# अर्भुत विद्या प्राप्ति यंत्र नै



यन्त्र नं० ७०



टम यन्त्रको दोवानी के दिन गुरु पृष्य में चप्ट गय में जाई की कलम से लिखानर पूजन करें तो सर्व प्रकार की ऋद्वि-सिद्धि प्राप्त हो। गध में पूजकर निलंक करें मान सन्मान प्राप्त हों।। ७०॥



इस यन्त्र को तालड पत्र या भोज पत्र सोना, चांदी व तांदा के पत्रे पर गौरोचन, सिस्टूर, लाल चन्दन, कंकुं और अपनी अनामिका अंगुली के किसे यन्त्र लिखना। भक्ति से पूजन कर निम्म मन्त्र से "हम ही कह ही सह हीं॥" का सवालाख जप करना चाहिए। जप अमावस्यासे गुरू कर तीन पक्ष में पूरे करे॥ ७१॥



यन्य न०७३



इस यन्त्र को अपने रक्त से भोज पत्रपर लिखकरकंठ या बाहु में बांधे विद्यार्थीको विद्याकी प्राप्ति होती है। ॥ ७२॥ सर्व कार्य सिद्धि यन्त्र श्राचकेश्वरी नसः इस यन्त्र को रिवपुष्य, गुरु पुष्य दीवाली में भोजपत्र सोना चादी पर लिख् पुजे, सर्व कार्य सिद्धि होय ॥ ७३ ॥

यन्त्र नं० ७४



इस यन्त्र की विधियन्त्र नं. समान है।। ७४॥

यंत्र नं० ७४

| 8.5 | ४० | २        | છ           |
|-----|----|----------|-------------|
| Ę   | ₹  | ४७       | <b>ક</b> ધ્ |
| 38  | 88 | <b>प</b> | 8           |
| 8   | ų  | 8%       | ४८          |

इस ऋदि सिद्धि यन्त्र को कुंकुम, गोरोचन, केशर से आंबिया (श्राम) के पाटे पर जिसकर पूजन करे, ऋदि खुदि होय ।। ৩४ ।।

## ॥ चितित कार्य सिद्धि यन्त्र ॥ ७६ ॥

|     |    |     |          | _    |      |      |      |
|-----|----|-----|----------|------|------|------|------|
| 8   | ३२ | 38  | १२       | 3    | २४   | ४२   | XX   |
| वेद | ٧X | ¥   | २८       | ४१   | પ્રશ | १३   | ₹≂   |
| ₹१  | u  | 8.8 | ३३       | २३   | १७   | प्र३ | ४१   |
| १७  | ३७ | २७  | १        | प्र२ | ४४   | 38   | १४   |
| ₹   | ₹७ | 38  | ६१       | ११   | १२   | 88   | પ્રદ |
| 80  | ४७ | v   | २६       | ४६   | ४६   | १५   | १८   |
| २१  | Х  | ĘĘ  | <b>३</b> | २१   | १२   | ६४   | १८   |
| ४८  | ₹€ | २४  | 5        | χυ   | ४७   | १७   | १६   |

इस यन्त्र को रविषुष्य में श्रयवा अपने चन्द्रस्वर में भोजपत्र पर चाँदी,सोनाया तांबे के पत्ने पर मुगन्धी द्रथ्य से लिखे। जो पूजन करताहै उसका चितित कार्यसिद्ध हो जाताहै।। ७६॥

ż

|        | 8      | री घं | टाकर्ण | मह    | वीर    | अर्धु | त च  | नत्का | रिक  | यन्त्र। | ७७॥  |
|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|---------|------|
| జా     | घं     | टा    | क      | र्णो  | म      | हा    | ৰী   | ₹     | स    | र्व     | व्या |
| तो     | 587    | ₹     | पं     | क्ति  | भिः    | रो    | गा   | स्त   | त्र  | স       | धि   |
| खि     | रक्ष   | यं    | शा     | कि    | नी     | भू    | त    | वै    | ता-  | ष्म-    | वि - |
| लि     | पा     | स     | पें    | स     | द      | इय    | ते   | अ     | ल    | ₹¤      | ना   |
| а<br>1 | ज      | च     | घं     | टा    | 哥      | में   | न    | स्नि  | रा   | ति      | श    |
| Au     | र्णे   | न     | ह्री   | 7     | চ:     | 8:    | मो   | चो    | क्ष  | बा      | क    |
| सि     | क      | स्य   | ब्लू ं | वी    | स्वाहा | ਰ:    | स्तु | ₹     | सा   | त       | बि   |
| ष्ठ    | न्ति   | त     | क्ली   | ₹     | न      | 3%    | ते   | भ     | ম    | पि      | स्को |
| ति     | या<br> | रगं   | श्री   | ह्रीं | 3%     | स्ति  | ना   | यं    | भ    | ₹       | ਣ -  |
| वं     | स्ति   | ₹     | म      | ले    | का     | ना    | न    | न्ति  | व    | क       | कं   |
| 7      | ना     | यं    | भ      | স     | रा     | স     | त    | वाः   | च    | को      | ਮ    |
| य      | ल      | व     | हा     | म     | क्ष    | ₹     | क्ष  | ₹     | प्ते | प्रा    | य    |

इस यन्त्र को रिव पुष्य व शुभयोग में भोजपत्र, चांदी, तांवा के पतरे पर व कांसी की बाली में खुदबावे। रिव हस्त अयवा मुला गुरु पुष्य में भी दीवाली के दिन बन सकता है। यन्त्र का पंचामृताभिषेक कर, चन्दन पुष्पादि से पुजा करना चाहिये। जाई जुई के १० मुप्पर खे। मन्त्र बोल कर एक —एक फूल बाली में चढ़ावे। एक टुकड़ा म्र गरवती का लगावे और लकड़ी से एक टंकोर बाली में लगावे (बजावे)। १० म्वार होने पर बाली में भी फल, पंचरत्त की पोटली तथा हरवा एक चांदी का रख दे। एक कांसी की बाली में यन्त्र जिल्लिन। इन दोनों यन्त्रों को एक ही विधि है।। ७७ — ७ मा

यन्त्र नं० ७८

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>₫</b>  | 120               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| in the state of th | 3 7 0     | W St. Book Appely |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 5 2     | . ***             |
| rata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 多質類編      |                   |
| ar 21 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हा 🚉 क्री | 4 % 70            |
| V m >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | म ही ॐ ॐ  | N 6 4             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |
| The state of the s | 3 4 6     | 23E DE BE         |
| *50°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 2 2     | zig ib            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 黄         |                   |

यन्त्र नं० ७६

इस चन्द्र यन्त्र को रूपा (चांदी) के पतरे पर खुदबाना, घटनान्य से, चन्द्र प्रहुण में लिख कर अपने घर में रखे, फिर आवश्यकता पड़ने पर तीन दिन तक धोकर पिलाबे तो रोग मिट जाये। झिनवार, रिववार, गुरुवार को इसे धोकर सबेरे पिलाबे, करु, गुरुन नट हो जाये। इसका पूजन करने से जहाँ जाये, वहाँ ज यह होया सक होय सका मुस्त करू होया। इसका पूजन करने से जहाँ जाये, वहाँ ज यह होय सक इसका मुस्त करू होया। इसका पूजन करने से जहाँ जाये, वहाँ ज यह होया सक काम सफल होया। ७६।



सर्वे रोगनिवारण यन्त्र नं० ८०

| مَدّة | ह्री  | वि       | स    | ह   | ₹      | पा   | स   | नाह    |
|-------|-------|----------|------|-----|--------|------|-----|--------|
| हीं   | కౌక   | ह्रीं    | 35   | লি  | ग      | क    | म   | 8      |
| श्री  | श्री  | ঘ        | ₹    | णे  | न्द्र  | प    | षा  | व      |
| क्लीं | श्रीं | ती       | ंमा  | বূ  | दे     | वी   | मम  | विस    |
| भौ    | श्री  | रोगं     | शोकं | भयं | द्वेषं | जरा  | मरण | विघ्न  |
| झौ    | श्रीं | विध्न    | रा   | जा  | दि     | ਮ    | य   | चो     |
| ह्रीं | श्रीं | श        | दि   | भ   | य      | व्या | घा  | दि     |
| ह्री  | श्री  | भ        | य    | सि  | हा     | दि   | भ   | य      |
| ह     | क्षः  | <b>स</b> | वं   | 3   | ē      | 95   | ε   | स्वा   |
| ह:    | क्षः  | हा       | চ:   | ಕ.  | გ:     | ठः   | ₹:  | स्वाहा |

इस यन्त्र को रिव पुष्य या शुभ योग में कांसी की वाली में खुरवाना । अञ्चलंघ या केशर में श्रक्षर अक्षर की पूजन कर सुखाना, पीछे उसे पानी से झोकर उस पानी को दिन में तीन बार पिलाने से गर्वशिष्ठ, व्याधि रोग, पीड़ा भय, मिट जाता है ।। पा।

यस्त्र नं० ८१

| 3 € | 3 € | ₹  |
|-----|-----|----|
| ३६  | 34  | ₹  |
| र्६ | ₹   | ₹६ |

इस छत्तीस यन्त्र को मुगंधित द्वव्य से लिख कर धारण करने से आधा शीशी नष्द हो जातो है।।=१॥

यस्त्र सं० ८२

| و | Ę | ٥ | <b>१</b> | 0 | 0  |
|---|---|---|----------|---|----|
| ς | 0 | 0 | Ą        | o | 0  |
| ₹ | 0 | o | o        | 0 | 0  |
| ų | Ę | و | ĸ        | £ | १० |
| 8 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0  |
| ų | ₹ | 7 | ٤        | 0 | 5  |

इस यन्त्रको भोजपत्रयासाधाकागजपर लिख कर मादलिया ताबीज में रख्न कर भुजायायले में बांध देतो आंधाशीकी जाये॥ दश।

यन्त्रानं० ८३

| द्वीं | i<br>j श्री | श्री | श्री |
|-------|-------------|------|------|
| द्री  | दे          | व    | द्वी |
| श्री  | द           | त्त  | श्री |
| द्रीं | द्री        | द्री | द्री |

इस यन्त्र को किसी भी प्रकार के रोग के लिए तथा वश करने के लिए सुगंधित द्रव्य से लिखे। देवदत्त के स्थान पर अपना नाम लिखे।।⊏३।।

गुमड़ा होने का यन्त्र यन्त्र न० ८४

| हा क<br>स्वा ७ | स्त्र पा<br>छ दर्व |
|----------------|--------------------|
|                | -,                 |
| घ<br>'द        | ३ ग                |
| ₹ €            | २ घ                |
| म ५            | १य                 |
| ਸ              | स                  |
| त              | ម                  |

इस यन्त्र को भोजपत्रयाकागज पर सुगधित द्रव्य से लिख कर भुजामें बाधने से सर्वप्रकार के फोडे गुमडे मिट जाते हैं।।¤४॥

यन्त्र न० ६५

| ₹   | =   8 | ६ २६ | ७७ |
|-----|-------|------|----|
| ¥   | l l   | 8    | v  |
| ۶   | =     | 2    | 3  |
| 8 2 | ا ا   | 20   | 3  |

इस यन्त्र को रिववार के दिन भोज पत्र पर लिख कर बांधने से आंधा शीशी का रोग जाय।। प्रधा

यन्त्र न० ८६

| 3   | V            | τ  |
|-----|--------------|----|
| 3   |              | १० |
| 35  | <b>₹</b>     | के |
| प्र | <sup>3</sup> | श  |
| ٤   | ノ。ノ          | 9  |
| ¥   | 5            | 6  |
| 2   | -            | 6  |

इस यन्त्र को हर ताल से बड़ के पक्षे पर मंगलवार के दिन लिख कर अपनी भुजा में बांघे तो दुखता (मसा) हरस मिट जाय रक्त स्नाव ।। क्सी।

### ## = FIA

| ٦  | १० | 3  |
|----|----|----|
| 3  | २  | १० |
| ₹o | ₹  | 2  |

इस पद्रहरिया यन्त्र को लिख कर घोकर जिलाने से तुरन्त ही ज्वर-ताप उतर जाता है। भूत प्रेत वगैरह जाय। यह वडा चमस्कारी है।।८७।।

यन्त्र नं० ८८

| <b>१</b> | क्ली |
|----------|------|
| श्री ही  | ₹ ¥  |
| 7        | హ    |
|          |      |
| ٥        | हन   |
| हा खा    | ६ ४  |
| =        | क्ष  |

इस यन्त्र को भंगलवार, गुरुवार या प्रनिवार को आ पई की कलम से भ्राक के पत्ते पर लिख कर सुजायागले में बांघे यासिरहाने रखेतो सभीप्रकार का ताप अवर उतर जाते॥ ==।

भूत प्रेत पिशाच डाकिन वगैरह निवारण यन्त्र ॥ ६॥।



इस थन्त्र को हरताल मनसिल हिंगुल तथा गोरोचन से आंकड़ा के पत्ते पर लिख, पूप देकर जिसके गले, भुजाया कथर में संघ्ये को भूतादि साध्य तस्ट हो जास मुद्दशा . . .

व्यापार वर्द्ध क यन्त्र नं० ६०

"ॐ ह्वीं श्री आर्ह नमः" इस मंत्र को १० माला रोज २१ दिन तक सफेद माला,

| हीं<br>———   | ह्रीं<br> | 扇   | ਼ੇ<br>ਛੀਂ | ही         |
|--------------|-----------|-----|-----------|------------|
| চ:           | ४२        | ¥¥  | ४०        | 3          |
| ₽,           | ३७        | ne. | 88        | 95         |
| 8.           | ३६        | 8.5 | 3 %       | 3          |
| <b>a</b> nco | भुर       | भुर | <br>भुर   | <b>3</b> 5 |

सफोद आसन ग्रीर सफोद पुर्लों से जये। यंत्र को चांदी, सोना, तांबा के पत्रे पर खुदवा कर रखे। वदी चतुर्दशी से जाप करे, रात के समय जये।। ६०।।

यन्त्र नं० ६१

| ५६२ | ΧEE  | 7     | b      |
|-----|------|-------|--------|
| Ę   | ñ    | ५६६°  | प्रह्र |
| ४६८ | £3.x | Ľ     | 8      |
| В   | ¥    | X E.R | ४६७    |

इस यंत्र को चांदी के पत्रे पर रिव गुरु पुष्य या रिवहस्त मूला अथवा दिवासी के दिन जब अपना सूर्य स्वर चलता हो उस समय खुतवा कर प्रतिष्ठा कर रोज पूजन करेतो कोर्ट कचहरी श्रादि विषय में जीत होय । यंत्र को जेव में रखना ॥ ६१॥

यंत्र मं० ६२

इस यंत्र को रवि पुष्य के दिन सोना, चांदी, तांबा या भोजपत्र पर लिख प्रतिष्ठा कर लो। यंत्र को ४,१०,१४ तिथि से प्रारम्भ कर साढे बारह हुजार करना फिर रोज एक

| 3% | ह्रीं | श्री | क्लीं       | ब्सू <sup>'</sup> | न            | मि         |
|----|-------|------|-------------|-------------------|--------------|------------|
| उ  | ण     | सुर  | अ           | मुर               | ग            | रु         |
| ल  | भु    | यं   | ग           | प                 | - <b>-</b>   | वं         |
| दि | ये    | ग    | ıτ          | कि                | ले           | से         |
| अ  | रि    | हे   | सि          | द्धा              | य            | रि         |
| ये | ਚ     | q    | <b>उ</b> भा | <del>ये</del>     | <del>य</del> | <b>व</b> व |
| सा | Ę.    | णं   | न           | म:                | स्वा         | <b>ह</b> ा |

माला जपना । मन्त्र प्रारम्भ सौर अंत करने वाले दिन उपवास करना । सफेद वस्त्र, माला, आसन सफेद, एकाग्रवित से जप करे, मन बाख्रित कार्य सिद्ध हो, गृह देव प्रसन्न होय ।। ६२ ।। अकस्मात धन प्राप्ति यंत्र: - इस यंत्र को सफेद चणोठी (सफेद गुंजा) के रस में

संज्ञानं ० १३

| ۶.      | ৬     | Ę | ٦            | Ľ   | ٤ | 3        |
|---------|-------|---|--------------|-----|---|----------|
| ×       | 8     | 9 | Ę            | 7   | و | 8        |
| <u></u> | Le Le | 8 | 9            | Ę   | 9 | <b>?</b> |
| 8       | 9     | £ | ę            | · · | 8 | 68       |
| 8       | ₹     | 8 | <b>—</b> — х | 9   | ε | 8        |

जैतून की कलम से हर मगल को अंत की संख्या से लिखना। मौन से लिखे। २१ बार लिखने पर सिद्ध होय। पीछे, अष्टगंध से लिखे दाए हाथ में बाथे, ग्रकस्मात धन लाभ होय।। ६३।।

यंत्र नं० ६४



इस एकाक्षी नारियल पर सोना चांदी का बरख लगाना। उस पर यह मंत्र ॐ की क्ली श्री देव्ये नस. कुरु-कुर ऋदि दृद्धि स्वाहा। अप्टगंध से लिखे। दिवाली के दिन १२,४०० हजार जप करे। १०८ बार गोला से हबन करना। सिद्ध कर इस नारियल को मंडार की पेटी में रखे, द्रव्य की प्राप्ति होय कोई भी विपत्ति नहीं माली।। ६४।। पूर्व दिशा की भौर मुखकर ॐ हों श्रीं क्लीं एकाक्षय भगवते विष्व रुपाय सर्व योगे-स्वराय त्रेनोक्य नावाय सर्व काम प्रदाय नम: दीवाली के दिन १२,४०० हजार जप पद्मासन से





करे। माला प्रवाल को होनी चाहिये। पीछे होम करे, होम की विधि.–वादाम १०८–अलोल() १०८—सुपारी १०८ लोबान सेर १।।, काली मिरच सेर १।।, दाल सेर ०। – गोला ०। – जब यंत्र नं० ६७



सेर । – घी सेर – २ बेर की लकडी, अर्ढारात्रि में उत्तर दिशा मुखकर हवन करना। चैत्र मुदी द – प्रासीद सुदी द दिवाली, होली और ग्रहण के दिन में नारियल की पूजन करना। यंत्र में देव दत की जगह अपना नाम देना। तीनो यंत्रों की विश्वि एक ही है।। ६५।। ६५।। ६७।।

## यंत्र न० ६८

इस पंदरिया यंत्र को रिव पुष्य, रिव मूल, रिव हस्त, गुरु पुष्य, दिवाली के दिन अपने चन्द्र स्वर के साथ । सोने, चांदी के पत्रव भोजपत्र पर लिखे । "ॐ ही थीं ठः ठः ठः कौं



स्वाहा" साढे बारह हजार बार यंत्र लिखना और मंत्र भी इतना ही जपना। प्रतिदिन एक हजार जप करना । सफेद वस्त्र पहनना, लवण, खट्टा मीटा, नही खाना, ब्रह्मचर्य पालना, जमीन पर सोना, एक बार भोजन करना पान खाना ॥ ६८ ॥

यंत्र नं ० ६६ नवग्रह शान्ति पंदित्या के साथ यत्र यंत्र न० १०० विजय पता का यत्र

|      | द्य उ | <b>通</b> | W.   |      |
|------|-------|----------|------|------|
|      | 4     | २        | હ્યુ | ٠.   |
| स्वा | æ     | ×        | b    | क्री |
|      | ૪     | ų        | a    |      |
|      | ढः    | उः       | उः   | •    |



इस यंत्र की विधि नहीं है।। ६६।। इस यंत्र की विधि नहीं है।। १००।।

यत्र न १०१ इस यंत्र को लिखकर पास में रखने से सर्वग्रह शाँत होते हैं ॥ १०१॥



यत्र न० १०२

मूल यंत्र — ॐ श्री ही क्ली ''महा लक्ष्मै तम '' मोजपत्र पर रोज एक यंत्र लिखना ग्रस्टगध से उस पर २१०० जाप करना धूप दीप फूल फल नेत्रेत्र परना पीका वस्त्र पिली माला

| महा<br>लहमयै | ધ |   | नम:  |
|--------------|---|---|------|
| £            | Ą | ř | ધ્ય  |
| ن            | १ | 8 | Co.  |
| 30           | હ | T | ह्रा |
| 3            | ব | 2 |      |

रखनी चाहिये। इस प्रकार ६२ यत्र ६२ दिन में लिखना। ६३वॉ यत्र चाँदी के पत्ते का बनवाना। उसके पीछ ६२ यत्र भोजपत्र के रखना। श्री मुक्त () से पूजा करनी चाहिये।। १०२ ॥

यन्त्र नं १०४ बत्तीसा : लक्ष्मी प्राप्ति यन्त्र

| =   | <b>१</b><br>  १४ | २  | 9  |
|-----|------------------|----|----|
| Ę   | ₹                | १२ | ११ |
| 6.8 | E                | 5  | 8  |
| 8   | ų                | १० | 83 |

व्यापार तथा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चालू विधि से तैयार करना ।। १०५।

चौतीसा यन्त्र नं० १०६

| १६         | 3   | 8  | ¥          |
|------------|-----|----|------------|
| Ę          | Ę   | १५ | १०         |
| <b>१</b> ३ | १२  | 8  | 5          |
| ۶          | ં હ | 68 | <b>१</b> १ |

<sup>ै</sup> लक्ष्मीतथा व्यापार वर्द्धक यन्त्र है।

चौतीसा यन्त्र नं० १०७

| 1 | Х  | <b>\$</b> 8 | १५ | १        |
|---|----|-------------|----|----------|
|   | ٤. | હ           | Ę  | १२       |
| ١ | ų  | ११          | १० | <b>u</b> |
|   | १६ | २           | Ę  | १३       |

व्यापार तथा लक्ष्मी वर्द्ध क यन्त्र है।

छत्तीसायन्त्रन०१०८

| १० | १७ | 3  | છ          |
|----|----|----|------------|
| ę  | Ą  | 68 | <b>?</b> ₹ |
| १६ | 88 | 6  | 8          |
| ٧  | ¥  | १२ | १५         |

व्यापार तथा लक्ष्मी बर्द्ध क यन्त्र है।

उपरोक्त तीनों यन्त्रों को चालू विधि से लिखना ॥ १०६ १०७--१०८ ॥

६ ४ या यन्त्र नं० १० ६

| १० | १६         | _8 | <b>6</b> 8. | ₹₹ |
|----|------------|----|-------------|----|
| ११ | २४         | (g | २०          | ₹  |
| १७ | ų          | १३ | 78          | ٤  |
| २३ | Ę          | १६ | 7           | १४ |
| ٧  | <b>१</b> २ | २४ | 4           | १६ |

६५ यायन्त्र नं॰ ११०

| २४  | ३२ | २  | y  |
|-----|----|----|----|
| Ę   | ą  | ₹€ | २७ |
| 3 8 | २५ | 5  | 8  |
| 8   | ¥  | २६ | ₹0 |

इस यन्त्र को कुलडी में रख, शुपारी, स्पया, हल्दी, धनियां डालकर दुकान की गद्दी केनीचे गाउना, उस पर बैठना, तो व्यापार अधिक चलता है।। ११०।।

| यन्त्र नं० १११ |    |    |          |    |  |  |
|----------------|----|----|----------|----|--|--|
| २२             | ą  | ٤  | <b>१</b> | १६ |  |  |
| १४             | २० | २१ | २        | ų. |  |  |
| 8              | و  | १३ | 38       | २४ |  |  |
| १८             | २४ | ų  | Ę        | १२ |  |  |
| १०             | ११ | १७ | ₹₹       | 8  |  |  |

यन्त्र न०११२

| १४ | и  | 8          | २४   | १७  |
|----|----|------------|------|-----|
| १६ | 68 | و          | ×    | २३  |
| ₹₹ | २० | <b>१</b> ३ | १३ ६ |     |
| ą  | २१ | 9.8        | १२   | १०  |
| ٤  | 3  | २४         | १८   | 2 8 |

६५ या यन्त्र का जप मन्त्र:— (१) ॐ भी भी श्री क्ली स्वाहा। (२) ॐ हां ही नमो देवाधिदेवाय अरिष्टनेमिय अचिन्त्य चिन्तामणि त्रिभुवन

## जगत्रय कल्पवृक्ष ॐ हां हीं समीहितं सिद्धये स्वाहा।

विक्रिः — पुनर्वंसु, पुष्प, अवण और धनिष्ठा नक्षत्र में जाप करना, १२,४०० (साढे बारह हजार) जप करे। फिर बाद में एक माला रोज जप करते रहना।। ११०-१११— ११२॥ इन तीनों ६५ या यन्त्र की विधि एक ही है।

यन्त्र नं० ११३

| £   | <b>Ľ</b> | ø  | Ę | ¥  | ٧ | gr.      | २ | १  |
|-----|----------|----|---|----|---|----------|---|----|
| 4   | 5        | હ  | Ę | Ę  | २ | २        | ę | 2  |
| y   | ₹        | ₹  | ą | 3  | ą | ą        | B | æ  |
| Ę   | 8        | 8  | Å | 8  | 8 | 8        | 8 | 8  |
| ×   | ų        | ų. | x | x  | ¥ | ¥        | ų | ¥  |
| , A | Ę        | Ę  | Ę | Ę  | ę | ę        | Ę | ų  |
| ą   | 9        | 9  | y | (g | 9 | <b>-</b> | y | و  |
| 2   | 5        | =  | 5 | 5  | Ę | 5        | 5 | r. |
| 8   | €        | Ę  | ε | ٤  | £ | ε        | ε | Ę  |

इस यन्त्र को अष्ट गन्ध से भोज पत्र पर लिखे। कार्टमें बांघे के नाभि ठिकाने आयो ।।११३।।

यन्त्र नं० ११४

| ह<br>२४ | र<br>50 | क्षीं | ₹ ¥                   | हु:<br>४० |
|---------|---------|-------|-----------------------|-----------|
| स<br>२० | र<br>४४ | प     | सुं क                 | सः<br>७५  |
| क्षि    | ч       | భ     | स्वा                  | हा        |
| ह<br>७० | र<br>३४ | स्वा  | lts) et o             | ह:<br>४   |
| स<br>५५ | र<br>१० | हा    | सु <sup>*</sup><br>६४ | सः<br>४०  |

इस यन्त्र को आंधे बालक के गले में बाधे तो सर्व रोग जाये, नजर न लगे।।११४॥

यन्त्र नं० ११५

| ₹≒          | 3 8 | २६ |
|-------------|-----|----|
| 3 8         | 3.6 | ₹७ |
| <b>\$</b> & | ₹'9 | ₹? |

इसे अष्ट गन्ध से लिखकर, पास रखे तो दुश्मन वश में होय ।।११५॥

| * 1, | यन्त्र नं० ११६ |   |   |  |  |  |
|------|----------------|---|---|--|--|--|
| ٧    | હ              | २ | હ |  |  |  |
| ų    | ₹              | 5 | ₹ |  |  |  |
| Ę    | ¥              | 5 | १ |  |  |  |
| R    | ų              | ٦ | ٤ |  |  |  |

यन्त्र नं० ११७

 2
 6
 3
 6
 X

 4
 3
 6
 X

 5
 6
 X

इस यन्त्र को बांधने से कागलों भ्रच्छो होय ।।११६।।

इस यन्त्र को कमर में बाधे तो वायुगोला की पीड़ा न रहे तथा गले में बांधे तो सांप का जहर उतर जाता है।।११७॥

यन्त्र नं० ११८

| २४ | ₹१ | 7  | b  |
|----|----|----|----|
| Ę  | ą  | २६ | २७ |
| ąо | २४ | 5  | 8  |
| R  | ¥  | २६ | 35 |

इस यन्त्र को लिख कर चरसे में बांध कर उल्टा घुमावे, परदेश गया हुआ वापस आता है।।११८।।

नोटः — पेज नं० ३२७ पर यंत्र नं० १०६ की विधि नीचे दी हुई है।

"ॐ नमो गौतम स्वामिन सर्व लब्धि सम्पन्नाय मम अभीष्ट सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा । प्रतिदिन १०८ बार अपिये । जय होय, कार्य सिद्धि होय ।

"ॐ ह्री धरगोन्द्र पार्श्वनाथाय नमः।

विधिः — दर्शनं कुरु२ स्वाहा। १२ हजार जपकर हाथा मुखपर, नेत्रों पर फेरे, जहीं धन गड़ा होगास्पध्ट दिखेगा।

यन्त्र नं० ११६

| x          | ११ | 2 | હ        |
|------------|----|---|----------|
| Ę          | ₹  | 5 | 9        |
| <b>१</b> 0 | ų  | G | ₹<br>### |
| ٧          | ų  | Ę | 3        |

यन्त्र न० १२०

| 99 | १          | 8  | ų   |
|----|------------|----|-----|
| 2  | \(\right\) | ¥  | ₹ ३ |
| 9  | १३         | १  | ¥   |
| 8  | ¥          | १३ | b   |

इन दोनो यत्रों को कुंकुम गोरोचन से भोजपत्र पर लिख कर गले में बांचे, गर्भस्तम्भन होय ।।११६, १२०।।

यन्त्र नं०१२१

| 83  | ४२ |
|-----|----|
| ३११ | 90 |

इस यन्त्र को स्याही से लिखकर माथे पर बांधे तो आधा शीशी का जाय ।।१२१॥

यन्त्र नं० १२२

यन्त्र नं० १२३

| ४२ | 88  | १४०          | 8.5 |
|----|-----|--------------|-----|
| Ę  | 33  | ।<br>४६      | ४४  |
| 38 | 88  | 3            | १   |
| 88 | ४०१ | <br>∶देवदत्त | ४१७ |

लोहे के ढोलने में ताबीज घाल कर स्त्री के गले में बाधे, गर्भ रहे।।१२२।। 
 A
 E
 AE
 AE

 A
 E
 6
 6

 A
 B
 A
 A
 A

 A
 A
 A
 A
 C
 C

कुमारी कन्या के हाथ पूणी कत्ताकर यह यन्त्र कागज पर दूध से लिखे। स्त्री के गले में बांघे, दूध घनो घनो होय ॥१२३॥

यन्त्र नं०१२४

यन्त्र नं० १२४

१२

११

80

१६

38

٧

| हो   | ही     | ही   | ह्रीं | १३३ | ]<br>]<br>3 |
|------|--------|------|-------|-----|-------------|
| हीं  | देव    | दत्त | ह्री  | 5   | १४          |
| ह्री | मन्त्र | फुरै | ह्री  | ४१८ | <br>  १३    |
| ही   | ह्री   | ह्री | ह्री  | 8   | ₹3          |

यह मन्त्र पास रखे राजा, गुरु प्रसन्न

यन्त्र बांधे शीतला जाय ॥१२४॥

होय अष्ट गंघ से लिखे ॥१२४॥

यस्त्र नं० १२६

| 9   | १४ | 2   | ঙ  |
|-----|----|-----|----|
| Ę   | ₹  | 8 8 | १० |
| 8.3 | 5  | ĸ   | 8  |
| ٧   | ų  | 8   | १२ |

यन्य नं० १२७

| मं             | <b>क</b> | जं  | चं      |
|----------------|----------|-----|---------|
| क्ष            | तं       | र्ज | ₹.      |
| ₹ <sup>`</sup> | जं       | ₹   | चं      |
| न              | क्ष      | जं  | ,<br>io |

इस यन्त्र को पान के उपर चूने से लिख, सभा वश्य होय ॥१२६॥

भोज पत्र पर लिख, सिरहाने रखेतो स्वप्न न आवे ॥१२७॥

यन्त्र नं० १२६

| భ  | ψ̈́      | श्री | ह्रीं |
|----|----------|------|-------|
| घ  | ty)      | वा   | च     |
| ₹  | ज        | ग    | म     |
| का | <br>  सी | न    | नमः   |

|             | 444 1      | 0 846 |    |
|-------------|------------|-------|----|
| <b>१</b> ३२ | ₹          | १२    | १६ |
| ۲ .         | <b>8</b> x | ११    | Ę  |
| ४१८         | 7          | १०    | 38 |
| 8           | ₹₹         | ٧     | 8  |

अर्कके पर्स लिखात्वा यस्य अर्क क पत्त । तस्याद्या यस्य इत्त यस्य का का का का पर । लख्य द्वारे स्थापत्ये तस्योच्याटनं भवति । ११२६॥ हाथा में बांधे शीतला जावे । ११२६॥

इस यन्त्र को कागज पर लिख कर

यन्त्रनं० १३०

| १२         | 6.8 | 8 €        | १८ .       |
|------------|-----|------------|------------|
| <b>१</b> ३ | १४  | १७         | २०         |
| २१         | १३  | १४         | २७         |
| १२         | 68  | <b>१</b> ६ | <b>१</b> 5 |

इस यन्त्रको रविवार केदिन चूना से पान पर लिख कर खिलावे, वश्य होय॥१३०॥

यन्त्र नं० १३१

| χo | ४७   | 7    | હ  |
|----|------|------|----|
| Ę  | ą    | ५४   | χą |
| ५६ | प्र१ | 5    | ۶  |
| ٧  | ų    | प्र२ | 44 |

इस यन्त्र को घर के दरवाजे पर गाउँ, तो अति उत्तम व्यापार चले ॥१३१॥

यन्त्र नं० १३२

| ₹0  | હ | २६ | 4 |
|-----|---|----|---|
| Pr. | 5 | ¥  | હ |
| 8   | 5 | ₹  | π |
| 88  | y | ₹  | 9 |

इस यन्त्र को रविवार के दिन लिख कर बांधे, तो आंधा शीशी जाय ॥१३२॥

यन्त्र नं० १३३



फल — कोई व्यक्ति धोका देकर जहर पिलावे, तो चल छः लिख कर धोकर पिलावे तो विष उत्तरे॥१३३॥

यन्त्र नं० १३४

| 4  | १  | ४७ | ४२ |
|----|----|----|----|
| ४३ | ४६ | Х  | ¥  |
| 7  | ૭  | ४१ | ४८ |
| 81 | 88 | Ę  | ą  |

गले की गांठ नाशक संत्र भोज पत्र पर अच्ट गन्ध से लिख कर,गले में बांधे,तो गले की गांठ का नाश होता है।।१३४॥

यन्त्र नं १३४

| 5  | ११ | 8.8 | १          |
|----|----|-----|------------|
| ₹₹ | 7  | 9   | <b>१</b> २ |
| ₹  | १६ | ٤   | Ę          |
| १० | ų  | ٧   | १५         |

हृदय घबराहृट नाशक यन्त्र ।।१३४॥

|   | य | न्त्र नं० १३६ |
|---|---|---------------|
| 2 | v | Ę             |
| 3 | ¥ | १             |
| ¥ | 3 | 5             |

उच्चारण निवार यंत्र ॥१३६॥

यन्त्र नं० १३७



इस यन्त्र को तांबेके पत्रेपर खुदवाकर मकान के चारों दीशर में लगादेवे,तो धन की प्राप्ति, उपद्रव को सांतीहोतीहै।।१३७।।

यंत्र नं० १३८



श्री मणि भद्र भहा यन्त्र से यन्त्र नं १०० का है। मणिभद्र महाराज का का है। जो मनुष्य ये यन्त्र दोवाली के दिन छट्ठ तप कारी मुगिध द्रव्य से रात में तिसे, जो चणोटी का जड हो वहां जा कर यन्त्र को गाड़े, फिर दूसरे दिन सुबह् बाह्य मुहुर्त में निकाल लेता। मौनपूर्वक घर आकर इस यन्त्र का हमेशा श्रद्धा से पूजन करे, तो उसके घर में लीला लहेर और मंग्लाचार होता रहे। घट्ट लक्ष्मी का प्रावानमन होता है। ११२॥



|   | 88 | २ |   |
|---|----|---|---|
| _ |    |   | l |

यन्त्र नं १४०

| १२ | 38         | २  | y  |
|----|------------|----|----|
| e. | a          | १६ | १५ |
| १८ | <b>१</b> ३ | 5  | ę  |
| 8  | X          | 68 | १७ |

विधि:--गुगल गोली १०८ होमयेत शत्रु, नांदाहुं। इस यन्त्र को मशान की ठीकरी वौ 🗴 नीयत दोय परि लिखत्वाऽग्नि मध्ये प्रज्वाल्य तदोपरिकूर्यात् ॥१३६॥

यह यनत्र रविवार के दिन लिख कर, माथे में राखें, तो मंथवाय जाये तथा यह यन्त्र पृथ्वी में गाडे तो टिड़ी खेत को नही खावे ।।१४०॥

यंत्र नं० १४१ या यन्त्र रविदिन श्राक का दूध, सो आमकी लेखनी से लिखे। पानी \$१।-- घालिजे



४ उडद ऽ१ लीजै। हांडी में जंत्र डाले, औंटावे। मुडै, मुदै डाकिनी आबै सही ।। १४१।।

यत्त्र नं० १४२



पलीतो मली भूत को स्वाही **लों निक्र** कर धूप दीजें,डील में भावें सही। सत्यं।।१४२।।

यन्त्र नं० १४३

## यह यन्त्र होली दोवाली में लिखै, पास राख्वे सर्व वक्यं होय ।। १४३ ।।

| ॐ ह्रीं | क्ष   | स्वा   | हा   | ч    | क्षे   |
|---------|-------|--------|------|------|--------|
| हा      | क्षां | स्वर्ह | क्षं | ч    | क्षमीं |
| భ       | ज     | हाँ    | कं   | स्वा | क्ली   |

यन्त्र मं० १४४

यह यन्त्र अप्टगंध सूँभोजपत्र पर लिखी। कनै राखी, तो घाव लगे नाहीं। फते होवै सही।। १४४।।

| ६६  | ¥¥ | २२         | ११ |
|-----|----|------------|----|
| પ્ર | ११ | २२         | ĘĘ |
| २२  | ĘĘ | <b>५</b> ५ | ११ |
| 88  | ХX | ६६         | २२ |

यस्त्रन० १४४

राजा रानी मोहन को नव प्रकर्ण यन्त्र है सत्य । इस यन्त्र को प्रष्टरांध से लिख कर, पास में रखने से, राजा-रानी वश में होते हैं।। १४५।।



यन्त्र नं० १४६

| 4.4.4. 7.4 |    |    |    |  |
|------------|----|----|----|--|
| २७         | २७ | २७ | २७ |  |
| २७         | २७ | २७ | २७ |  |
| २७         | २७ | २७ | २७ |  |
| २७         | २७ | २७ | २७ |  |

.........

इस यन्त्र को अष्ट गन्छ से, भोजपत्र पर लिखकर, डाकिनी के गले में बांधे, तो जिसको डाकिनी की बाधा है, वह दूर होगी।। १४६।।

यन्य नं १४७

| ६७८ | ६८४ | २   | હ           |
|-----|-----|-----|-------------|
| Ę   | ą   | ६=२ | ६८१         |
| ÉER | ६७१ | 5   | 8           |
| ¥   | ų   | ६८० | <b>६</b> ८३ |

इस यन्त्र को सुगन्य द्रव्यवास सूँ जिसकर गले में बौधना चाहिये, इस यन्त्र से भूत-प्रोत का डर कभी नही होय ॥ १४७ ॥

|    | यस्त्र न०१४८ |    |    |  |  |
|----|--------------|----|----|--|--|
| २० | २७           | २  | e  |  |  |
| Ę  | ş            | २४ | २३ |  |  |
| २६ | २१           | 5  | ę  |  |  |
| 8  | ¥            | २२ | २५ |  |  |

| यन्त्र न० १४६ |    |    |    |  |
|---------------|----|----|----|--|
| २३            | 8  | २१ | 4  |  |
| 2             | २६ | u  | २७ |  |
| ų             | १८ | ₹  | २४ |  |
| २२            | Ę  | २४ | y  |  |

| కో   | ह्रीं | व  | a  | द      | त्त | स्वा  | हा |
|------|-------|----|----|--------|-----|-------|----|
| ਮੈ   | జిక   | २८ | ₹₩ | ₹      | ی   | 3%    | भ  |
| ₹    | ह्रा. | Ę. | ą  | ३२     | ₹१  | ह्रां | वा |
| वी   | స     | ₹४ | २६ | ς.     | ۶   | క్షా  | नी |
| नम   | ह्री  | x  | x  | ₹०     | स व | ह्रां | जी |
| শ্বী | q     | द  | मा | ਰ<br>ਰ | ती  | स्वा  | हा |

यन्त्र रिवचार के दिन आटे की गोली बनाकर मछलियों को खिलावे, तो जिस नाम से खिलावे, वह वश में होता है। इस यन्त्र को सवा लाख बार लिखने से मनिचिचित कार्यकी सिद्धि होती है।। १५०।।

यन्त्र नं०१५१

| ४८४ | ४६२ | 7      | હ   |
|-----|-----|--------|-----|
| Ę   | ą   | ४२६    | ४६६ |
| 838 | ४२६ | ц<br>П | ٤   |
| γ   | ų   | ४८     | 860 |

इस यन्त्र को भोजपत्र पर लिखकर पास में रक्खे तो शस्त्र नही लगे, विजय हो ॥ १५१ ॥

यन्त्र नं० १४२

| 5   | ₹          | ६८१ | १०  |  |
|-----|------------|-----|-----|--|
| ११  | €=0        | ٧   | ¥   |  |
| 2   | 6          | €   | ६८६ |  |
| 303 | <b>१</b> २ | Ę   | ą   |  |

ग्रहण में लिख बांचै, मुगी जाय ।।१४२।।

यस्त्र नं० १४३

| 88 | २१ | 7  | Ģ  |
|----|----|----|----|
| Ę  | ą  | १८ | १७ |
| २० | १५ | 5  | 8  |
| 8  | ¥  | १६ | 38 |

जन्त्र नजर निवारण को, भोजपत्र पर सुगन्ध सौ लिखकर गले में बाँघें।।१५३।।

यन्त्र नं० १५४



**इदं यन्त्र राई** भर दीवा वालै तो जिन्द भूत जाय । निश्चय सेती इदं भूत नाशन यं**त्रम् ।। १४४** ।।

यन्त्र नं० १५५

| ह्री |   | ह्रीं |
|------|---|-------|
| हीं  |   | ही    |
| ह्री | ૭ | ४ही   |

रिवदार के दिन यन्त्र लिख, हाथ में बाघे, तिजारी चढें नहीं ॥ १४४ ॥

यन्त्र नं० १५६

| १०४         | १०११  | 7          | b   |
|-------------|-------|------------|-----|
| Ę           | ₹     | १०५        | १०७ |
| <b>१</b> ०२ | ६०प्र | <br>  5    | २   |
| 8           | ¥     | !<br>  १०६ | १०६ |

यह मन्त्र लिख पास राखे, काख अलाई अच्छी होय। विष न रहे।। १५६॥

ઇઇ

| ì | 85   | Ne. | 8K  | EU   | CA    |  |  |  |  |  |
|---|------|-----|-----|------|-------|--|--|--|--|--|
| L | પ્રવ | 3.5 | 3,0 | E\$. | Ne.   |  |  |  |  |  |
|   | tera | 113 | ue  | 213  | 4.044 |  |  |  |  |  |

ग्रस्थ सं ० १४७

| ą        | 5 | २  |  |
|----------|---|----|--|
| २        | Ę | ون |  |
| <b>?</b> | 3 | 4  |  |
| Ę        | ą | ٤  |  |

यन्त्र नं० १५६

यह यन्त्र अष्टगन्धः से भोजपत्र पर लिखकर पास मे राखे, तो भूत मैली वीजासण लागे नही, कभी याको दखल होय नहीं ॥१५७॥

24

यह यन्त्र रिववार के दिन भोजपत्र. पर लिखकर हाथ में बाँधे, तो वेला ज्जर चढ़े नहीं ॥ १५८॥

यन्त्र नं० १५६

|   | нî<br>——— | माँ | मॉ  | मां |   |
|---|-----------|-----|-----|-----|---|
| 5 | ε         | હ   | 2   | Ę   | ₹ |
| ¥ | १०        | ×   | 5   | وا  | 8 |
| ૭ | १२        | ₹   | ą   | 5   | Ę |
| 9 | ς.        | 7   | B,  | Ę   | ų |
|   | काँ       | काँ | काँ | काँ |   |

## इदं यंत्रं अष्टगंधेन भोज पत्रे लिखित्वा स्थापय, भरतार वश्यं ।

इस यन्त्र को भ्रष्टगन्ध से भोजपत्र पर लिखकर, पास में रक्खे या स्थापन करे, तो भरतार बद्या में होता है।। १४६।।

यन्त्र नं० १६०

| ११ | ७४     | ٦ | ₹        |  |
|----|--------|---|----------|--|
| ą  | y      | ų | १०       |  |
| ۹  | 5      | 8 | ¥        |  |
| 8  | ų<br>ų | ε | <b>y</b> |  |

यन्त्र नं० १६१

| १२६ | ४१   | Ęo | २७ |
|-----|------|----|----|
| ₹€  | ६१२  | १६ | ₹₩ |
| 181 | १२   | 83 | ४५ |
| १२  | १४१३ | २१ | 86 |

यन्त्र रविवार के दिन भोजपत्र पर लिखें, दुब्ट मूठ को भय कभी भी नहीं होय ॥१६०—१६१॥ यन्त्र नं०१६२



यन्त्र को पीपल के पान पर स्याही से लिखिये। इससे एक।तरा ज्वर जाय ॥ १६२ ॥ यन्त्र नं० १६३

| 33  | 55  | ७७  | ĘĘ         | ४४         |
|-----|-----|-----|------------|------------|
| १०  | 33  | 55  | <b>9</b> 0 | ६६         |
| १११ | ११० | 308 | १०६        | १०७        |
| Ęoo | ₹00 | Ę   | 9          | Ę00        |
| १०१ | ६६  | 33  | <i>و</i> ع | <b>ς</b> ξ |

इस यन्त्र को लिखकर काजल कीजे, पाछे ७ दिन लीजे, अ जिन को करि भरतार कने जावे बदय भवति ॥ १६३॥

यन्त्र मं० १६४



यह यन्त्र भोजपत्र पर लिख, माथा में राखे, सभा वश होय सही ।। १६४ ।।

यन्त्र नं० १६४

|                       | <b>१</b> २ | ą  | 38 | १४ | १६ |                       |
|-----------------------|------------|----|----|----|----|-----------------------|
| हनुमन्त               | 8.8        | २० | २१ | ٦  | 5  | 34°                   |
| हनुमन्त की आज्ञा फुरै | 8          | હ  | १३ | 38 | ₹¥ | हनुमन्त की आज्ञा फुरै |
| <u>जु</u> र           | १८         | 28 | ų  | Ę  | १२ | हनुमन्त               |
|                       | १०         | ११ | १७ | १३ | К  |                       |

यह पद्मावती यन्त्र लिखकर विलोवनी के बाँधने से घी ज्यादा होता है।। १६५॥

यन्त्र नं १६६ **१८६ या यन्त्र** 

| ४८४ | ४६२ | 3   | y   |
|-----|-----|-----|-----|
| Ę   | ₹   | ¥=£ | ४दद |
| ४६१ | ४६६ | 5   | 1   |
| ¥   | ¥   | ४८७ | 860 |

इस यन्त्र को सुगन्धित द्रव्य से लिखकर पास में रक्खे तो युद्ध में जीत होय ॥१६६॥

यस्त्र नं०१६७



इस यत्त्र को कागज में लिखकर जलावे, फिर सुंघावे प्रेत वकारे जाय सही । इदं प्रेत व कारो यंत्रीऽयम् ।। १६७ ।।

यन्त्र न० १६८

## केशर से थालीं में लिख छोय ।। १६८ ॥

| 8  | <u>x</u> | 38 | ₹  |
|----|----------|----|----|
| ₹¥ | <br>  ३२ | 5  | 8  |
| y  | <b>२</b> | źR | 33 |
| 30 | ३७       | Ę  | Ę  |

यन्त्र नं० १६६

यन्त्र जाप में स्त्री के सिरहाने राखै तो कोई बात का विष्टन नहीं सहीं।।१६६।।

| ЯR | <b>48</b> | 7   | ٤        |
|----|-----------|-----|----------|
| 9  | ₹         | 8.6 | ५७       |
| Ę0 | xx        | ! E | <b>१</b> |
| ¥  | É         | ४६  | 3.8      |

यस्त्र न० १७०

यन्त्र सुगिधित द्रव्यों से लिलकर मकान कि देहली के ऊपर नीचे गाडे ग्रीर उसकी उलाचे तो स्त्री सामरे रहे सही ।। १७०॥

| ६२ | ĘĘ  | ٦  | 5  |
|----|-----|----|----|
| y  | pr. | 33 | Ę¥ |
| ६८ | Ęą  | ε  | 3  |
| 8  |     | 8٤ | ७३ |

यंत्र न० १७१

इस यन्त्र को केशर, सिन्दुर, से लोटा के नीचे लिख कर पानी पीलावेतो वण होता है।। १७१।।



चौतीसा यन्त्र नं० १७२

यह यन्त्र कियाण मध्ये रखें, लाभ हो या कच्ची ईंट में लिख, गद्दी के नीचे गाडे, लाभ भ्रवस्य होया। १७२॥



यंत्र नं० १७३

| 1- |            |            |    |    |
|----|------------|------------|----|----|
|    | २          | હ          | २४ | 88 |
|    | २ <b>२</b> | <b>२</b> ७ | Ę  | ą  |
|    | 5          | 8          | ۸o | રય |
|    | <b>3</b> § | 38         | R  | ų  |

यत्त्र नं० १७४

| ų | ٤  | Ę |
|---|----|---|
| હ | १० | Ę |
| 8 | ę  | ¥ |

शाकिनी, डाकिनी, भूत भैसासुर लगैनही, पीपल के पान पर लिखि घूप दे, ताबीज में मढिगले में बांघे।। १७३।।

|     | यन्त्र नं०१७५ |            |    |  |  |
|-----|---------------|------------|----|--|--|
| २१  | १८            | <b>१</b> ८ | રથ |  |  |
| २६  | १७            | ₹१         | २० |  |  |
| ર દ | ३२            | २४         | 38 |  |  |
| १६  | २७            | २१         | 2  |  |  |

|    | यन्त्र नं० १७६ |     |    |  |  |
|----|----------------|-----|----|--|--|
| Θ  | RR             | २   | e  |  |  |
| Ę  | ą              | Αś  | 80 |  |  |
| ४३ | ₹८             | 5   | 8  |  |  |
| Υ  | y y            | 3.6 | 83 |  |  |

३३ नमो स्रादेश गुरु को आधाशीशी आध (कपाली) कमाल मीग सवारो सारी रात एकून आया, हनुमंत आया कोई लाया सहसा-मणों को मुदगर लाया, सवाहाण की चुरी हॉक सुनी हनुमंत की (स्राधा शोशो) जाय ॥ १७४॥ १७६॥

जन्त्र पीड को कागज पर स्थाही से लिखै तो पीडा मिटै।। १७६॥

यन्त्र नं० १६६ यन्त्र थालो में लिख स्त्रो को स्लिबे, तो गर्भ ६ माह पीछै खलास होय ॥ १७७ ॥

| य: | यः | य   | य: | य: | य   | यः |
|----|----|-----|----|----|-----|----|
| यः | २४ | ₹ ? | २  | ૭  | 3   | यः |
| य: | Ę  | Ę   | २  | 5  | २७  | य  |
| यः | ₹  | २ ४ | 5  | ?  | ą   | यः |
| यः | Ę  | X   | 2  | Ę  | 3.5 | यः |
| यः | य: | य.  | य: | यः | य:  | यः |

यंत्र नं∘ १७⊏

| २६  | ३६      | २   | 5          |
|-----|---------|-----|------------|
| હ   | <br>  ३ | 33  | <b>३</b> २ |
| ₹ 8 | ₹o      | ٤   | 8          |
| ٧   | Ę       | ₹ 8 | ₹ ?        |

यन्त्र लिख थल मै गाई। रविवार के दिन उलघे तो गर्भ जाता है।। १७८॥

यन्त्र न० १७६

यन्त्र नं० १८०

| ६७७ | ६५४ | 7   | ૭   |
|-----|-----|-----|-----|
| Ę   | 3   | ६=१ | ६८० |
| ६८३ | ६७८ | 5   | 8   |
| ٧   | ¥   | ६७६ | ६८२ |

| ₹ ₹ | ٧٥  | 7  | 5     |
|-----|-----|----|-------|
| 9   | 734 | ३७ | R. F. |
| 3 € | 38  | ę  | 8     |
| 8   | Ę   | ३४ | ३६    |

यन्त्र सुगंघ से लिखे। गाय के गले बांधै, बछड़ा होगा तथा स्त्री के गले में बांधे तो भरतार वस्य होय।। १७६॥ यन्त्र माल कांगनी का रस सूँ जाका घर में गाउँ ताके सर्प भय होय नाहीं 11 १८०।1

यन्त्र न० १८१

| ३७         | 88         | 7  | 4  |
|------------|------------|----|----|
| ٥          | ą          | ४१ | 80 |
| <b>∀</b> ₹ | <b>3</b> = | ε  | १  |
| 8          | U.F        | ₹€ | ४२ |

इस यन्त्र को सुर्गाकी बीट से कागज पर लिख कर माथे पर रक्ते,तो वज्ञ में हो ॥ १०१॥

यन्त्रानं०१⊏२

| 38 | 88 | 3   | 5   |
|----|----|-----|-----|
| હ  | ą  | ₹⊏  | ₹9  |
| 80 | ₹¥ | 3   | ٤   |
| ٧  | Ę  | 3 & | 3.5 |

यन्त्र घर के सम्मुख हिरमिच सँ मांडै, तो डाकिनी झाकिनी का भय नहीं होया। १८२ ।।

| यन्त्र नं०१८३ |    |    |    |  |  |  |
|---------------|----|----|----|--|--|--|
| ३६            | Rž | २  | 5  |  |  |  |
| ৬             | æ  | 80 | 38 |  |  |  |
| ४२            | ₹७ | 3  | १  |  |  |  |
| 8             | Ę  | ३६ | ४१ |  |  |  |

| _ | यनत्र | ऋोच   | का    | रस सू   | ैं निख | ा, भोज | -पत्र, |   |
|---|-------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|---|
|   |       | के जा | के तं | रेसर्वे | आवे    | नहीं ॥ | १८३    | 1 |

|    | यन्त्र       | न० १५४ |            |
|----|--------------|--------|------------|
| ४२ | ४६           | ۶      | 3          |
| ø  | m            | ४६     | ४४         |
| 85 | , <b>8</b> 3 | Ę      | १          |
| 8  | Ę            | 88     | <b>४</b> ७ |

यन्त्र पौलि के दरबाजे निर्सं, शतु देख जल मरें। शतु दश होय सही ।। १८४॥ यन्त्र न०१८४

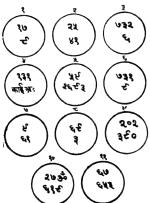

गेहूँ की रोटी आदित्यवार के दिन कराबै। ११ तिह ऊपर यह यन्त्र लिखिये ते रोटी छाया में सुखावे, पुरुष कुली— स्वाननी ते खिलावें तो स्त्री वस्य होय और स्त्री स्वान ने खिलावें तो पुरुष वस्य हो।। १८५।।

यन्त्र नं० १८६

| XX. | ५१ | 2   | 5  |
|-----|----|-----|----|
| 9   | ₹  | ¥=  | 80 |
| ४०  | ૪૫ | Ę   | ٤  |
| ¥   | ٤. | * E | 38 |

कुमारी कन्या केहाथ पूनी २।। को कतार करये यन्त्र कागज मे दूध से लिखें। रुपी केगले बोचे, दूध ज्यादा होय ।। १⊏६ ।।

यन्त्र नं ०१८७

| ४४ | પ્રર | ą  | 4  |
|----|------|----|----|
| હ  | ą    | 88 | ४८ |
| ५१ | ४६   | ę  | 8  |
| ¥  | Ę    | 80 | ४० |

यन्त्र भोजपत्र पर दिवाली की रात लिख, गले में रार्ख। मनुष्य व स्त्री, तो कामण इमण कार्यनाहीं।। १६७ ॥

यत्त्रवानं ०१८८

| ४२  | ΥĘ | 7  | 4  |
|-----|----|----|----|
| U   | R  | 84 | ૪૫ |
| Ϋ́ς | 83 | 5  | ٤  |
| *   | Ē  | 88 | ४७ |

यंत्र, बावरा का पान पर माडै, जाका नाम को सो यन्त्र वन में गाडै, तो वह भ्रमता फिरै।। १८८।।

यन्त्र नं १८६

| प्रष       | Ę ? | 7  | 5   |
|------------|-----|----|-----|
| હ          | m·  | ४८ | ধুও |
| <i>Ę</i> ٥ | ५५  | ٤  | ٤   |
| 8          | Ę   | ४६ | ሂዩ  |

यन्त्र जापा में स्त्री के सिरहाने राखै तो कोई बात का विघ्न नही, सही ॥ १८६॥

यस्त्र नं०१६०

| Ęę | ६८ | 7   | 5  |
|----|----|-----|----|
| b  | ą  | ĘX  | ÉR |
| ६७ | 49 | ٤   | 8  |
| 8  | Ę  | Ę 3 | ६६ |

यंत्र बुझारी के माहि लिखकर के मशान में गाडै, तो स्त्री की कूंख बन्द होय।। १६०।।

यन्त्र नं० १६१

| ĘX | ७२  | 2  | 5  |
|----|-----|----|----|
| 9  | Ą   | ĘĘ | Ęĸ |
| ७१ | E E | ε  | 8  |
| 8  | 8.7 | ६७ | 90 |

यंत्र भ्राककी जड सूँ लिख, मार्थ राम्बै, तो देवता प्रसन्त होय ॥ १६१ ॥

यन्त्र नं० १६२



यह यन्त्र गर्म पानी में रिखये। तीन दिन में शीत जबर जाय। शीतल पानी में रक्खें शी जबर जाय, हाथ में बांघे बेला ज्वर जाय खूप खेवें, भूखों को जिमावें।। १६२।।



१ यन्त्र चौराहे में और १ यन्त्र शत् के द्वारे गाडे १ आक के वृक्ष में बांघे। पहले दस हजार जपना, दशाश होम करना, उच्चाटन होय यन्त्र मन्त्र में है।। १६३।।

यन्त्र नं० १६४

| #hc9  | #ht/37 | #hc# | ation | #hco   | econ. |
|-------|--------|------|-------|--------|-------|
| #h.co | २७४    | २७४  | २७४   | २७४    | *109  |
| Tico  | २७४    | २७४  | २७४   | २७४    | Phos  |
| #ES   | २७४    | २७४  | २७४   | २७४    | 91,00 |
| ₹     | n n    | #hos | e)to  | \$1,00 | #hoo  |

नोट- इसकी विधि उपलब्ध नहीं हो सकी है।

यन्त्र नं० १६५

| ४२ | ४६  | २  | 3  |
|----|-----|----|----|
| y  | ą   | λέ | 8X |
| ४६ | 8.5 | 3  | 8  |
| 8  | Ę   | 88 | 89 |

यन्त्र लोहें के नावीज में घाल कर स्त्री के गले में वॉर्ध गर्भ रहे।। १६४।।

यन्त्र न० १६६



यह यन्त्र श्मज्ञान के कोयले से बतूरे की लेखनी से लिखे । मनुष्य की स्रोपड़ी पर अग्नि में तरावे, बादु को ज्वर चढ़े । निकासी छुटे ।। १६६ ।।

यन्त्र नं० १६७

| 80 | ٩ | ម | 5 |
|----|---|---|---|
| 3  | 9 | Ę | Ę |
| 8  | ٤ | 8 | 8 |
| Ę  | ¥ | 5 | 4 |
|    |   |   |   |

यन्त्र नं० १६८

|     |     | 10 (0 |     |
|-----|-----|-------|-----|
| २८  | ₹ ₹ | २     | 5   |
| G   | ą   | ३२    | ₹ १ |
| \$& | २६  |       | 8   |
| 8   | Ę   | 30    | 33  |

जत्र भोजपत्र ऊपर हिगुल से लिख, गले में थांघे तो ताव रोग जाय बालक का सही छै॥१६७॥ जत्र थाली के ऊपर मांढ स्त्री को दिखावे। उलंघो घोली प्यावे तो कब्टीका कब्ट छूटै॥१६ द॥

यन्त्र नं० १६६

| ६०  | ६७  | ٦  | 5        |
|-----|-----|----|----------|
| v   | R R | ६४ | ६३       |
| ६६  | Ęę  | E  | <b>?</b> |
| 1 8 | Ę   | ६२ | ĘX       |

यन्त्र न०२००

| ह्री | ह्री   | ह्री  | ह्रीं |
|------|--------|-------|-------|
| ह्री | देव    | दत्त  | ह्रीं |
| ह्री | मन्त्र | फुरै  | ही    |
| ह्री | । ही   | ह्रीं | ह्री  |

जन्त्र स्त्री ने दूध में घोल पिलावे, पुष्य नक्षत्र में पावां आन पड़े।।१६६।। यह यन्त्र पाम राखे, राजा गुरू, प्रसन्न होय ग्रष्ट गन्ध सूं लिखे ॥२००॥ 83

388

ų

१२

Ę

82

190

ş

ø

११

18

यस्त्रानं०२०१ ।

> इस यन्त्र को स्याही से लिख कर माथे पर बांधे, तो आंघा शीशी जाय ॥२०१॥

यन्त्र नं० २०२

इस यत्र को रिवबार के दिन पीपल के पत्र पर लिख, हाथ में बांधे तो अन्तरा ज्वर जाता है।।२०२।।

यन्त्र नं० २०३

33

111

111

रिव दिन धोय पिलावे, स्त्री पुरुष वरय होय ।।२०३॥

यन्त्र नं० २०४

यन्त्रन०२०५

| eve*  | · <b>ę</b> | ٤          | ¥  |
|-------|------------|------------|----|
| · ₹   | હ          | ¥          | ₹₹ |
| و     | १३         | ?          | ¥  |
| ٠.٠ و | ¥          | <b>१</b> ३ | છ  |

गर्भ स्तम्भन यंत्र कुंकुम गौरोचन मूंभोज पंत्र पर लिखे कंठ में बीचे तो गर्भ का स्तर्भन होता है ।।२०४।।



यह यत्र केशर सूलिल थाली में लिख कर घोल कर पिलावे, तो प्रसव की वेदना में छुटे ॥२०४॥

|    | यन्त्र स ० २०० | ·  |
|----|----------------|----|
| १६ | 2              | १२ |
| Ę  | 80             | 58 |
| 5  | १८             | 8  |

27.24 27° 0 2 0 €

| यन्त्र न | ि० २ | 00 |
|----------|------|----|
|----------|------|----|

| यः    | नः  | २ प्र: |
|-------|-----|--------|
| مُلاة | घ:  | ម:     |
| स:    | सीः | द:     |

ये यन्त्र धोय पिलावे कष्ठी छूटे ॥२०६॥

पीपल के पत्ते पर लिखे, सिर पर बाथे, सिर दर्द जाय ॥२०७॥

यन्त्र नं० २०८

| 3 | ا عد | न४  | न : ४ |
|---|------|-----|-------|
| - | भ=   | तद  | र६    |
|   | द ७  | लंद | जं३   |

आंधा शीशी जाय ॥२०८॥

यन्त्र नं० २०६



इदं यन्त्रं कुम कुमादिभि लिस्यते कंठेध्रियतेशिरोति रोगं निवारयति रक्षां करोति ।।२०६॥

## यन्त्रानं० २१०



इस यन्त्र को बालक के गले में बांधने से रोना दूर होता है।।२१०।।

यन्त्र न ० २११

| <b>E</b> | 8 | Ę |
|----------|---|---|
| ą        | ¥ | 9 |
| ٧        | ٤ | 2 |

एक च धन लाभ च । द्वितीयं च धनं क्षय ॥ वितियं मित्र संयुक्तं । चतुर्थं च कलहं प्रियः ॥१॥ पच मे मुख लाभाग । पटमे कार्यं नाणन । सप्तमे घन धान्य च । अष्टमे मरणं धृव ॥२॥ नव में राज सन्यान । किस्तं जिन भाषितं । केवली समाप्तं ॥२११॥

| यन्त्र न ० २१२ |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
| R              |   | २ |  |
| ą              | ų | v |  |
| 5              | 8 | Ę |  |

यह यंत्र १०८ बार मौन सो लिखि भजिमे पुरट बेडी भाजि पड़े ॥२१२॥

| यन्त्र न ० २१३ |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
| =              | ą | R |  |
| ٤              | ¥ | £ |  |
| Ę              | 9 | २ |  |

जिमे यह यंत्र खड़ी सूधाली में लिखि स्त्रीने दिखावे तो कष्ट सूछूटे।२१३। यन्त्र नं०२१४



यह यन्त्र घृत पात्र के नीचे राखे। पात्र चालने तो मात्र माहि घृत बढेटूटे नहीं ग्रष्टगध सो लिखे।।२१४॥

यन्त्र नं ० २१५

| je. | 1  | 7 T | ण्य जा<br>र | <i>;</i> | K  |
|-----|----|-----|-------------|----------|----|
| _   | τ  | १०  | १३          | 8        | یے |
| 7   | 98 | 2   | ७२          | હશ       | کے |
| 7   | ર  | ρX  | Ęτ          | Ę        | 2  |
| 7   | ₹Ł | ×   | R           | १४       |    |
| 1   | 5  | \ / | 7           | h        | ×  |

अमृत मार्ग पर चक्र पागत स्तंभ भवित स्वाहा । सत्य कुरु स्वाहा प्रवल स्वयो भवित । भोज पत्र लिख शत्र द्वार प्रवेश स्थाने वा लिख तथा भोज पत्र लिख स्वयो कुलपेट आटा की गोली मध्ये चालिय मनुष्य कृपाले ॥२१४॥

यन्त्र सं० २१६



यन्त्र मं० २१७



ये यन्त्र शीत ज्वर चडने के पूर्व ग्रीम में तपाव । जब तक वक्त टल जाय पानी के कटोरे में डाल देवे सिरहाने राखे ज्वर जाय ॥२१६, २१७॥

यन्त्र नं० २१८



यन्त्र जंजीरे का सिन्दूर से लिखे। दिखावे जलावे भूत व कारे सही ॥२१८॥

यन्त्र नं० २१६

यन्त्र नं० २२०

| ¥X | 8.6 | ų    | 1 7 |
|----|-----|------|-----|
| ЦY | ५४  | ४६   | ४२  |
| ४२ | 4.8 | **   | 88  |
| ४४ | ४२  | प्र२ | ४१  |

| २७ | ₹. | 7   | 9  |
|----|----|-----|----|
| Ę  | 3  | ₹ ₹ | ₹० |
| 33 | २= | 4   | ٩  |
| 8  | ų  | ₹€  | ₹? |

इस यत्र को पान पर लिख स्त्री को खिलाने से प्रसुति में कष्ट नहीं होता ॥२१६॥ इस यत्र को बच्चे के गले में बाँधने से दृष्टि दोष निवारण होता है।।२२०।।

यंत्र नं० २२१

| 4    | ?    | ४६८॥ | ४६३॥  |
|------|------|------|-------|
| ४६४॥ | ४६७॥ | x    | ×     |
| ₹    | G    | ४६३॥ | 86611 |
| ४६६॥ | ४६४॥ | Ę    | ₹     |

इस यन्त्र से गर्भ स्तम्भन होता है ॥२२१॥

यन्त्र नं० २२२

| A | ą | 5 |
|---|---|---|
| ٤ | X | ٤ |
| २ | و | Ę |

जमीन में लिखे मेटे शत्रु उच्चाटन होय ॥२२२॥

यन्त्र नं० २२३



इस यन्त्र को पान में रख खिलावे वश्य होय ॥२२३॥

यन्त्र नं० २२४



इस यंत्र को भोजपत्र पर लिख कर कमर में बांघे, तो सर्व बायु जावे।।२२४।।

| यंत्र नं० | 448 |
|-----------|-----|
|           |     |

| <b>८३</b> १ | द२४ | =२ <b>६</b>  |
|-------------|-----|--------------|
| द२६         | द२द | <b>=</b> 30  |
| E 7/9       | =37 | = ? <b>%</b> |

मृत बत्सा के मरे हुवे बच्चे होना बंध हो ।। २२४ ।।

यन्त्र नं २२६

| ३८ | ₹⊑ | ₹G  | ₹⊏ |
|----|----|-----|----|
| 3= | 74 | n u | ₹≒ |
| ३६ | ३⊏ | u r | ₹5 |
| ३६ | ₹द | 35  | ₹⊏ |

इस यन्त्र को गले बाघे, शाकिनी जाये ॥ २२६॥

यन्त्र नं० २२७

| ३७ | ४४  | 2   | હ  |
|----|-----|-----|----|
| ų, | nv. | 88  | ٨o |
| Λź | ३६  | 4   | ٤  |
| ¥  | ¥   | 3.6 | ४२ |

पीपल के पत्ते पर लिख बांधे, ज्वर जाय ॥ २२७॥

यन्त्र नं० २२६

| 3    | १६  | 2  | <sub>(9</sub> |
|------|-----|----|---------------|
| Ę    | 3   | १३ | १२            |
| १प्र | ę o | 5  | 8             |
| 8    | ×   | ११ | 6.8           |

यह यन्त्र लिख कर, सीमा में गाडे तो टीड्री नष्ट हो जाय ।। २२८ ॥ 3

| यस्त्र नं० २२६ |     |    |            |  |
|----------------|-----|----|------------|--|
| 8              | 5   | १० | <b>5</b> 2 |  |
| <b>5</b> ڳ     | 8 8 | ¥  | 8          |  |
|                |     |    |            |  |

|             | 4.4.1.      |             |     |  |  |
|-------------|-------------|-------------|-----|--|--|
| <b>१</b> २॥ | <b>१</b> २॥ | १२॥         | १२॥ |  |  |
| १२॥         | १२॥         | १२॥         | १२॥ |  |  |
| १२॥         | १२॥         | <b>१</b> २॥ | १२॥ |  |  |
|             |             |             |     |  |  |

यस्त्रासी० २३०

यन्त्र लिख कर बांधे आंधा शीशी जाय ॥ २२६ ॥ यन्त्र बांधे जुआ जीते ॥ २३० ॥

यस्त्र नं० २३१

१२

| Å  | 32  | (9 | ₹७       |
|----|-----|----|----------|
| ₹≒ | Ę   | ₹₹ | <b>१</b> |
| 33 | 3   | ३६ | ς.       |
| ¥  | 3.6 | 2  | 38       |

यन्त्र नं० २३२

| १० | १७ | २        | و .        |
|----|----|----------|------------|
| ų  | ą  | 68       | <b>१</b> ३ |
| १६ | 22 | <u>د</u> | <b>ا</b>   |
| 8  | ¥  | १२       | १४         |

यन्त्र लिखं बांचे शूल जाय ।। २३१ ।।

यन्त्र लिख नीले डोरे मे बांघे, सिर पीड़ा मिटै ॥ २३२ ॥

यन्त्र नं० २३३

| 62 | २१ | 2    | 9  |
|----|----|------|----|
| Ę  | ą  | १=   | १७ |
| २० | १५ | 5    | 8  |
| ¥  | ų  | । १६ | 88 |

यन्त्र नं० २३४

| १८ . | २४ | ₹ . | હ   |
|------|----|-----|-----|
| Ę    | ₹  | 22  | २१  |
| ર૪   | १६ | 5   | १   |
| ¥    | ų  | २०  | ₹\$ |

यह यन्त्र लिख धोय गिनावै, सुख से प्रसव पीगल के पत्ते पर लिख कर चर्ले से बांध होय, कष्ट छूटै ॥ २३३ ॥ उल्टा घुमावै, परदेश गया हुआ आवे ॥ २३४ उल्टा घुमावै, परदेश गया हुआ आवै ॥२३४॥

यन्त्र नं० २३५

| य   | क्षं | जं   | चं |
|-----|------|------|----|
| क्ष | तं   | जं   | हं |
| हं  | जं   | . is | चं |
| नं  | क्षं | जं   | हं |

भोज पत्र पर लिख सिरहाने राखेतो स्वप्न आवै नही ।। २३५।।

यन्त्र न० २३६



ॐ नमो पञ्चागुलि २ परम सरिसता मय गल बक्काकरण लोहमइ डंड मोहिणी बच्चमयी कोटा फाटनी चौधट कामण निह डग्गीरण मध्ये रावल मध्ये बात्र मध्ये डाकिनी मध्ये नाम मध्ये जिको मुंड उत्पर विराठ कराबक्ष जडाबई चिन्ते चिन्ताबई मन घरई धराबई तीन मध्ये पंचागुलि तणुबच्चनिर्धात पढ़ई सत्यम् ।

ये मन्त्र यन्त्र के चारो तरफ लिखे। ये मन्त्र सर्वकार्य ऊपर श्रेष्ठ है। भुजा अथवा गर्ले में बाघेतो भूत, प्रेत, डार्किनी, शाकिनी की बाधा दूर हो। राजा प्रजासर्व वश्य होते हैं भूप से पूजाकरे॥२३६॥

यन्त्र नं० २३७



यह मन्त्र लिख बांधे शाकिनी, डाकिनी छाया भूतादि दोप जाये। वशी होयसही ॥२३७॥

यन्त्र नं० २३८

| χo   | ४७         | ₹  | v   |
|------|------------|----|-----|
| Ę    | ₹          | ¥У | ХŚ  |
| प्र६ | <b>પ</b> ( | 5  | ٤   |
| ٧    | ¥          | ५२ | યૂપ |

इस यन्त्र को घर के दरवाजे पर गाड़े तो उत्तम व्यापार चले ॥२३६॥

यन्त्र नं० २३ ध

|      |     | 834 |   |      |
|------|-----|-----|---|------|
|      | ч   | 8   | Ę |      |
| श्री | th  | ¥   | G | ह्री |
|      | , k | 3   | 7 |      |
|      |     |     |   |      |

क्लीं

इस यन्त्र को पान पर, अथवा पीपल के पत्ते पर, भोज पत्र पर केशर से लिखे। ॐ ह्री क्ली धी नम का जाप करें, दोप घूप रखकर प्रभात, संघ्या, सोसे समय यंत्र सिरहाने राखे, युद्ध पवित्र होकर रहे, अर्द्ध रात्री के पीछे सब गुभागुभ मालूम हो ॥२३६॥ यन्त्र नं० २४०



किसी पर चलाना होय तब शील संयम तथा त्रियोग सृद्धि के साथ लाल वस्त्र पहन कर उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा हो। लाल माला से १२००० माला सबा पांच घंगुल की ताबे की कील विषे हाथ में लेकर ।।२४०।।

यंत्र नं० २४१



इस यंत्र को दुकान के तथा घर के दरवाजे पर लिखकर चिपका देवें तो चोरीं कभी नहीं होती है, चोर भय मिटता है।।२४१।।

यन्त्र नं० २४२



इस यन्त्र को अध्ट गंघ से मोज पत्र पर लिखकर गले में बांचे तो सन्तान पुत्र होता है। और होकर मर जावे तो जीवे, मूल नक्षत्र रिववार के दिन गूंजा के रस से भोज पत्र पर यंत्र लिखकर पास में रखे तो क्षत्र मित्र हो जाय। सत्यं ॥२४२॥

यस्त्र नं० २४३



इस यन्त्र को अच्ट गुंध से भोज पत्र पर लिख कर,गले में बांधे तो राजा के बंधन से ख़ूट जाय, बन्धि मोक्ष यन्त्र है।।२८३।।

यन्त्र न २४४

| ३७ १६ | ह्रीं २ | ह्रीं ३ | ह्रीं१३                |
|-------|---------|---------|------------------------|
| सु४   | स ११    | व १०    | हीं⊏                   |
| 3,52  | ह्रीं ७ | ह्रीं ६ | <b>ह</b> ंू <b>१</b> २ |
| सः ४  | सः ४    | ठः १४   | हीं १                  |

इस यन्त्र को मोज पत्र पर अध्ट गंध से लिखकर घर में बांघे तो झाकिल्यादि नष्ट हो और प्वजापर लिखे तो राजा झत्रुभागे, घर में रखे तो घर का सर्वउपद्रव नाझ हो सवेरेनित्य ही इस यन्त्र का दर्शन करे तो शुभ हो ॥२४४॥



इस यन्त्र को अष्ट गन्ध से मोज पर लिखकर बांधे, तो निर्मंत को धन की प्राप्ति हो ॥२४४॥

जं जं जं जं क क वव क क क

यंत्र नं० २४६

चन्दन कस्तूरी, सिन्दूर, गोरोचन, कपूर, इस चीजों से थाली में यन्त्र लिखे, फिर योजा सा एक बरनी गाय का दूध डालकर रूई से उस यन्त्र को पोंख्रुलेवे, फिर उस रूई की क्ती बनाकर दीपक में जलाना। जिसको प्रेत लगा हो वह आता है।।२४६।।

यन्त्र नं ० २४७

| हीं<br>ही  | ही<br>६<br>हीं  | हीं<br>हीं | , हों<br>हों<br>हीं | ही<br>हीं  | हीं<br>हीं     |
|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| हीं<br>ही  | ्हीं<br>हों     | हीं<br>हीं | ही<br>४<br>ही       | ही<br>हो   | हीं<br>हीं     |
| हीं<br>हीं | हीं<br>२<br>हों | हीं<br>हीं | हीं<br>हीं          | हीं<br>हीं | हीं<br>४<br>ही |

## मन्त्र :--- अ हीं श्रों क्लीं अमुकं उच्चाट्य बखट्।

विधि: — इस मन्त्र का, १० हजार अप करके 'दशांस होम करने से सिद्ध होता है, फिर इस यन्त्र को १०६ बार लोहें को कलम से जमीन पर लिखना और पूजन करना तब जंत्र मत्र सिद्ध हो जायेगा । फिर एक किमगादड़ पक्षी को पकड़कर लाखे। उस चिमगादड़ के पंख पर पोगल, मिरचु घर का घुंआ, बन्दर का विष्टा, नमक, समुद्र फेन इनका चूर्ण कर स्याही बनावे। उस स्याही से यत्र मंत्र लिखकर उस चिमगादड़ पक्षी को उड़ा देवे, चिमगादड़ जिस दिशा में उड़ेगा, उसी दिशा में शत्रुभाग जायेगा। उसका उच्चाटन हो जाएगा।।२४७।

यन्त्र नं० २४८

ह्री ही हीं प्रही

| देवदत्त | 3ď<br>12 |
|---------|----------|
|---------|----------|

ये यन्त्र अष्ट गन्ध से लिखकर दरवाजे के चौखट में बांधने से बहू सासरे नहीं रहती हो तो रहें ।।२४८॥



इस बन्त्र को भोजपत्र पर अष्टगंघ से लिखे और पगड़ी में अथवा टोपी में रक्खें तो छत्रघारी होता है।।२४६॥ बन्त्र नं०२४०

E 6 8 8 8

इस यन्त्र को १ लाख बार लिखकर सिद्ध करे। फिर कार्य पडे तब प्रयोग करे॥२४०॥



हस्त नक्षत्र रिववार के दिन भोज पत्र पर अध्य गन्ध से लिखकर फिर पास में रक्बे, राजा बस्य, शतु मित्र होय।।२४१।।

यस्त्रानं० २५१२



इस यन्त्र को लिखकर हंडिया में डाले, फिर उस ह डिया में पीपल की छाल, संखा होली फ्राघा सेर पानी डालकर बबूल की लकड़ी से चूले पर उबालना तो शाकिनी की जो बाघा हो, तो दूर होती है, शाकिनी पुकारती आवे सर्व दोष मिटे । स्रावेश उतारन यत्र है ॥२५२॥



अं नमो लडी लडगोही में द्वेई मसाणं हिडई नागी पडर केशी मुहई विकराली अमकडा दी प्रंगई पीडा चालई माजी मराली केर उरफ सई श्रमकडा के अंगई पीडा करैं सही मात लडी लडगी तोरी शक्ति फुरई मेरी चाडमरई हुंफट् स्वाहा ॥२४३॥

शिक्षिः :— मोम का मनुष्याकार पुतला बनावे फिर जैसा यत्र मे है वैसा ही पूतते पर प्रक्षर स्थापन करे, फिर पुतले पर सिन्दूर चढाकर स्वय नग्न हो, लाल कनेर के फूल सो मत्र १०६ बार जपकर पूजा करे, फिर पूतला के जिस अग मे सूई चुबावे, शत्रु के उसी घम मे पीड़ा होती है। दूध दही से स्नान करावे तब अच्छा होता है। इसकी साधना एकान्त में तथा इमसान मे व रात्रि को निर्जन स्थान मे करे। विधि चूके तो वह स्वय मरे।



यह यंत्र घटाकर्ण कल्प काहै। इस यन्त्र को ब्रस्टगन्ध से भोजपत्र पर लिखकर मंत्र का साढ़े बारह हजार जप विधिपूर्वक करेती सर्वकार्यकी सिद्धि होती है। विशेष विधि घंटाकर्र्ण कल्प में देख लेवे ॥२५४॥

# यन्त्राधिकार पन्द्रहिया यंत्र का विधि विधान



#### मूल मन्त्र :---ॐ हीं भुवनेश्वयें नमः

यन्त्र साधना के समय मूल मन्त्र की हर रोज एक माला का जाप करना चाहिए।

- विधि '— योग्य गुढ व एकान्त स्थान मे पूर्व दिशा को ओर भगवान पाइवैनाथ की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिये। दशांग घूप या गुगुल की घूप करना चाहिए, घृत का दीपक होना चाहिए। प्रत्येक यन्त्र निखने के बाद उसकी पूजन करे। चावल, पुष्प, खोपरे का दुकडा, पान, सुपारी अनुकम सं चढाने चाहिए। उपरोक्त यन्त्रों को गिनती में निखने से अलग-अलग फल की प्राप्ति होती है।
- (१) १० हजार—केसर कन्त्री या गोरोचन की स्याही व चमेली की कलम से लिखे तो बशीकरण हो।
- (२) २० हजार— चिता के कोयलो की स्थाह, व लोहे की कलम से श्मसान की भूमि पर लिखे, तो शत्रु का उच्चाटन हो, विनाग हो और धत्रे के रस व कौए की,पांख से लिखे तो शत्रु की मृत्यु हो।
- (३) ३० हजार हल्दी की स्याही व सेह की शूल से लिखे, तो शत्रु का स्तम्भन हो।
- (४) ४० हजार केसर की स्याही व चांदी की कलम से लिखे, तो देव दर्शन हो . प्रसन्न हो।
- (५) प्रवहजार ग्रष्टगन्ध स्याही व सोने की कलम से लिखे तो मोह न हो।

- (६) ६० हजार—अष्टगन्ध स्याही व चाँदी की कलम से लिखे, तो खोई अचल सम्पत्ति वापस प्राप्त हो।
- (७) ७० हजार -अष्टगन्य स्याही व चमेली की कलम से लिखे, तो द्रव्य प्राप्त हो।
- (५) ६० हजार—अष्टगम्ब स्याही व चमेली की कलम व ग्राम केला, वटवृक्ष के पत्ते पर लिखे तो महानुबने ।
- (१) ६ लाख अध्टगन्ध स्याही, चाँदी की कलम से लिखे तो भगवान की कृपा हो, सर्व कार्य सिद्धि हो।

इन यन्त्रों के ग्रंक भरने की अलग-ग्रलग विधि है उसका फल भी अलग-अलग है जो निम्नलिखित हैं।

- (१) १ से ६ तक के ग्रांक भरे, तो देव दर्शन हो, १ लिखे तो वशीकरण हो।
- (२) २ के अक से शुरू कर धतक लिखे, फिर १ लिखे तो वशीकरण हो।
- (३) ३ से लेकर ६ तक लिले, फिर १ ~ २ लिखे तो भूमि प्राप्त हो । व्यापार वृद्धि हो ।
- (८) ४ से ६ तक लिखें, फिर १-२-३ लिखे, तो द्रव्य प्राप्त हो, देव दोप दूर हो।
- (५) ५ से लेकर ६ तक लिखे, फिर १∼२−३−४ लिखे, तो यह अणुभ है। अतः इसे न लिखे।
- (६) ६ से लेकर ९ तक लिखे, फिर १-२-३-४-५ लिखे तो कल्या प्राप्त हो । उस पर कोई मारण का प्रयोग नहीं कर सकेगा।
- (७) ७ से लेकर ६ तक लिसे, फिर १ से ६ तक लिखे, तो मोहन हो, अनेक लोग वश हो ।
- (二) म से लेकर ८ तक लिखे, फिर १ से मातक लिखे तो शत्रु के उच्चाटन हो, अशुभा चिंतन करने वाला विपक्ति में पडे।
- (६) ६ से प्रारम्भ करे, फिर १ से मतक के ग्रांक लिखे, तो सर्वकार्य सिद्ध हो।

### पन्द्रहिया यंत्र कल्प

यह अति प्रसिद्ध व प्रभावशाली यन्त्र है। यह यन्त्र एक से लेकर नी के अंक तक, नी कोठों मे ही भराजाता है। इसको जिघर से भी गिना जावे, योगफल १५ ही ध्रायेगा। यह पन्द्रहिया यत्र मुख्यतयाचार प्रकार का बनता है। इसकी अलग-अलग वर्णव लंजा होती है।

| 5 | १ | Ę |
|---|---|---|
| ą | ¥ | છ |
| 8 | 3 | 2 |

वर्ण — बाह्यण संज्ञा: —वादी के नाम से
पहचाना जाने वाला यह यन्त्र
मिथुन, तुला, कुम्भ के चन्द्र में
लाल चन्दन, हिंगुल या प्रध्टगन्छ
से लिखा जाना चाहिए।

वर्ण भित्रिय संजा: प्यानमी के नाम मे पहचाना जाने वाला यह यस्त्र धन व मेप के चन्द्र में काली म्याटी व वसस (कपूर) भिला कर निया जाना चाहिए।

| R | ₹ | <b>u</b> |
|---|---|----------|
| 3 | ¥ | 8        |
| 7 | و | Ę        |

| 2 | ε | R |
|---|---|---|
| છ | ų | ą |
| Ę | १ | 5 |

वर्ण— वैश्य संज्ञाः— रवाखीके नाम से पहचाने जाने का यह यन्त्र वृषभ के चन्द्र मे अष्टगन्ध से लिखा जानाचाहिए। वर्ण- शृद्ध संज्ञाः आवी के नाम से पहचाना जाने वाला यह यन्त्र वृद्धिक और मीन के चन्द्र मे काली त्याही से लिखा जाना चारिए।

| Ę | ૭        | 7 |
|---|----------|---|
| ? | <b>x</b> | e |
| 5 | ą        | ٧ |

इन चारो यन्त्रों के अलग २ फल है। बाह्मण जाति वाले यन्त्र का फल सर्वश्रेष्ठ माना गया है: अत उनो के विकि दिशान का यहां उस्तेत किया गया है। उसे सिद्ध करने में निम्निलिखित बस्तुये की ब्रावश्यकता होती है।

लापसी, पूरी, अंतार की कलम, घष्ट गम्ध, स्याही, चायल, गूग्गुल, पुष्प, खोपरे के टुकडे २१, नागर बेल के पान २१, सुपारी २१, घृत का दीपक, एक कोरा घडा ।

विधि :--पोष्य शुद्ध य एकान रुशन में पहले पूर्व दिशा की श्रोर पड़े की स्थापना करनी चाहिये। उसके उसर के आग में पून का दीपक हो, नीच के आग में धून का धूनिया हो, जिसमें गुम्मल का धून करना चाहिए। लाश्मी, पूरी आहि को भीज पन के बांगे, बाधा आधा रखना चाहिये। तरब्यचान अनार की कल्म में आज पत्र पर अस्ट गर्ध में यस्य निखना चाहिये। यह यस्त्र निखने गमः "हो गा ॐ ही थी" मरब का जात करने रहना चाहिये। यह यस्त्र निखने गमः "हो गा ॐ ही थी" मरब का जात करने रहना चाहिये। यस्त्र तिखने के बाद उसका पूजन करें। फिर मरब का इं, ००० जान करें। इस प्रकार २१ दिन करें, जिसमें सचा लाज जात पूरा हो जायेगा। मस्त्र और यस्त्र की सिद्धि हो जायेगी, अस्त्र में, हश्न, तर्पण शादि विधि पूर्वक करें।

ं डन यन्त्रों के अक भरने की अलग अलग विधि है। उसकाफल भी अलग अलग है जो निस्नोंकित हैं---

- (१) १ से ६ तक के श्राम भरे, तो हनुमानजी के आकार का यक्ष दर्शन दे।
- (२) २ के ग्रांक से शुरू कर ६ तक लिखे, फिर १ लिखे तो राज्याधिकारी वज्ञ में हो ।
- (३) ३ से ६ तक लिखे, फिर १०२ लिखे नो व्यापार वृद्धि हो।
- (४) ४ से १ तक लिखे, फि. ग्रं-२-३ लिखे तो जिसके ऊपर देवी-देवताकादोष हो गया या किसी उच्चाटन आदिकर दिशाहो वह दूर हो जायेगा।

- (५) ५ से ६ तक िसे, फिर १ २ ३ ४ लिखे तो यह प्रणुभ है। स्थान भ्रस्ट कराता है। अत इसे न लिखे।
- (६) ६ के ब्रक से शुरू कर ६ तक लिखे, फिर १ से ४ तक लिखे, उस पर कोई मारण का प्रयोग नहीं कर सकेगा।
- (७) ७ के श्रक से शरू कर ६ तक लिखे, फिर १ से ६ तक लिखे, तो अनेक मनुष्य वन हो ।
- (६) = के ग्रक से शुरू कर १ तक लिखे, फिर १ से = तक लिखे, तो धन की शृद्धि हो । इसको गिनती में लिखने से अलग अलग फल की श्राप्त होती है.—

१००० लिखने से सरस्वती प्रसन्त होती है। विष का नाश हाता है।

२००० लिखने में लक्ष्मी प्रसन्त होती है। दुःख का नाश होता है। शत्रु वश में होता है। उत्तम खेती होती है। मन्त्र तन्त्र की सिद्धि होती है।

३००० लिखने से वशीकरण होता है, मित्र को प्राप्ति होती है।

४००० लिखने से भगवान व राज्याधिकारी प्रसन्न होने है, उद्योगधन्धाप्राप्त होना है।

५००० लिखने से देवता प्रसन्न होते है, बध्या के गर्भ रहता है।

६००० लिखने से शशु का अभिमान टूटता है, खोई वस्तु वापिस मिलती है, एकान्तर ज्वर मिटता है, निशेग रहता है ।

१५००० लिखने से मनवाद्यित कार्य में सफलता मिलती है।

शुभ कार्य के लिए शुक्ति पक्ष में उत्तर दिशा की ओर मुह करके यन्त्र लिखता चाहिए। सकेद माला, सफेद बस्त्र तथा सकेद आसन होना चाहिये। साधना के दिनों में ब्रह्म-चर्य का पालन, सारिवक भोजन, गृद्ध विचार रक्के जाने चाहिए।

लिखने के बाद एक यन्त्र को रखकर बाकी सभी को आटे की गोलियों में भरकर मर्छालयों को खिला देना चाहिये या नदी में बहा देना चाहिये ।

चादी या सोने के मछलियां में डालकर पुरुष को दाहिने हाथ और स्त्री को बाये हाथ में या गले में धारण करना चाहिये।

विधि: - यह चाँसठ यौंगानियों का प्रभावक यन्त्र है। यह यन्त्र कुष्ण पक्ष की अप्टमो रिववार या चतुंदशी रिववार को सूर्य दिशा की ओर मृह कर, प्रस्ट गन्ध से भोज पन्न पन लिखना चाहिए . प्रथवा सोने, चादी या नावे के पत्र पर खुदवा कर घर में पूजन के लिये रखा जा सकता है। पूजन में रखने के बाद निस्य धूप, दीप करना चाहिये। भरोर की दुक्तैलता, पुराना जबर नथा किसी भी प्रकार की आरोरिक व्याधि के लिये सात दिन तक नित्य एक बार चांदी की थाली में अप्ट गग्ध में लिखकर जल प्रक्षालित कर पिलाने से पूर्ण लाभ मिलता है। इस यन्त्र को धाग्ण करने से भूत, प्रेत, पिलाच

| $\mathcal{L}$ | ची<br>श्री                   | स द<br>च उ          |                             |                           | नी<br>दि                  | म .<br>स्यार             |                    | यंत्र<br>सः            | $\stackrel{\sim}{\times}$ |
|---------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
|               | १<br>दिव्ययोगिनी             | र<br>महायोगिनी      | ध्र<br>धोरा                 | ६१<br><b>विक</b> टी       | ६०<br>हुजेरा              | पूर<br><b>जेतभन्द</b> वी | काली               | च्ट<br>काल रात्री      |                           |
|               | ए<br>निसावरी                 | १०<br>हुंकारी       | ५४<br>यंत्रवहिनी            | प्रव<br><b>कीमा</b> री    | <sup>प्रत</sup><br>यद्गी  | ५१<br>अद्धर्णी           | १५<br>महाकाली      | १६<br>रक्तांगी         |                           |
|               | ४८<br>यम दूती                | ४७<br>ल <b>दमी</b>  | <sup>१४</sup><br>वीरभद्राजी | २०<br>थु <b>म्राद्</b> रि | न् <u>श</u><br>कलिंप्रिया | <sup>२२</sup><br>राज्ञसी | ४२<br>चक्री        | ४१<br>मोहिनी           | 3                         |
| _             | ४०<br>कालाम्नि               | ३५<br>संत्र योगिनी  | २७<br>कोमारकी               | २८<br>चंडी                | २४<br><b>वाराधी</b>       | ३º<br><b>मंडधा</b> रनी   | 28<br>दुर्मुखी     | 33<br>क्रोधी           |                           |
| 超             | ३२<br>बज्रणी                 | ३१<br>भैरबी         | ३५<br>प्रतवाहिनी            | ३६<br>कं <b>डकी</b>       | ३७<br>दीर्घलुखी           | ३ ट<br>मालिनी            | २६<br><b>सेवरी</b> | २५<br><b>मयंकरी</b>    | 3                         |
|               | २४<br>विरूपानी               | २३<br>घोररक्तानी    | ४३<br>कंकाली                | ४४<br><b>अवनेश्</b> वरी   | ४५<br>कुंडला              | ४६<br>सालुकी             | १८<br>प्रेतकारी    | १७<br>न <b>्भाज</b> नी | 1 '                       |
|               | ४५<br>करालनी                 | प्र॰<br>बीजीकी      | क्ष<br>उद्येकेषी            | <sup>१३</sup><br>भूतडामरी | १२<br>कलिकारी             | ११<br>सिद्धविताली        | ५५<br>विश्वाला     | ४६<br><b>कामुका</b>    | 1                         |
|               | प्र <sub>७</sub><br>व्याप्री | पूर<br><b>यस</b> णी | ६<br>डाकिनी                 | पू<br>जेलाकी              | ४<br>जि <b>नेपवरी</b>     | ३<br>सिद्धये।मिन         | ६३<br>नयाली        | ६५<br>विवसम्ब्रही      | •                         |

शाकिनी, डाकिनी ब्यतर आदि देवो का दूषित प्रभाव अथवा दोष नही होते है। यन्त्र को पानी में घोलकर वह पानी घर में चारों कोनो मे छिडकने मे ब्यतर देव सम्बन्धी दोष निवारण होता है। ऋढि, सिढि व समृढि का ग्रागमन होता है। प्रतिकूल नांत्रिक व मान्त्रिक प्रभावों को नष्ट करता है।

#### यंत्रों का ग्राकार

स्तभन कर्मार्थ -- चौकोर यन्त्र बनावे।

उच्चाटनार्थ — पट्कोण

विद्वेषण — त्रिकोण वशीकरण — कमलाकर

शान्ति — गोलाकार

#### विद्या अभे का यन्त्र

| 9 જ | <b>=</b> १ | 5          | 5  |
|-----|------------|------------|----|
| 9   | R          | ৩ঘ         | ৬৬ |
| 50  |            | €          | १  |
| 8   |            | <b>ુદ્</b> |    |

इस यन्त्र को गुक्त पक्ष में प्रत्येक दिन कासी की धाली में केगर से लिखकर उस धाली में स्वीर डालकर यन्त्र को धोंबे, उस लोर को त्यावे तो ज्ञान की वृद्धि होती है।

#### चोत्रीसिया यन्त्र कल्प

अथ चौत्रीस के जन्त्र मन्त्र का व्यौरा.---

१. आदि भवन चौत्रीस भराय, आदर रक्षा बहुत बढाय ॥ १ ॥

| ११ | 5          | ٤  | 68 |
|----|------------|----|----|
| X  | १०         | १५ | ¥  |
| ₹  | <b>१</b> ३ | १२ | و  |
| १६ | ą          | Ę  | 3  |

मन्द :—ॐ ही श्रीशी काला गोरा क्षेत्राला जहाँ जहा भेजिये तहाई करवाला गाजंत आया बाजंत जाय। द्योरंत जाव उडन जाव, काला कलवा बाटका घट का चाले का भीव का पगइण का चुहड का चमारी का प्रगट करें इस घर की घादर रक्षा बढाई करें। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मत्र ईश्वरो बाचा।

दुजे घर तै जो अनसरै रोग जहा लो सब परहरै ॥२॥

मन्त्र — ॐ ही थी पद्मावती प्रसादात रोग दुःख विनास नार्ड गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो सन्त्र ईश्वरो बाचा।

तीजे ठाम जात घर ग्रावे ।।३॥

मन्त्र:—ॐ ऐंताविश्रधारणी भगडाजनिनी कुरु कुरु स्वाहा, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरा सन्त्र ईंश्वरो वाचा।

चीथे घर उच्चाट लगावे ॥४॥

मन्त्र:—ॐ ह्री ब्राह्मणीरः र रः ठःठःठः।

विधि :--- लूरण राई का होम मंत्र जाप १०८ बार।

पंचम घर थंमण कर सत्र कोई।।५॥

मन्त्र :- ॐ अजता अजत सासताई सः पः षः अ. अमुक मुख बधन कुरु स्वाहा ।

छठेघर मटकचन फुन होय ॥६॥ मन्त्र:—ॐ नमो जहाँ२ जाल् बेगकारज करु धनकुन बीर घन ले आब, बेगले आब, धनकुन बीर की वाचाफुरः कुरुस्वाहा। मेरी भक्ति गुरुकी बक्ति फुरो मन्त्र इक्बरो बाचा। विधि:—१३६ यंत्र लिखना । १३६ दिन में रोज १ यंत्र लिखना, जबकि रोटी खागी भीव, नहीं लाणा और उस यंत्र को रोज छाटे में डालकर नदी में वहा देना । १३७ वें दिन यस्न लिखकर दाहिने गोडे के नीचे दवाकर रखता । यंत्र देवता ले जाएगा, कुछ रुपये रख जावेगा । मंत्र जाप करता रहे ।

सात मे घर मोहन करै नर नार ॥७॥

- मन्त्र:—ॐ नमो सर्वमोहनी मेल राजा पाय पेल जो मैं देखू मार मार करता, मोई मेरे पांब पड़ता, रावल मोह देवल मोह स्त्री मोह पुरुष मोह नार सिह बीर तेरी शक्त फुरे, दाहिना चार्लनार सींघ बाया चाले, हनवंत मेरे पिंड प्रान का रीख़पाल होडी मोह जहां मेरा मन चार्लतहां मोह गुरु की शक्त मेरी भक्त फुरो मन्त्र ईब्बरो वाचा।
- विधि -- १३६ बार जाप करना जहा जावे वहां सफल होय।

आठवे घर तै होय उजाड ॥=॥

- मन्त्र: ॐ नमो ॐ लमोल वोटा हनवंत वीर वज्र ले बैठा काकड़ा, सुपारी, पीले पान, मेरे हुत्मन घर उजाड करो, काटो प्राण गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वावा।
- विधि शत्रु के घर में गाड़ना, उजाड होय।

नो में घर तै हाजरात कहावै ॥६॥

- मन्त्र अन्तमो कामरू देश ने कामरूया आई, ताडंड राताही माई, रातावस्त्र पहरि आई राताजाग जपतीआई, काम छै, काम धारणी रक्त पाट पहरणी परमृख्य बोलती आई वेग मन्त्र उतार लेही, मेरी भक्ति गुरुकी शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा।
- विधि :—लङको को लाल बस्त्र पहााकर बैठावे, दीपक जलावे, श्रगूठे पर काजल लगाकर मत्र बोलकर हजरात चढावे ।

दस मे घर फल उपजै सारा धरती, नारि, तीर जंच विचारा ॥१०॥

- मन्त्रः ॐ नमो मन पवन पवन पटाराके राव बंधे गरम रहै ॐ हटा ॐ कचे मासी फुलै कपान पुरे मासे होई नीकास नदी अपुटी गगा बहे। अर्जुण साधे बारण पुरे मासे निकासे सही सतो हणवात जती की बारण गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरों वाचा।
- विधि यन्त्र लिखकर कमर के बीचे, संतान होवे, खेत में गाडे तो अनाज अच्छा ऊपजे। ग्यारह मे घर तै लिखे जो कोई, लिख मेटे जीवे नहीं कोई। १९॥
- मन्त्रः काल भैरो ककाल का तो वाही कलेजा भुंज कली रात काला मैं अरु चढ़े मसाण जिस हम चाहे निस नुआ ए। कडी तोड़ कलेजा फोड़ नौमें छार में द्वार लोहु जोल ग्राव तो छरंन आ बतो कलेजा फुटे गुरु की शक्ति मेरी मिक्ति फुरो मन्त्र ईंप्बरो वाचा।

विधिः :—११६ यन्त्र लिखे । मन्त्र की १०८ जाप करें । कौवे की पांख व श्मसान के कोयले की राख से लिखे तो शत्रु की मृत्यु हो । इसे न करे ।

बारह मे घर तै लिख जो कोई टोटा नही नफा फून होई ।।१२॥

मन्त्र :— ॐ गणवाणी पत रह मसाणी सो मैं मागु ले ले आऊ काची नदी क व मै दीय फुल २ म्हा फुल जर्ग जगत्र दस कोस पंच कोसी ग्राहक ले आऊ गुरु की शक्ति मेरी मिल फुरी सन्तर देवरी वाचा।

विधि — १३६ यन्त्र लिले, हाट में गाडे बहुत ग्राहक आवे। तेरहवां घर तै लिखे मुजान प्राणी सुकरै है निदान ॥१३॥ चौदह घर तै चौदह विद्या कहीं लिख लिख पीव पंडित हो सही।

मन्त्र अप्रहीधीवदवद् बागवादनीसरस्व नीमम विद्याप्रसाद क्रूरु २ स्वाहा।

विधि -- यन्त्र १३६ लिख लिख के पानी में घोलकर पीवें तो पण्डित हो। पन्द्रह घर ते लिखे मन लाय गुप्त ही आये गुप्त ही जाए।

मन्त्रः अञ्जनमो उच्छिष्ट चडालिनी क्षोभगी द्रव्य आणय पर मुख कुरु २ स्वाहा ।

विधि '-यन्त्र लिखके पावे । एक ग्रपने पास रखे तो गुप्त आवे गुप्त जावे । सोलह घर तै कारज सब सरे आपा रखे भूल न करे। इन जन्न को जानी भेप सब कोई करे निसकी सेव ॥१६॥

मन्त्र :—ॐ ही श्री ग्री श्री चल्सठ जोगनी की रक्षा करेगी कुरु २ स्वाहा । विधि :- यन्त्र १३६ पीवणा एक आपरणा पास रासणा रक्षा करे ।



विधि :- इस यन्त्र को प्रात जब तारे व सप्तर्णी मगल के उतारे का समय हो, स्नान कर,

नये वस्त्र पहनकर चीनी मिट्टी की प्लेट याटुकड़े 'पर अर्थ्ट गन्छ स्याही व अनार की कलम से पूर्वकी ओर मुहक क्के लिखे। फिर प्रपने गले में डाल लें। किसी प्रकार का शस्त्र उस पर नहीं चल सकेगा। क्षत्र तलवार लेकर उस पर वार करेती भीतलवार नहीं चलेगी।

अंडकोष वृद्धि रुके यन्त्र

| ४४२ | ४४६ | 7    | ঙ   |
|-----|-----|------|-----|
| Ę   | ₹   | ४४६  | አጻአ |
| 88= | 883 | 4    | १   |
| Y   | ų.  | 88.8 | ४४७ |

विधि - इस यन्त्र को केसर से भोजपत्र पर रविवार को लिखकर दाहिने हाथ के बांधने से बढ़ते हुए अण्डकोप की वृद्धि रुक जाएगी।

### स्वप्नदोष मिटे यन्त्र

| हा ॥ | सा॥ | हो ॥ |
|------|-----|------|
| ल    | ल   | ल    |
| आ    | आ   | ओ    |
| क    | क   | क    |
| ल    | ल   | ल    |
| ₹    | २४  | ₹    |

विधि: --पुष्य रिववार को भोज पत्र पर लिखकर कमर के बांधे तो स्वप्नदोष मिटे, स्तंभन बढे।

### मिरगी मिटे यन्त्र

| 89      | 62     | 7  | 11 9 |
|---------|--------|----|------|
| ४४      | 8.3    | y  | رو   |
| 11 (811 | गार्थम | XX | ४७॥  |
| ॥१४॥    | गर्भा  | 88 | ं ७॥ |

### वैराय्योत्यत्ति यन्त्र



विधिः :- इस यन्त्र को ध्राटगस्य से भोज पत्र पर तिस्वकर तोहे के मादलिए से मंढाकर मस्तक के विधे दे तो धीरे-धीरे स्त्री व धन आदि से मोह से छूटकर वैरास्य की ओर उन्मृखता होगी । अन्ततः वह व्यक्ति योगी व सन्यामी धन जायेगा । देवदत्त के स्थान पर व्यक्ति का नाम लिखा जायेगा ।

## पंचांगुली महा यन्त्र का फल

णुभ मृहतं में मफेद कपडा, सफेद ब्रासन, से पूर्व की और मृह करके, अनार की कलम से अटट राज स्थाही बनाकर भोज पत्र पर लिखे. किर इस यन्त्र को नाम्न पत्र पर खुदबाकर, मन्त्र का सात बार जप करें, फिर सर्वांग पर हाथ फेरें, इसके प्रभाव से हस्त रेखा बिद की भविध्यवाणी सफल होगी, यह यन्त्र सौभाग्यकाली, रोग नाणक व भूत प्रेत, बाधा नाशक प्रभावायन्त यन्त्र है। मन्त्र यन्त्र के बाहर लिखा है।

विशेष मन्त्र साधना ।

कानिक मास मे जब हस्त नक्षत्र प्रारम्भ हो, उस दिन से मन्त्र की साधना प्रारम्भ करें। मार्ग शीर्ष के हस्त नक्षत्र में पूर्ण करें। प्रतिदिन एक माला का जाप करें। जप णुरू करने के पहले ध्यान मन्त्र का एक बार उच्चारण अवस्य करें।

ध्यान मन्त्र :—ॐपंचांगुली महादेवी श्री सीमन्थर शासने। अधिष्ठात्री करस्यासौ, शक्तिः श्री त्रिदशेशित्:॥

फिर जप श्रुक्त करे, जाप के बाद निरुद्ध पच सेवा की दस आहुनियों से अग्नि में हबन करे। इस प्रकार साधना करन समन्त्र सिद्ध हा जाना है। देवी का एक चित्र बाजोट पर रथकर उसके सामने बैठकर साधना करनी चाहिय। हस्त नक्षत्र क्ष्म आधार पर स्थित हाथ की पाच ग्रुग्लियों के प्रतीक स्थक्प देवी का एक चित्र बनवा लेना चाहिये।

### चित्र कल्पना

श्रानि की श्रथांन् मध्यमा ऊगली के प्रथम पोग्यं के आध भागपर देवी का मुकुट सहित मस्तक होगा। उसके पींछे सुधं मण्डल हागा। देवी के आठ हाथ होगे, जिनमे दाहिनी तरफ पहला हाथ श्राद्योवींद का हो, दूसरे हाथ में रन्सी, तीसरे में स्कूत, वोंधं में तीर हो, बांई तरफ पहले हाथ में पुस्तक, दूसरे में घटा, तीसरे में त्रिशूल और वांधे में धनुष। गले में आभूषण, ललाट में तिलक, कानों में बुण्डल कमर में आभूषण व सुन्दर वस्त्र हो। पैर में मणिबन्ध रेखा के नीचे तक आये। इस तरह देवी का नित्र बनाना चाहिये। फल :—जो भी व्यक्ति इसकी एक बार भी साधना करले। फिर नित्य ही हाथ को इस मन्त्र से सात बार मन्त्रित कर, उसे सर्वा ग पर फरे, तो इसके फलस्वरूप हस्तरेखा द्वारा जन्म कुंडली बनाने में हाथ देखकर, फल कहने में ही सदा सफल नही होता, श्रपितु उसके सूक्ष्म रहस्यों को भी जान लेता है। पचागुनिदेवों हम्परेखाओं की अधिष्ठाशी देवी है।

### देवीपैचां गुली सहायंत्र

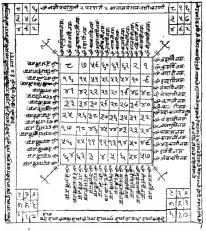

## महायन्त्र का साधन व मन्त्र विधि पूर्वक

यंत्र रचना :--प्रथम अस्टदल का कमल बनावे, उसमे बमश अर्हत, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधू, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र लिखे। फिर उसके ऊपर अस्ट दल फिर बनावे उन स्राठों ही दलों में अप्ट जया, विजया, ऑजता, अपराजिता, जम्मे, मोहे, स्नम्भे, स्तिम्मिनी, इन ज्यादि देवी को लिखे, फिर सोलह दल ऊपर और खींचे, उन सोलह दलों में कमशः रोहिणी, प्रज्ञस्ती बज्य प्राख्ता, क्याकु सी, अप्रति चका, पुरुषदत्ता. कालि, सहाकालि, गान्यारी, गौरि, उबालामानिनी, वेदोटि, अच्युता, अपराजिता, मानिस, महा मानिस, इन सोलह विद्या देवी को लिखे, फिर उसके ऊपर चौधीम दल और वनावे, उन चोबीस दलों में कमशः चौबीस यक्षिणीओं के नाम लिखे, चक्रवदी आदि। फिर वतीस दल और वनावे, उन वतीस दलों में कमण. असुरेन्द्र, नामेन्द्र अदि वत्तीस उन्हों के नाम लिखे, उसके ऊपर चौबीस वर्ज्य रहेबा वनावे, उन चौबीस वर्ज्य से स्वावित उत्तर देवी के नाम लिखे। अपर से प्रनावृत अपरे से प्रनावृत वाहे से साम लिखे। अपर से प्रनावृत वाहे से नाम लिखे। अपर से प्रनावृत वाहे से नाम लिखे। अपर से प्रनावृत वाहे से लिखे। अपर से प्रनावृत्त वाहे से लिखे। से लिखे। से लिखे। अपर से प्रनावृत्त वाहे से सिक्त लिखे। से स्वति से से से सिक्त लिखे। से सिक्त लिखे। से सिक्त लिखे। से सिक्त लिखे। सिक्त सि

#### यन्त्र व मंत्र की साधन विधि

मन्तः :—ॐ हां हीं हुं हों हुः असि आउसामम् सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा।

इस मन्त्र का साधक १०८ वार जाप जपे, यह मूल मन्त्र है।

#### शान्ति कर्म

जबर रोगकी झानि के लिए साधक, रात्रि के पिछले भागमे ब्वेतवर्णसे इस सहा यन्त्र को भोजपत या आगम के पाटिया पर लिले. किर उस यन्त्र की पूजा करके, पव्चिम की ओर मुखकर, जान मुद्रा. धारण कर पद्मास्त्र से बैटकर. सफेद साला से, १०० बार जप करे। इस तरह करने से तीन दिन या, पाचदिन के भीतर जबर दूर हो जाता है। इसी तरह अन्य रोगों के लिये भी अनुष्ठान करें।

### पौष्टिक कर्म

मन्त्रः ॐ हांही ह्रूहा हः ग्रसि आ उसा श्रस्य देवदत्तं नामधेयस्य मनः पुष्टि कुरु र स्वाहा।

इस तरह पौष्टिक कर्म मे भी ऐसाही करे। इतना विशेष है कि इस जप मे उत्तर की ओर मुहकरके बैठे।

#### वशीकरण

मन्त्र — 🕉 हां ही हुं हौ ह असि आ उसाग्रमुं राजाना वश्यं कुरु २ वषट्।

इस बक्ष्य कर्म में, महायन्त्र को लाल रग से बनावे, लाल पुष्पां संयत्र की पूजा करे, स्वतीकासन से बैठे, पद्म मुद्रा जोड़े, उत्तर की ओर मुह करे पूर्वान्ह के समय बाये हाथ से जाप १०६ बार करें।

#### ग्राकर्षण कर्म

मन्त्र .-- ॐ हा ही हुं ही हु असि आउसा एन। स्त्रियां ग्राकर्षय २ सवीपट ।

किसी काभी अवर्षण करना हो तो महायन्त्र को नाल वर्ण से यन्त्र बनावे, पूर्व किसो मे मुख करे, दण्डासन से बटे, अकुण मुद्रा जोडे, और सन्त्र वा १०० बार जप करे, इसी तरह भूत प्रेत वृष्टि आदि का आकर्षक करे।

#### स्तम्भन कर्म

मन्त्र :--ॐ ह्राही ह्रुहौ ह असि आउसा देवदत्तस्य क्रोब स्तम्भय २ ठ ठ:।

क्रोध स्तम्भन के लिए, सहायन्त्र को हल्दी आदि पीले रग से यन्त्र लिले. पूजा सामग्री भी पीली बनावे, माला भी पीसो हो, वज्रासन से बंटे, शंख मुद्रा जोड़े, मन्त्र का १००० बार अप करे। इसी प्रकार सिंह आदि का कोच स्तम्भन करे।

#### उच्चाटन कर्म

मन्त्र :-- अर्थहां ही ह्रुही हः असि आउसा देवदन उच्चाटय २ हुफट्२।

ज्ञच्चाटन वर्म में काले रंगकी माला, काला रगमे ीं ग्रहायन्त्र बनावे, दिन के पिछले पहर में, बाबच्य दिशाकी ओर मृष्ट करके कुकुटासन से बैठें, पल व स्ट्राजीठे ीली मालासे बाकालीसे मन्त्र १०८ बार जप करें। भूतादिक का उच्चाटन भी दसी प्रकार करें।

### विद्वेष कर्म

मन्त्रः— अ∞ हाही ह्रुहाह्न असि आउसा गझदत्त, देवदत्त नाम घेषो परस्पर मनीव विद्वेष कुरु हूं।

महायत्र को काले रंग से यन्त्र बताबे, मध्याह्न के समय, आग्नेय दिशा में सुहकर, कुकुटासन से बैठे, परलब सुद्रा करे। काले जाप्य से मन्त्र १०८ बार जपे। किसी में भी विद्वेष करना हो तो इसी प्रकार करे।

सहासंत्र !

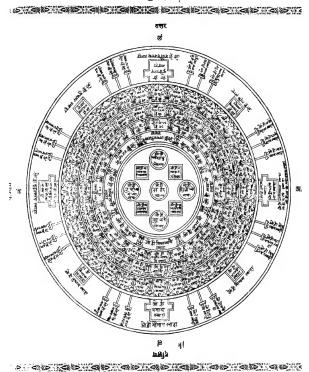

#### अभिचार कर्म

मन्त्र --ॐ हां ह्रीं हुं ह्री हुः ग्रसि आउसा ग्रस्य एतन्नाम घेयस्य तीव्र ज्वरं कुरु २ घे घे।

इस महायन्त्र को जहर से अथवा किसी मादक द्रव्य से मीश्रित काले रंग से यन्त्र लिखे, दोपहर के बाद, ईंबान दिशा मे मुख करके, काले दस्त्र, भद्रासन से बैठे, वच्च मुद्रा बतावे, खदिरमिण की जपमाला से मन्त्र का, जप १०० बार करेतो ज्वर चडे शिरो रोग हो। झादि, मा।

### महायन्त्र २

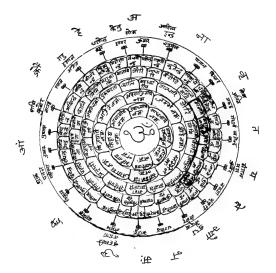

## महायन्त्र का पूजा विधान

सहायस्त्र का और जिन मूर्ति का वेचामृताभिषेक करके, महायस्त्र की पूजा, ग्रन्ट द्रव्य से करे।

पूजामन्त्र - ॐ हां हीं हं हीं हः असि ग्राउसा जलं चन्दन आदि।

इष्ट द्रव्य से कमशः चढ़ावे ।

फिर क्रमणः ग्रहेंतसिङ, आचार्य, उपाध्याय साधु दर्शनज्ञान चारित्र का ग्रर्थ चढावे।

फिर द्वितीय बलय को जयादि देवियों का अर्घ चडावे, फिर १६ विद्या देविओं का ग्रर्घ चडावे, फिर चौबीस यक्षिणोओं की अर्घसे पूजा करे, फिर बत्तीस इन्हों की पूजा करे, फिर चौबीस यक्षों की पूजा करे, फिर दशा दिक्षाल को पूजा करे। फिर नवग्रह और फिर अनावृत यक्ष की पूजा करे। सबके पहले ॐ ही लगाना चाहिये।

इस प्रकार महायन्त्र की पूजा करके फिर मूलमन्त्र का १०८ बार जाप जपने से कार्य मिद्र होता है। अध्येक कमं मे जो विधि लिखी है। उमी विधि के अनुसार साधन करे तो' ही कार्य स्थित होता है। लेकिन ध्यान रखे कि साधन करने से पहले महायन्त्र की पूजा करना परम ब्रावस्थक है।

।। इति ।।

### पद्मावती स्त्रोत्र को यंत्र मंत्र साधन विधान

प्रणिपत्य जिनं देवं श्री पाश्वं पुरुषोत्तमम् । पद्मावत्यष्टकस्याहं वृत्ति वक्ष्ये समासतः ॥

ननु किमिति। भवद्भिः। मुनिभिः सद्भि पद्मावत्यण्टकस्य वृत्ति विधयिते। यतः साविरता कथं तस्याः सम्बन्धिनं ऽप्टकस्य । भवतां मुनिनां सतां वृत्तिः कनुं पुज्यते। अजोत्तरमनुतरं बीतरागः यतः सा ति भगवतः। सर्वज्ञस्य तीर्थं करस्य सर्वोपद्रव रक्षण प्रवीणस्य सक्त कत्याणहेतोः थी पादवंनायस्य शासन रक्षण कारिणी सर्वसत्त भय रक्षण परायण अविरत कथा, सम्यव्यवंगयुक्ता जिन मन्दिर प्रवृत्ति से स्वस्यापि तिभुवनोदर विवरवित्ति। केलस्य मानसानंद विधायिनो। अण्टवरवादिका त्रवह्म परिवार समन्विता। एकाव्यतरा श्रीपादवंनायवरणार विवर समासाधनी। अत. कथमीद्रणाया श्री पदावत्याः सम्बविद्योरण्डकस्य वृत्तिम् पूर्वता सस्माकं द्वणणालसारोण्यतो न भवता, तस्मात्रात्र दोषः अपैव विदय्यति। ज

पूजकः सन् भवान् यंदुत किमिति पूर्वाचार्यं प्रणीतस्यास्य मत्र स्तोलस्य दृत्ति कियते, यतो भवता प्रयोजना भावात् ।

अत्रोच्यते प्रयोजनं हि त्रिविषं प्रतिपादयन्ति ।

- १. परवादी कुञ्जर विदारण मृगेद्र सहृदयः स प्रयोजनम्
- २. पर प्रयोजनं नववृत्ति प्रमाणस्य लोक प्रसिद्धस्य अस्य मन्त्र
- उभय प्रयोजनं च स्तोत्रस्यार्थं स्मरण लक्षणं विद्यत एव स्व प्रयोजनाः '

तथा परप्रयोजनमपि विद्यत एव । यतस्ते केचित् भविष्यत्ति मंदतमा मितपाठका येषामस्यापि वृत्ते सकाणात् बोधो भविष्यत् अतएव उमगप्रयोजनमपि संभवत्येव । तस्मात् वृत्तिकरणेऽस्माक प्रयोजनमपि विद्यत एव । तत्राद्यं वृत्तमाहः :—

पुरुषों में उत्तम श्रीपाश्वं प्रभुजिन देव को नमस्कार करके, पद्मावती अध्टक वृत्ति में ग्रच्छी तरहकहुंगा।

यहा पर प्रवन किया गया है कि आप विरक्त मुनि होकर आपके द्वारा कैसे पद्मावती अध्टक वृत्ति लिखी जा रही है ? श्रापसे उसका क्या सम्बन्ध है । आपके द्वारा पद्मावनी झब्टक वृत्ति क्यों लिखी जा रही है ? श्राप तो बीतरामी मुनि है और ये देवी पद्मावती रागी है आपका उनसे क्या प्रयोजन है ?

उत्तर- ये देवी वीत राग भगवान, सर्वज तीर्थं कर के सेवकों का सर्वोपद्रव रक्षण करने में प्रवं,ण ग्रीर सकल कर्याण के हेतु श्री पार्थनाय प्रभु के शासन की रक्षा करने वाली, सर्व जीवो का भय से रक्षण करने में परायण है, इसलिये ये अविरत होते हुए भी इस देवी की यहा कथा है। ये सम्यदर्शन से गुक्त, जिन मन्दिर प्रवित्तनी है। सर्व तीनों लोक रूपी उदर ही है। यिल जिनहा ऐसे जो लोग उनमें वर्तन करने वाली है। जन-जन को ग्रानंद देने वाली है। वीरासी हजार परिवार से समन्वित हैं और एकावतारी है अर्थात् एक भव लेकर मोक्ष जाने वाली है और श्री पार्थनाथ जिनेन्द्र के वरणों की अच्छी तरह से आराधना करने वाली है। इसलिय कैसे ऐसी श्री पदावती से सम्बन्धित अच्छ की वृत्ति को करने मे आप हमारे पर आरोध अथवा दूषण जाल आरोपण करते हो। इसलिए यहा पर कोई दोष नहीं है। यहां पर ही कहा जाता है तो फिर पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रणित जो ये स्त्रीत्र है। उसका ही हम वृत्ति करते हैं थे ही हमारा यहां पर प्रयोजन है।

प्रयोजन तीन प्रकार का यहां पर प्रतिपादन किया है।

(१) पहला प्रयोजन प्रतिवादी रूपी हाथियों का विशरण करने में सिंह के समान हैं। सत् हृदय से यही प्रयोजन।

- (२) पर प्रयोजन । इस मन्त्र स्नोत्र की नई वृत्ति बनाना ।
- (३) दोनो हो प्रकार प्रयोजन उभय, स्तोत्र का अर्थ स्परण लक्षण हो है जिसका ऐसा हो स्व का प्रयोजन है। इसमें पर का प्रयोजन भी देखा जाता है। कोई मन्द बृद्धि वाला िका है तो उसको भी उस वृत्ति से बोध हो सकता है। इसलिये हमारा उभय प्रयोजन है। इस कारण से हमारे द्वारा वृत्ति का करना प्रयोजन भी देखा जाता है।

### अथ श्री पद्मावती स्तोत्रम्

श्री मद्गीर्वाणचक्रस्फुट मुकुट तटी, दिख्य माणिक्य माला । ज्योतिज्वांला कराला, स्फुरति मुकुरिका, घृष्टपादार्राबदे ॥ व्याक्रोणत्का सहस्त्रज्वलदनलशिखा, लोलपाशांकुशाढये । आं झी हीं मंत्र रूपे, अपित कलिमले, रक्ष मां देवि पद्मे ॥१॥

स्याख्या — रक्ष पालय हे देवि, पद्मावनी णापन देवि । क मा स्तुनिकर्नार, कीट्यो देवि, श्रीमिद्ध पादारिवदे थी वियने येपाम् ते थीमन श्रीमंत्री शीर्याण श्रीमद्दीवांणवक स्कृत्यानि व नानि मुकुटानि व स्कृत्यमुक्तरानि । श्रीमद्द्यीवांणवृत्रुटानि नटे भवा तिट तेपा ति श्रीमद्द्यीवांण वक्ष्मपुट मुकुटति । दिव्यानि प्रधानािन माणिवयमाता दिर्यमाणिवपािन त्रेपा माला, दिव्यपाणिवपाना । श्रीमद्द्यीवांण । क्ष्मप्द्रुपति । स्वयानिष्वयमाता । व्यावपािन स्वावणा । श्रीमद्द्यीवांण । माणिवयमाता । व्यावपािन स्वावणा । श्रीमद्द्यीवांण । माणिवयमाता । व्यावपािन स्वावणा । श्रीमद्द्यीवांण । स्कृतिन मुकुरिका । श्रीमद्द्यीवांण । मुकुरिकाया पुट्यादवेवा विदे सद्या मा तस्या म गोजन श्रीमद्द्यीवांण । व्यवपादवेवाया पुट्यादवेवा विदे सद्या मा तस्या म गोजन श्रीमद्द्यीवांण । व्यवपादवेवाया पद्यादवेवा विदे सद्या मा तस्या म गोजन्यावायोगात्व माला । व्यावपादिक स्वावणाच्यावायोगात्व क्षावणाच्यावायोगात्व का वा व्यवपाद्योगात्व । व्यावपाद्यावायोगात्व व पाणाच्याव स्वावणाच्याव स्वावणाच्याव प्रावणाच्याव व पाणाच्याव स्वावणाच्याव व पाणाच्याव प्रावणाच्याव व पाणाच्याव । तराव्याव्याव । व्यावपाद्योगात्व व पाणाच्याव स्वावणाच । तराव्याव्याव्याव । लोलपाशाकुष्यावेव सस्याः स्वावणाच्याव व पाणाच्याव स्वावणाच । तराव्याव्याव । व लालपाशाकुष्यावेव सस्याः स्वावणाच व पाणाच्याव । व पाणाच्याव स्वावणाच स्वावणाच स्वावणाच । तरावणाच व व पाणाच स्वावणाच । तरावणाच व व पाणाच्याव स्वावणाच । तरावणाच व व पाणाच्याव । तरावणाच व व पाणाच्याव स्वावणाच स्व

तारापतनज्वाला सहस्वदेदीप्यमानानलधाराचचल पाझकरिकलभकुभविदारण प्रहरम्ग् इत्यर्थः । पुनरिप रीटेण यां को ही मन्त्र रूपे । यां च, कौ च, ही च, या कौ ही रुपा आ कौ हीं रूपों य एवं मन्त्र तत्स्वक्षे । आ कौ हीं मन्त्र रूपे प्रतीते । पुनरपि को हंगे । क्षपित कलिमले ।

क्षपितः कलिमलः यया सा तस्याः सत्रोयन । हे क्षपितकलिमले । विधटिन-पाप मले । अस्य भाव माह ।

श्री कार नाम गर्म तस्य बाह्यपोध्यवले लक्ष्मी श्रीजमालित्य । निरंतर ध्यानमान विगलादि द्रथ्ये, सौभाष्य भवति । द्वितीय प्रकारे पट्कोण अस्य चक्र मध्ये एकारस्य नामगभितर्य शाह्ये बलीवार दारंय । बहिर्राप हो मोलर्ग कांग्रेपु अ बली ब्लू हा ही हु सुलिह्य मायाबीजे स्विविधमावेष्ट्य निरंतर सार्थमाणे काव्य शक्तिस्यति ।

अय तृतीय प्रकार पट्कांण चक्र मध्ये एं क्ली हो। नाम मध्ये ता कोणंगु अ हो क्ली द्वेत तम अ हो बली द्रावेत न अ हो हेत्स अ हो उपाद्व ता अ हो द्वेत तम अ हो विद्यान ते के हो। द्वेत तम अ हो। द्वेत तम अ हो। प्रियो ताम मां लग्य विद्युर्द्धलेषु मायावीज दातव्यम् वाह्यो पूर्वादेलेषु का नामक्षर वोज दातव्य । वाह्यं पूर्वोद्धलेषु हा। निलन्य विद्युर्द्धलेषु मायावीज दातव्यम् वाद्वा प्रवेत क्ष्या विद्युर्वेत के अर्था त्री नाम अपितायं तम अपराहितयं तम जदली तम विजयती तमः भदायं तमः अर्थे हो। शावायं तमः अर्थे हो। वाह्यस्था तमः अद्यायं वाह्यस्था विद्युर्वेत विद्युर्वेत के हि। वाह्यस्था तमः अद्यायं वाह्यस्था विद्युर्वेत विद्युर्वेत के विद्युर्वेत विद्युर्येत विद्युर्वेत विद्युर्वेत विद्युर्य विद्युर्य विद्युर्वेत विद्युर्य विद्युर्वेत विद्युर्य विद्युर्

ॐ आंक्री ही धरणेद्राय ही पद्म बती सहिताय का व ही २५ स्वाहा ।

क्षेत पुर्वर्गवाशत् सह-व (४००००) प्रमाण एकान स्थान स्थान जागेन दशागहोमेन सिद्धिर्भवति । प्रथम वृत्तानतर माला सत्रमनेक प्रकार सन्त परामाह ।

## पद्मावतीदेवी स्त्रोत्र संबन्धि यंत्र मन्त्र साधन का विवरण

- (१) श्रीकार में, देवदत्त, लिखकर सोलह दल वाले कमल की रचना करे श्रीकार के अपर फिर उस मोलह दल वाले कमल में, प्रत्येक दल में, लक्ष्मी बीज की स्थापना करे। लक्ष्मी बीज साने (श्री) लिखे। यह सन्त्र रचना हुई। देखिये इस स्थोत्र के प्रथम काव्य की सन्त्र न०१
- विधि: इस यन्त्र को सुगन्धित पीले रग के द्रथ्य से लिखकर, निग्न्तर सामने रखकर यन्त्र का ध्यान करने से सीभाग्य की वृद्धि होती है। गोरोचन, कस्तूरी से यंत्र, भोज पत्र पर बनावे।

- (२) दूसरे प्रकार से:—प्रथम ऐ कार लिखे, ऐ, कार मे देवदत्त लिखे, फिर उस ऐं कार उत्पर पट्कोणाकार रेखा खीचे। पट्कोण के प्रत्येक दल मे क्ली लिखें। फिर बाहर ह्रौ लिखे, फिर कोणों में ३० क्ली ब्लूंद्रांद्री दूं लिख कर माया बीज याने (ह्री) कार से तीन घेरा लगाबे। देखिये यन्त्र न०२।
- विधि —इस यन्त्र को भोज पत्र पर गौरोचन, कस्तूरी, केशर प्रादि सुगन्धित द्रव्यों से लिखकर -निरस्तर यन्त्र का ध्यान करने से, काव्य शक्ति बढ़ती है।
  - (३) तीसरे प्रकार से यन्त्र की रचना .— प्रथम 'पट्कीण बनाये, पट्काण चक्र में, ऐ क्ली हो तथा देवदत्त लिखे, उस पट्कीण के दनों में त्रमश ॐ ही विली द्वे नम. ॐ ही क्ली दे नम., ॐ ही क्ली दे पियमी लिखे। फिर उम पट्कीण पर वलया कार बनावे, उस वलय को प्रष्ट दल बनावे, उन प्रष्ट दलों में मायायीं अ यानी (ही) बीज की स्थापना करें। फिर उसके उपर सोलह दल का कमल बनावे, उन सोला दलों में काम बीज यानी (क्ली) बीज की स्थापना करें। उसके उपर एक सोलह दल बाला कमल और बनावे, प्रत्येक दल में (ही) बीज की स्थापना करें फिर उसके उपर प्राप्त सोलह दल बाला कमल और बनावे, प्रत्येक दल में त्रमार मायायीं अ (ही) लिखकर फिर अमल बाला कमल बनावे, प्रत्येक दल में त्रमार मायायीं अ (ही) लिखकर फिर कमझ: ॐ आ को ही जयायीं नम., ॐ आ को ही अपराजिनायें नम, ॐ आ को ही अपनायें नम, ॐ आ को ही अपनायें नम, ॐ आ को ही कारायें नम, लिखे, फिर उपर से ही कार को तीन गुणा विरिट्त करके माहेन्द्र चत्रावित चड कोण में, (ल) कार की स्थापना कर। यह यन्त्र चना हुई। देखे यन्त्र न० ३।
- विधि इस यन्त्र को भोज पत्र पर कुदुम गीरोचनादि मुगन्धित द्रस्यों से लिखकर इस सन्त्र काजप करे।
- सन्त्र:—ॐ आंकौं हीं धरणंद्राय हीं ५ द्यावती सहिताय की द्रॅहीं फट् स्वाहा।
- विधि:— सफेद फूलो से ५०००० हजार जप, एकात स्थान में मौन से करे। दशांस होम करे तो सिद्ध होना है।





यंत्र नं० २



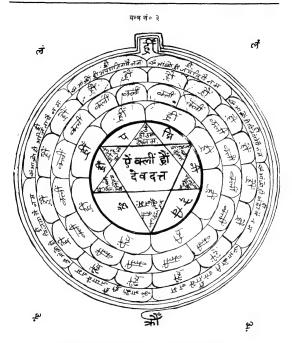

भित्वा पातालमूलं, चल-चल चलिते, न्यायलीला कराले । विद्युद्ंड प्रचंडप्रहरणसहिते, सद्भुजैस्ताडयंती ॥

#### वंत्येन्द्रक् रवंध्टा, कट-कट घटितः स्पष्टमीमाट्टहासे । माया जीमृतमाला, कृहरितगगने रक्ष मा देवि पद्ये ॥२॥

रक्ष पालय है देवी पद्मावती। शासन देवी। क मां स्तृतिकत्तरिं कीद्शी देवी, चल-चल चितते चंचन गमने दृश्यंः कि कृत्वा, भित्वा विदार्य कि पाताल मूलं पातालस्य मूलं असुर भुवन मूल मित्यर्यः पुनरिष कीट्टुशी व्याललीलाकराले। व्यालनीला सराला, व्यालनीला, तथा कराला, व्यालनीला कराला, तच्या सुवीधन है। व्यालनीला कराला, व्यालनीला, तथा कराला, व्यालनीला, तथा कराला, व्यालनीला कराला, तच्या सुवीधन है। व्यालनीला कराले। पुनरिष की दृशे। विशृ इंडअचक प्रहरण सहित विशृ इंडअचक प्रहरण सहिता। तस्या. सुवीधन विवाह इत्रचक प्रहरण नेत सहिता विशृ इंडअचक प्रहरण सहिता। तस्या. सुवीधन विवाह इत्रचक प्रहरण महिता। तस्या. सुवीधन विवाह इत्रचक प्रहरण सहिता। तस्या. सुवीधन विवाह इत्रचक प्रहरण सहिता। तस्या. सुवीधन विवाह इत्रचक प्रहरण सहिता। तस्या. सुवीधन कर्षे वेदन दानवेदन्दः। के सद्भुवं शोभनशदेष उपराध काहेशे। क्रूरवष्ट्राकटकटष्टितः स्पष्ट भीमाहृहाने क्रूरवष्टा कटकटष्टितः स्पष्ट भीमाहृहाने क्रूरवष्टा कटकटष्टितः स्पष्ट भीमाहृहाने क्रूरवष्टा कटकटष्टितः स्पष्ट भीमाहृहाने क्रूरवष्टा करकटेष विते स्पष्ट भीमाहृहाने या सा तस्य स्वीधन क्रूरवि हो से पुनरिष कीहने। मायाजी मूत मालाकुहरित गणने। माया ज्ञाव्य ही जार बीजमुच्यते। हीकार नामगर्भित तस्य बाह्येषु पोडणदलेषु मायाबीज सर्वन्य धारसेषु । ननो माया ज्ञाव्येन माया—बीजं हीकार मुच्यते। तस्यन्तस्थाणि जपेत्। सर्वकार्यिः इपेविन । १।।

माया एव जीमूता सायाजीमूना तैयां माला सायाजीमून साला तथा कुहरित शब्दायमान गगन आकाश थया सा तस्या सबोधनं "भाषाजीमूनमाला कुहरित—गगने" ह्रीकार जलधरख गर्जिता वरे इत्थर्थः इदानी सायानाम गर्जितस्य बिह्नरष्ट- पत्रेषु ह्रीकार दात्र्यं, एनदा त्रम् कुंकुमगोरोचनया लिखित्वा हस्ते बधात्मवंजन त्रियो भवति ॥ २ ॥

पुनरेनद्यत्र कृक्मगोरोचनया भूमेंपत्रे (भोजपत्रे) विलिख्य ।

वाही धारणीय सीभाग्य करोति।

मत्र- ॐ नमां भगवित पद्मावती मुधारिणी पद्मसस्थितादेवि प्रचंडदौर्दंड खंडितरि-पुचके किन्नर कि पुरुष गरुड गंधवं यक्ष राक्षस भूत, प्रेत, पिशाच महोरग- सिद्धि नाम मनुज पूजिते विद्याधर संविते ही ही पद्मावती स्वाहा।।

"ॐ एतन्मत्रेण सर्थपमिमन्य व्यदेकविशातिवारान् वाम हस्तेन् वंधनीयम् सर्व-ज्वर नाक्षपति, भूतजाकिनी ज्वरं नाजयति ॥

"ॐ नमो भगवति पदावती अक्षिकुक्षिमडिनीउ त वासिनी आरम रक्षा, पर रक्षा भूत रक्षा, पिशाच रक्षा, शाकिनी, चोर वधामि (य) ॐ ठः.ठः स्वाह्रर"।। १.॥ १. पूर्वदार बंधामि

७. उसरद्वारं बंधामि

२. आग्नेयद्वारं "

**८. ईशानद्वा**रं

३. दक्षिणद्वारं

६. अघोद्वारं

४. नैऋतिद्वारं "

१०. ऊर्ध्वद्वार ,

पश्चिमद्वारं ..

११. वकं

पश्चमद्वार ,,
 वायव्यद्वार ..

१२. सर्वंग्रह (ग्रहान्) बधामि ।

चण्डप्रहरणसहिते सद्भुजैंस्तरजैंबंति । दैत्येन्द्र कूर दष्ट्रा कटकट घटित स्पष्ट— भोमाट्रहासे । सायाजीसूत साला कुहरित गगने रक्ष मां देविषद्ये । २ सर्वकर्मकरी नाम विद्याज्वर विनाशिनी भवति ।

।। 🕉 ही हीं ज्वी ज्वी ला ज्वाप लक्ष्मी श्रीपदावती आगच्छ २ स्वाहा।

एता विद्या ग्रस्टोत्तर सहस्त्र श्वेत पुर्यग्रस्टोनग्णनं जप्य श्री पाश्वेनाथ चैत्ये जपित. सिद्धिभैवति । स्वप्नमध्ये शुभाशुभं कथयिति ।

।। ॐ नमः चडिकायै ॐ चामुंडे उच्छिष्ट वडालिनी अमुकस्य हृदयं भिरवा सम हृदयं प्रविद्यायें स्वाहा ।।

ॐ उच्छिष्ट चंडालिनी ए"" " ग्रमृकस्य हृदय पीत्वा मम् हृदय प्रविशेत —क्षरा। दानय स्वाहा ।।

ॐ चामुंडे अमुकस्य हृदयं गिबामि । ॐ चामुंडिनी स्वाहा । सित्यय पडिम काउं संपुर्णति अटुण्णतिबेव —या होमे —सर्वर सिणं वास कृषं ॥ मन्त्र ॥

ॐ उ'तिम मातंगिनी अपद्रपिस्मेपइ कित्ति एडपत्तलग्नि चंडालि स्वाहा ॥

ॐ ह्रंही ह्रंह। - एकान्तर ज्वर मंत्र्य तांक्लेन सह देयम्।। ॐ हीं ॐ नामाकर्षणं। ॐ ग मः ठठः गति वधः हीं ही द्वंद्व। ॐ देवुर मृखवंध २। ॐ ही फट् कौ प्रोच्छ भी ठठ ठः कुंडली करणं। ॐ लोजुललाटः घट प्रवेश ॐ यः विसर्जनीयं ओष्ठ कंठ, जिह्ना, मृख खिल्ल उतालुं खिल्ल उंॐ जिह्ना, खिल्ल उं औ खिल्ल उं तालुं हंगर सुवदुः चकुं रहेर ठठः महाकाली योग कालो क्योगम्मृह सिद्ध उए--कुसप्य मृह बंध उंठ ठः। इति सर्पमन्तः।

ॐ मूरिसि भूति धात्री विविध चूर्णेरलंक्षतास्वाहा। भूमि गुद्धि।

अं नमो सुग्रीवाय हीं खट्बांग, त्रिशुल, डमरू हस्ते तिस्तीक्ष्णक कराले बटेलानल कपोले लुचितं केस कपाल बरदे। अमृत सिर भाले। गंडे—सर्वं डाकिनीनां वत्रकराय सर्व मत्रींख्दनी निखये ग्रागच्छ भवित —त्रिशुलं लोलय २ इ अरा डाकिनी बल ३।

शाकिनीनां निग्रह मन्त्र '—नरलइ किंलइ फैक्सर मंडिल असिढि ह इ निवारइ द्रोसममै आउसिपइ सइहाल ्यूलिमाइ २ रक्त सी पुत्तप —समं न करसी। डाकिनी मन्त्र ।

ॐ हंसंबंक्ष कमल बर्जुर्थभा ह्वींग्नांज फट्।

अववगधापसच सर्वय कर्पासिकानि घिममंत्र्य अवस्तूनि आखोते ऊसल मुसल वर्तिना वाला गरूडै: सिदुरै स्ताइयेत् । शाकिनी प्रगटा भवति त पात्रं मोचयित । शाकिनी मंत्रः । किल्टु मूल तंदुलोदकेन गालयित्वा पात्रस्य निलक्तं कियते । शाकिनीनां स्तमो भवित । अतः परं प्रवश्यामि । योगिनी क्षोभं मुक्तगंरि —संभंत्र संसिद्धं श्री मुल्य प्रपूजित ।। १॥

#### मन्त्रः —ॐ सुषोवाय जनेवातरायस्वाहा।डाकिनी दिशाबंधपुत्ररक्षाच प्रवश्यं।

ॐ नमो नुगीवाय—भौ भो मत्त मार्तागिनी स्वाहा। मुद्रिका मन्त्रः। चक मुद्रा प्रेषिन व्याग्रह गृहोतस्य [मुद्रा दर्णना 'दैवायनिगंच्छति ॥ ॐ नमः सुग्रीवाय नमः चामुं हो तिक्षकालोग्रह विसन् हत २ भज २ मोहय २ गोषिणी देवी सुस्वाप स्वाहा ॥ प्रोच्छादने विद्या। ॐ नमो सुग्रीवाय परमसिद्ध सर्व शाकिनीता प्रमंदनाय—कुंट २ आकर्षय २ वाम देव २ भ्रेतान् दहमसहनो रहि २ उसग्रत २ यसि २ ॐ फट् श्रूल चंडायनी विजयामामहन् प्रचंड मुग्रीवो सासपित स्वाहा ॥ सर्व कर्म करो मन्त्रः।

ॐ नमो सुपीवाय वार्षिके सौम्ये वचनाय गौरीमुखी देवी शूलिनीज्जं २ चामुंडे स्वाहा।

अनया विद्यया सकलं परिजप्य कणवीरलतां सप्ताभिमंत्र्य उखल मुझलेन ताडयेत् यथा २ ताडयित २ योगिनी भूस्ताडिता भवंति । प्रताडण विद्या अष्ट शतिको जाप । ॐ कारो नाम गिभतो वाह्यश्च चतुर्दलमध्ये ॐ मुनिसुब्रताय स लिख्य वहि हर २ वेष्ट्यं । वहि कमादिक्ष-कार पर्यन वेष्ट्य, मायाबीज त्रिया वेष्ट्य । यथा द्वितीय वंकारं नामगिभत वाह्यश्चतुर्देले वकारं दातव्यं, वहिरष्ट :—पत्रेषु उकारं देय । यथा तृतीय मायाबीजं नामगिभतं । वहिरष्टकारं वंकारं देयं । वहिरगारेषु माया देया । एतदां नं । कुकुमगोरोचनया भूयें संलिख्य दुष्ट-वश्यीपसर्गो दोय- मुपकानयित हो नाम गरिनोत वेष्टय '-माया त्रिचा वेष्टय बहिरष्टाचे 'क्षं क्षीं कुं ही संलिख्य विदिधिगेषु 'देवदत्त'' देय । द्वितीय नामं गर्भिवहि स्वगोवेष्टया बाह्यं —ॐ ही चांमुडे वेष्ट्यः बाह्यं बलय पूरवेत् । एत-यंत्र द्वंयं कुंकम -गोरोचन्या भूयं संलिब्य सूत्रेण वेष्टय वाहौ धारणीयम् । प्रथम मत्र वध्याया गुविणो मृतवत्मा धारयति । काकवध्या प्रसवति ।

> सर्वभूतपिशाच प्रभृतीना रक्षा बाल गृह रक्षर्शे रक्षा भवति । मायानामगिभतो बहिरब्टपत्रेषु र देव । यथा रक्षाद्विनीयप्रकारः । मायानामगिभनो बहिरप्टार्थं मायावीज देव । यथा तनीय ।

ही थी देवदत्त हो थी मलिस्य बाह्ये बोडणार्थ ही थी देवम् एनद् यत्रं कुंकुम-गोरोचनया भूमें सलिस्य कुमारी सुत्रेण् बेड्य्य बाही धारणीय। बालाना णानिरक्षा भवति। सर्वजन प्रिय । दुर्भगाभीणा सीमाग्य भवति।

'क्ष ज ह स म म ल व व्यू' एतानि पिडाक्षराणि मध्ये नामगभितानि सलिन्य कृ कुम-गोरोचनया भूयें लिब्येत् । वाही धारणीयं, वस्यो भवति ।

पट्कोण चकमध्ये माया नाम गभित पट्कोणेषु 'ह्री'स लिथन । बाह्य ह्री देय । एतद्यंत्र कुकुम—गोरोचनया सराव सपुट मध्ये प्रक्षित्य स्थाप्य बक्यो भविति ।

माया श्री नाम गिभनो वहि माया वेष्ट्य वहिरष्टार्घ माया देवम् कु कुम-गोरो-चनादिमुगध इत्यैः भूमें लिखेत। वस्त्रे कठे वाहो वा धारणीय आयुवृद्धि अपमृत्युनाण रक्षा, भूतिपणाच, ज्वरस्कंद, अगस्मारश्रह गृहीतस्य विधनस्य नत्थणादेव गुभ भःति।

मायात्रिविधावेष्टय ॐ हा ही हू ही हः यक्ष । पटकोण गर्भिन एनत् कोणेपु 'ह्र ूं ॐ ह्र ू ४ वाह्यं हां ही स्वाहा एनंद्य त्र नागविल्यपत्रेषु चूर्णेन निवेत् । सन्ताभिमध्य एन हीयते । बेलाञ्वर नाशयित । अथवा—हा ही ॐ णुभै द्रथ्यंः भूयें सलिक्य माया त्रिविधा बेष्टय एनंद्य त्र गौरोचनया भूयें विलिक्षेत् । कठे हस्त वध्वा चीरभय न भवति । अमोघविद्या करोति ।

#### ह्रीं स्रंदेव ह्री स्रंनामगर्भितों।

वहिश्चतुर्दल ह्री ह्रां स्रं लिथ्य एनखत्र गोरोचना नामिकारक्षेत्रन सूर्ये सर्लिच्य एरंडनालिकायां प्रक्षिप्य राज महामात्य श्रमृतीना वश्य भवति । कालिका प्रयंग । ह्री द्र नय र नृप क्षोभयित । य नामगभितो वहिः ॐकारमयवेष्ट्य बाह्ये पोडशार्षे माया बीजंबाह्ये माया त्रिवेष्टयं एनदात्र कुंकुम-गोरोचनादिशुम द्रव्ये भूयें लिखेत् । कुसुम रक्तेसूत्रेण वेष्टयं रक्तकण बीरपुर्ध्यैरष्टोत्तरक्षतानि जापे कियमाणे पुरूषक्षोभो भवति । नामाक्षरास्मा नित्य जपेत् । नृप पुर ग्राम च क्षाभयति । पद कोण चक मध्ये । य नामगिक्षतो बाह्य सपुट-स्थकोर्सणु २ देय ज्वलन सिहन, एतद्य व सम्भानागारे, काकपिच्छे स्मणाने कपेटे वा लिखेत् रमवाते निव्वनेत् नद्यः उच्चाटयि । अनेन मवंण सप्नामिक्ष्य यत्कुःचा निव्वनयेन् । ६४ ह्रा ह्री ह्रू ह्री पर द न नाम ह्रा नामगिन ठ वेष्ठ्य विह्रप्ष्ट—ल री र रा २ रे रः सिल्ब्य शयस्वध्येत्य स्म्य नाम लिवंत् स महाध्वरेण गृद्यते । एद्वोणमध्ये 'य नामभिता कोरापु य ६ बाह्यं निरतरम् पूरवेत । एतद्य व विषण समानागारण पादपाणुन। सह भूसं यस्य नाम आलिब्येत् पंतवन निर्मयन्। ८० कारम् वेष्ट्य यहर्ष्यं य वया । त्रव्य वास् वित्व कत्य, रसेन अलिब्य य नाम लिखित्वा समानान निव्यनंत् उच्चाटयि । यस्य नाम सम्य वस्प्रध्य स्मानागारण निवयत्ररसेन ध्वजकर्षटे लिखित्वा स्मानानागरण निवयत्ररसेन ध्वजकर्षटे लिखित्वा स्मान स्मानागरण निवयत्ररसेन ध्वजकर्षटे लिखित्वा स्वजाप्रव यस्य उच्चाटयित । यस्य नाम लिखित्वा स्मान स्मानागरण निवयत्ररसेन ध्वजकर्षटे लिखित्वा स्वजाप्रव वयत्र प्रभी। करसेन नाम मानिद्य लयम् केण्यु 'र देय' । स्वस्ति कामाना भूषित । इद्य वाभि। करसेन नाम मानिद्य लयमू केण्य के अभ्यस्य स्थाप्य कृष्टे भवसेन आच्याची नामगिको नामगिको वहिरप्टार्थ माया देय एत्व त्र कुनुमगोरोचनया भूसे लिख्य वाही धारणीय। ग्रह, भन, पिदान, डाक्नी, प्रभूतीना पीडा न भवित ।

मायावीज नामगिभतो न द्विषा प्रमारण ग्रग्नं वज्जाकितदिक्षु लकार वौषट् मध्येषु हीकार प्रत्येकम् लिखत् । एनद्य त्र कुकुम-गोरोचनया भूयंपके वा नाम-मालिह्य बाही धारणीय । भूत. प्रेत. पिशाच डाकिनी. तास, कम्प, विद्याही उपशामयति । सिद्धोपदेशः । मायावीज नामगिमतो त्रेधावेरट्य सिकतामयी प्रतिमा कृत्वा लिखेत उपयेत्स्थाप्य मादनकटके विद्या सर्वा उनकटकेन लोहि शिलाकाया हारा बद्धा अकरेग्थापयेत् त । कूज० दिव्य० भास्व- द्वं इयंदड वा आकर्षयति ॥२॥

### श्लोक नं. २ के यन्त्र मन्त्र का विधान

- (१) ही कार मे देवदस गिंभत कर ऊपर सोलह पाखडी का कमल बनावे, उन सोलह पाखडी मे माया बीज (ही) की स्थापना करदे। यह मत्र स्वनाहुई। यत्र न०१ देखे।
- विधि .— उस यन्त्र को भोज पत्र पर सुगीन्धत द्रव्य से लिखकर, ॐ ही नमः। इस मन्त्र का सात लाख विधि पूर्वक जपे तो, सर्वकार्यं सिद्ध होते है। मनवाच्छित फल की प्राप्ति होती हैं।

- (२) ही कार में देवदत्त गिंभत कर ऊपर ब्राट दल का कमल बनावे, उस कमल की पाखुड़ी में प्रत्येक में हो बीज की स्थापना करे। ये यत्र रचना हुई। यत्र नं०२ देखें।
- विष्ठिः :—इस यन्त्र को भोज पत्र पर केशर गोरोचनादि सुगन्ध्ति प्रस्थों से लिख कर हाथ में बॉधने से सर्वजन प्रिय होता है और सीभाग्य की वृद्धि होती है।
- मन्त ॐ नमो भगवति पदावति मुनधारिणी पद्म सस्यिता देवि प्रचारदौरं ड लडित रिपु चक्रे किन्नर कि पुरुष गरूड गधवें यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच महोग्ग सिद्धि नाग मनज पुजिते विद्याधर सेविते ह्यो हो पदावती स्वाहा ॥१॥
- विधि: इस मन्त्र से सरसों २१ बार मन्त्रीत कर बाम हाथ में बाधने से, सर्वज्वर का नाण होता है ग्रौर भूत, शाकिनी ज्वर का नाश होता है ।
- भन्त्र --- ॐ नमो भगवति पद्मावति अक्षि कुक्षि मडिनी उत्त वासिनी धाःम रक्षापर रक्षा, भूत रक्षा, पिशाच रक्षा, शाकिनी रक्षा, चोर बधामिय ॐ टः टः स्वाहा।

पूर्व द्वार बंधामि उत्तर द्वार बधामि अगनेय द्वारं बधामि ईश.न द्वार बधामि अधो द्वार बधामि अधो द्वार बधामि नैऋत्य द्वार बधामि ऊर्द्वं द्वार बधामि पश्चिम द्वार बधामि वक द्वार बधामि वक्षयन्त्र (यहान्) बधामि

सर्व कर्म करने वाली विद्या, सर्व ज्वर का नाश करने वाली है।

- शन्त :--ॐ हीं ही ज्वी ज्वी ला ज्वाप लक्ष्मी श्री पद्मावती आगच्छ २ स्वाहा।
- विधि:—इस विद्याका १००८ स्वेत फूलों से श्री पाइवेंनाथ के चेरपालय में भगवान के सामने जप करे, तो, सर्व मन्त्र विद्याकी सिद्धि होती है। स्वप्न में शुभा शुभ होने वाले भविष्य को कहनी है।

ళ नमः चंडिकार्यं ఈ चामुं डे उच्छिष्ट चंड!लिनी----- आयुकस्य हृद्यं भिन्या मम हृयय प्रविशार्यं स्वाहा । ॐ उच्छिष्ट चंडालिनीए `\*\*\*\* अ्रमुकस्य हृदयं पीत्वामम् हृदय प्रविशेत क्षणादा नयस्वाहा।

ॐ चापुंडे ग्रमुकस्य हृदय विवामि । ॐ चापुंडिनी स्वाहा ।

विधिः - वाल्नुकी मृति बनाकर अञ्जातासे उपरोक्त मन्त्र काजप करे, किंग्होम करे, सर्व रसिरणवास कुण।

मन्त्र –ॐ उतिम मालगिनी अप दुषिस्मेष इकिति एइ पत्त लम्नि चडालि स्वाहा।। ॐ ह्रूहीं हुंह। एकान्तर ज्वर मंत्र्य तक्क्यूलेन सहदेकक्या।

विधि: —इस मन्त्र से ताबूल (पान) को २१ बार मन्त्रीत कर रोगी को जिला देवे, तो एकात ज्वर का नाश होता है।

मन्त्र : ॐ ही ॐ नामाकर्षण्। ॐ गः मः ठ ठ गति वधः हीं ही द्व द्वः ॐ देवु २ मुख वंधं २ ॐ ही फट्को प्रोच्छि२ भी ठः ठ ठः कुडलो करणं। ॐ लोखु ललाट घट प्रवेश ॐ यः विसर्जनीय भ्रोष्ठकंठ, जिह्वा, मुख—खिल्लउं तालु खिल्लउ ॐ जिह्वा खिल्लउ, ॐ खिल्लउ तालू हगरू सुवहुः चंचु २ हेर ठ ठः महा काली योग काली कुयोगम्मूह सिद्ध २ उए कुसप्प मुह बंखउंठः ठः ।

ॐ भूरिसि भूति धात्री विविध चूर्णेर लक्षता स्वाहा । भूमि शुद्धिः ।

डाकिनी मन्त्र —ॐ नमो भगवते पार्थ्वनाथाय शाकिनी योगिनी ना—मंडल मध्ये प्रवेशय २ आवेशय सर्व शाकिनी सिद्धि सत्वेन सर्पपास्तारय स्वाहा ।

सर्थपतारण भन्त्रः —ॐ नमो सुग्रीयाय हीं खट्वांग, त्रिशूल, डमरू हस्ते तीस्तीक्ष्णक, कराले बटेलानल कपोले लुचित केश कपाल वरदे। अमृत शिर भाले। गडे। सर्वंड किनीना वशंकराय सर्वंमन्त्र छेदनी निरवये आगच्छ भवति— त्रिशूल लोलय २ इ.अ.रा.डाकिनी३।

शाकिनी निग्रह मन्त्र — नरलइ कि लइ फेत्कार मंडलि असिद्धि हद निवारइ द्रोसम मैं आउ सि पद्द स इ हाल पुलिमाइ २ रक्त ती पुलप—समं न करसी।

डाकिनी मन्त्र - ॐ ह संबंक्षंकमल बर्जुषुभा हींग्नांज फट्।

विधि — अश्व गंधापसव, सरसों, कपास को उपरोक्त मन्त्र से मन्त्रीत कर, श्रवस्तुनि आछोते ऊसल, मुमल, वर्तिना वाला गरूडै:, सिन्दूर से ताडित करे तो, शाकिनी प्रगट होती है, और उस पात्र को, यानी रोगी को छोड़ देती है।



यन्त्रान०३



#### शाकिनी मन्त्र

- विधिः किलट्ट मूलं तदु लोद केन गालियत्वा पात्रस्य निलक कियते। शाकिनीना स्तंभो भवति । अतः पर प्रवश्यामि । योगिनी क्षोभं मुक्तयरि-समत्र ससिद्धं श्री मन्सर्खः प्रपृजित ।
- मन्त्र :--ॐ सुग्रीवाय जनेवहतराय स्वाहा ।
  - विधिः : इस मन्त्र को पढ़ने से डाकिनी की दिशावन्य होती है। और पुत्र की रक्षाडाकिनी से अवस्य होती।
  - मन्त्र :---ॐ नमो सुग्रीवाय भौ भौ मत मातंगिनी स्वाहा । यह मुद्रिका मंत्र है ।
  - विधि : उपरोक्त मत्र को चक्र मुद्राबनाकर रोगीको दिखावे और मत्र का जप करेतो कोई भी प्रकार की भूत प्रेत ग्रह शाकिनी, डाकिनी आदि रोगी को छोड कर भाग जानी है।
  - मन्त्रः—ॐ नमः सुग्रीवाय नमः चार्मुडो तक्षि कालोग्रह विसत् हन २ भंज २ मोहय २ रोषिणी देवि सुस्वाप स्वाहा । प्रोच्छादने विद्या ।
  - मन्त्रः —ॐ नमो सुपीबाय परम् सिद्धः सर्वशाकिनां प्रमर्दनाय, कृटं २ आकर्षय २ बामदेव २ प्रेतान दह २ ममाहलि रहि २ उस ग्रत २ यसि २ॐ फट् शूल चंडायनो विजमामहन् प्रचंड सुप्रीवोसासपित स्वाहा । सर्वकरो मंत्रः —
  - मन्त्रः --ॐ नमो सुपीवाय वार्षिके सौम्ये वचनाय गोरीमुखी देवी शूलनी ज्जे २ चामुंडे स्वाहा।
  - विधि :— उपरोक्त मत्र से कनेर डाली को ७ बार मंत्रित कर, उखल में डाल कर मुसल से कूटे, जैसे २ बूटे, वैसे २ योगिनी भूत का ताडन होता है। लेकिन प्रताडन मन्त्र को १०८ बार जपना चाद्विये।

#### यन्त्र रचना

- (३) ॐ कार देवदत्त, गींभत करके ऊपर चतुर्वल बाल कमल बनाबे, उस चतुर्वल में ॐ मृति मुक्ताय लिखे, ऊपर एक बलय बनाबे, उस बलय को, हर हर से वेष्टित करे। ऊपर फिर एक बलय बनाबे, उसमें क खग घड़, च छ ज फ ङा, ट ठ ड ढ ण, त थ द थ न, प फ ब भ म, य र लाव दाय स हु झ, लिखे। ऊपर से ही कार से यन्त्र को तीन घेरे से सहित बनावे। ये यंत्र रचना हुई। चित्र नं० ३ देखे।
- (४) 'व' कार मे देवदल, गर्मित करे, ऊपर चार पंलुडी का कमल बनावे, उन पांलुडीओं में व कार की स्थापना करे। फिर ऊपर बाठ दल का कमल बनावे, उन आठ दलों में उ कार की स्थापना करे। यह हआ। यंत्र का वरूप। यरत नंब ४ देखे।
- (४) ही कार में देवदत्त, गिमत करे, फिर आठ दल लाकमल बनाकर उसमें व कार की स्थापना करे, ऊपर ही कार का तीन घेरा देवे। ये हुई यत्र रचना यन्त्र न० ५ देवे। इस प्रकार के यन्त्रों को, केशर, गोरचन से भोजपत्र पर लिख कर धारण करेतो दुष्ट लोगों के द्वारा किया हुआ विशोकर उपद्रव शात होता है।

यस्त्र तं० x



यन्त्र नं० ५





- (६) हीं कार में देवदत्त गींभत करके, ऊपर अध्य पाखुडी का, कमल बनावे, फिर प्रथम क्षां लिखे। फिर देवदत्त फिर क्षी फिर झू, फिर हीं लिखे। फिर ही कार का तीन घेरे देवे। यह यंत्र का स्वरूप बना। यन्त्र नं०६ देखे।
- (७) देवदत लिले, ऊपर एक बलय खीचे उस बलय में कमशः प्रश्नाइ ईउ ऊ ऋ ऋ लृ लृ ए ऐ क्रों औ प्रश्न ये स्वर लिले, फिर ऊपर से एक बलय फ्रीर लीचे, उस बलय में ३३ ही चामुंडे, लिले। ये हआ यंत्र रचना। यन्त्र नं०७ देवे।
- विधि इन दोनो य जो को केशर, गौरोचन से भोज पत्र पर लिख कर यत्र को सूत्र से वेस्टित कर के हाथ में बाधने से बंध्या गर्भ धारण करती है और उसके गर्भ में मरे हुये बच्चे कभी नहीं होंगे। दूसरे यन्त्र के प्रभाव से काक बच्या भी प्रसव धारण करती है। सर्व भूत, पिशाच, प्रभृतिकादिक में बालको की रक्षा होती है।
  - (५) ही कार में देवदत्त लिख कर, ऊपर अध्टदल कमल बनावे, उन आठो ही दलों में र कार लिखे। देखे यन्त्र न० च देखे।
  - (६) ही कार में देवदत्त लिखे, किर चतुर्थदल का कमल बनावे, उन चारो ही, दलों में मायाबीज (हो) को लिखे। यन्त्र नं०६ देखे।
    - इन दोनों ही यन्त्रों की विधि भी उपरोक्त ही है।
- (१०) ह्री श्रीदेवदत्त ही श्री, लिख कर ऊपर अण्ट दल का कमल बनावे, उस कमल दल में प्रत्येक में कमश्र ही श्री लिखे। यन्त्र रचनाइस प्रकार हुई। यंत्र न. १० देखे।
- विधि इस यत्र को केशर, गौरोचन से भोजपत्र पर लिख कर कुमारी कत्रीत सुद्र से यत्र को विष्टित करे, और भुजा मे धारण करावे, बच्चो को तो ब्राति रक्षा होती है। ब्रोर सर्व जन प्रिय होता है। दुर्भीग्य स्त्रियों का सौभाग्य होता है।
- (११) देवदत्त लिख कर ऊपर आठ दल का कमल बनावे, फिर प्रत्येक दल में कमशः क्ष्मच्याँ जम्स्ट्याँ ह्याल्याँ स्मन्त्याँ मन्त्र्याँ मन्त्र्याँ स्मन्त्र्याँ कम्स्ट्याँ कम्स्ट्याँ, लिखे यात्र रचना इस प्रकार हुई। यन्त्र नां० ११ देखें।
- विधिः ---यंत्रको केणर गोरोचन से भोज पत्र पर लिख कर भुजा में धारण करेतो सर्वजन-वक्षी होते है।

- (१२) हों कार में देवदत्त गिंभत करे, उसके ऊपर षट्कोण बनावे, पटकोण की कॉणका के कमश्रः ही, स, लिखे, बाहर ही २ लिखे। येयत्र रचना हुइ। यन्त्र नं० १२ देखे।
- विधिः इस यत्र को केशर, गोरोचन से भोज पत्र पर लिख कर (सराव सपुट के श्रन्दर डालकर स्वापना करे तो श्रच्छा बशीकरण होता है ।

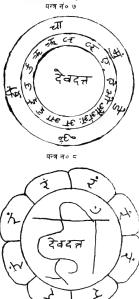

यन्त्र नं० ६



यन्त्र नं०१०

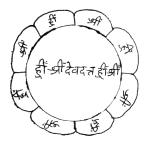

यन्त्र नं० ११

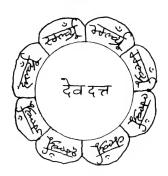

यन्त्र न ०१२



- (१३) ही देवदत्त श्री लिखे, बाहर चार दल का कमल खीचे, उस कमल कॉणका में ही कार की ऋमशः स्थापना करे। यन्त्र नं०१३ देखे।
- विधि:—इस यन्त्र को केशर गोरोचनादि से भोज पत्र पर लिखे, यन्त्र को वस्त्र में लपेट कर, गले में ब्रथवा हाथ मे घारण करने से, ब्रापु को वृद्धि होतो है। ब्रपमृत्यु नही होती है। भूत पिशाच, ज्वर स्कंब, ब्रपस्मार ग्रह, से पीड़ित रोगी को तत्स्रण हो खुटकाण मिल जाता है। रोगी अच्छा हो जाता है।
- (१४) देवदल, लिख कर पर्कोणाकार बनावे पर्कोण के कॉणका से कमण. हूं, ॐ ॐ हूं, हूं, हूं, हिं, लिखे, बाहर ह्रां ह्रींस्वाहा लिखे, ऊपर एक बलयाकार बनावे उस बलयाकार से ॐ ह्रां हीं हूं, ही हु यका। ही कार का तीन घेरा लगावे। ये बना। येत्र नर्वश्रदेखें।
- विधि:— इस यन्त्र को नागर बेल के पत्तें पर, नागर बेल के पत्तें के रस से लिखे। उस पत्तें को रोगी को खिलाने से बेला ज्वर का नाश होता है। उस पत्तें रस को उपरोक्त मत्र से ७ वार मत्रित करे।
- (१४) अथवा हां, हीं ॐ के बीच में देवदत्त लिखे, ऊपर से ही कार को बेब्टित कर दे। सत्र नं∘१४ देखे।
- विधिः :— इस यन्त्र को गोरोचन से भोज पत्र पर लिख कर, गले मे या हाथ मे बाबने से चीर भय कभी नहीं होगा। ये अमोध विद्या है।
- (१६) हों स्त्रं देवदत्त ही स्त्रं, लिखे, ऊपर चतुर्धं दल कमल बनावे । उस कमल की पालुडो में कमशः ॐ हां ही, स्त्रं, लिख दे। यह यंत्र रचना हई। यत्र नं १६ देखे।
- विधि:—इस यंत्र को गौरोचन ओर अपनी श्रना[मका श्रं गुली के खून से, भोज पत्र पर लिख कर एरंड की नली में डॉले तो, राज मन्त्री आदि के क्या में होते है।
- मन्त्रः ह्रीद्रंनयर, नृप (राजाको शोभित करता है।)
- (१७) य कार में देवदत्त लिख कर, उपर एक बलय बनावे, उस बलय मे ॐ २ लिखे, उपर अष्ट दल का कमल बनावे, उन आठो ही दलों मे हीं कार आठ लिखे, उपर से ही कार का त्रिधा घेरा बनावे । यंत्र रचना हुई । यंत्र नं० १७ देखें।
- विषि :- इस यंत्र को केशर, गोरोचनादि ग्रुम द्रव्य से भोज पत्र पर लिखे, कमल के धागे से यन्त्र को वेष्टित कर के, लाल कनेर के फूलों से १०६ बार जाप करने से, राजा पुरुष

म्रादि को भी शोभित करता है। नामाक्षर को नित्य ही जपे। नृप को, नगर को, गांव को शोभित करता है।

यन्त्र नं० १३ यन्त्र नं० १४ देवदत्त यन्त्र न०१४ यन्त्र न० १६ J30.

#### यस्त्र सं ०१७



- (१८) य कार में देवदत्त गिंभत करके, ऊपर पट कोणॉकार बनावे, उस पट् कोण की किणका में र रंलिखे। उपर ग्रनिन मंडल बनावे। यत्र न. १८ देखे।
- विधि इस यंत्र को क्मझान के कोयले से, कौआ के पंख से कफन के टुकडे पर लिखे फिर क्मझान में गाड देवें तो उच्चाटन होता है। यंत्र गाडने के समय मत्र को सात बार जपना चाहिये।
- (१६) ही कार मे देवदत्त लिखे, ऊपर एक बलाया कार बनावे, उस बलय मे कमणः ३४ हां ही ह्रू ही फट्व देवदत्त लिखे, फिर एक बलय और बनावे, उस बलय को 'ठ' कार मे बेंग्टित करे, फिर बाठ दल का कमल बनावे, उस कमल मे ल री रंरों रें रः यह यंत्र रचना हुई। यन्त्र न०१६ देखें।
- विधि :--इस यन्त्र को कौआ के रक्त से शत्रु के नाम सहित लिखे तो शत्रु को ज्वर पकड लेता है।
- (२०) य कार में देवदत्त गिर्मत करके, ऊपर पट्कोण बनावे, प्रत्येक पट्कोण की कर्णिका मेय २ लिखे। यह प्रथम यत्र रचनाहुई। यन्त्र न०२० देखें।
- विधि:—इस यत्र को विथ, इगसान का कोयला, और शश्रु के पौव के नीचे की घूल, इस सब चीजो से भोज पत्र पर शत्रु के नाम सहित लिखे तो शत्रु का उच्चाटन हो जाता है।

- (२१) यं कार में देवदत्त लिख कर ऊपर पट् कोण बनावे, उन पट् कोण के किर्णका में यं २ लिखे. ऊपर एक वलय बनावे। उस बलय में ॐकार लिखे, फिर बाहर चार यः कार से वेटित कराये। यह हुई यत्र रचना। यन्त्र नं० २१ देखे।
- विधि:—इस यत्र को विष कत्तक फल के रस से ध्वजा के कपडे पर लिख कर. इमसान में गाड़ देवे, तो शत्रुका उच्चाटन हो जाता है।
- (२२) बम्स्ब्यूं पीडांक्षर में देवदत्त, गिर्भत करे ऊपर चतुर्धंदल का कमल बनावे, उन दलों में य २ लिखे। ये हुई यत्राकार को रचना। यन्त्र नं० २२ देखे।
- विधि: इस यंत्र को ब्मगान के कोयले से नोम के पत्तो के रस से लिखे, कौवे के पंख की कलम से ब्वजा के कपडे पर लिख कर, उस ब्वजा को बास में लगा कर बाध देवे तो शत्रु का उच्चाटन होता है।
- (२३) य कार मे देवदत्त नाम गर्भिन करके, फिर ऊपर अग्नि मण्डल बनावे, उस प्रग्नि मंडल के नीनो कोण मे र कार लिखे, । बाहर नीनो हो कोणो मे स्वस्तिक लिखे ३ । यस्त्र न०२२ देखे ।
- विधि: -- इस यन्त्र को विभिनक के (हर्रें के) रस से लिख कर गधे के मूत्र में क्षेपण करे तो इातृ का उच्चाटन होता है।



यन्त्र न०१६

यन्त्र न०१६



यन्त्र न०२०



यन्त्र नं० २१



भाग न० २२



#### यन्त्र न ०२३



- (२४) देवदत्त लिख कर ही कार को त्रिधा वेष्टय । ये यन्त्र हआ । यन्त्र नं० २४ देखें।
- विधि:— इस यन्त्र को ताल पत्र के रस से, ताल पत्र के काटेकों करम से लिख कर घड़े में डाले। उस घड़ेका मुहकपड़ेसे डकदेवेतो उच्चाटन होता है।
- (२५) हीं कार में देवदत्त लिख कर, ऊपर चार दल का कमल बनावे, उन चारो ही दलों में ही, की स्थापना करे। यह हुआ, बन्त्र का स्वरूप । यस्त्र न० २५ देखें।
- विधि:— इस यत्न को कैशर गौरोचन से भोजपत्र पर लिख कर हाथ में धारण करने से, ग्रह भूत, पिन्नाच, डाकिनी, प्रभृतिना की पीडा नहीं होती है।
- (२६) ह्री कार मे देवदल लिखे, ऊपर गोलाकार बनाव, उन गोला कार के उपर आठ नक्त का चिन्ह बनावे ऊपर ल्कार बीपट् मध्य में प्रत्येक मे ह्रं। कार लिखं। ये यंत्र रचना हुई। यन्त्र न ० २६ देखं।
- विधि .—इस यन्त्र को केशर, गोरोचन से, भोजपत्र पर लिखे और भुजा में धारण करेतो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी आदिक के द्वारा पीडिन व्यक्ति की, पीडा नन्ट हो जाती है। सिद्धोप देश हैं। यानी प्रसिद्ध पुरुषों ने ऐसा कहा है।

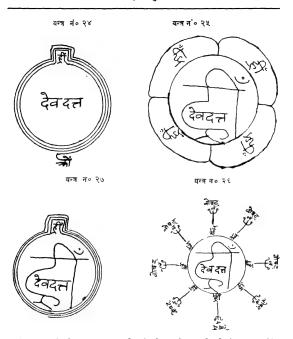

(२७) बाल् की प्रसिमा बना कर उस प्रतिमा मे ही कार देवदत्त सहित लिखे। माया (हीं) बीज से त्रिषा बेष्टित करे। यहा विशेष कुछ समझ में नही याया है। अनः मंत्र शास्त्र के ज्ञाता विशेष समजे। यन्त्र न० २७ देखे। "इदानी' प्रहरणमेकप्रकार सम्रपंचमाह ।"
कूजत्कोदंडकाडो, डमरूबिचुरितः कूरघोरोसपर्गा ।।
दिथ्यं बच्चातपत्रं, प्रगुणमणिरणैंत्क किणीक्वाणरम्य ॥
भास्वद्वं ड्यूंदंड, मदन विजयिनो, विभ्नती पार्श्वभर्त्तुं ॥
सा देवो पद्महस्ता, विषटयत् महा, डामरं मामकीनम ॥ ३ ॥

**ब्याख्या**:—विघटयतु विनाशयतु काऽसौ कत्रीदेवी पद्मावती किम् तत्कर्मता पन्न महाडामर महा विघ्न कथभूतं मामकीन मदीथ। कीदशी देवी पद्महस्ता पद्मकरा कि कुर्वती विभ्रती धारयती कि कर्मतापन्नम बजातपत्र, बजा च आतपत्र च बजातपत्र कस्य पार्वभर्तः पादवीभिधानयक्षस्य पूनरपि कि कर्मतापन्नं 'कजन्कोदंडकडो डमरूविधूरित: कुरघं।रो-पसर्गाः कोदंडरच काडरच कादडकाडौ क्जतौ, कोदडकाडौ क्जत्कोदडकाडौ तयोरू डमरः कूजत्कोदंड काडोडमर कूरश्च घोरश्च क्रुरघोरी, कृरघोरौ उपसर्गो यस्यासौ क्रूरघोरोपसर्गा. कुजत्को दंड काडो डमरेण, विधुरित. क्रूर-घोरौ-तत् क्रूर घोरोपसर्गाः गदाधनवणि।डमरुविधुरितः दृष्टरौद्रविष्न न केवल विभ्राणा कि तत् वज्रातपत्र दिव्यं प्रधानं तथा विभ्राणा कि तत्-भास्वद्वंडर्य दडं, भास्वान प्रभा पूज सिंहतो वेड्यं दडो येनासौ भास्व द्वैड्यं दड त भास्वद्वैड्यं दड देदीप्यमान रतन विशेषम् तेल्लगुडं कीदशं प्रगुणमणिरण्टिकिकाणी क्वाणरम्य । प्रगुग्रस्च ते मणयश्च, प्रगुण-मराय रणंतरच ताः किकिण्यरच रणित्किकिण्य प्रगुणमस्मि-रणितकिकामी नाम् क्वाण प्रग्रुण मणि रणर्तिकिकिणी क्वाण तेन रम्य, प्रग्रुन मणिरणरिक किणी क्वाण रम्यं। विशिष्टरत्निर्मिनञ्जद्भष्यि कारात्ररमणीय । कीद्शस्य पाद्यंभर्तुः मदन विजयिन कामज्ञयिन भावनाह । एवा विद्यामार्गभो असप्तवारान अभिमंत्र्याये धनुरा लिखेत् - चोरभय न भवति ।

ॐ मदनिजयिनो विश्वती पार्वभर्तु सा देवी पद्म हस्ता विघटयतु महाडामर मामकीनं । भृद्गी काली कराली, परिजन सहिते, चडि चामुण्डिनित्ये । क्षाक्षीक्षीक्षः क्षणार्थक्षतिरिपुनिबहे ही महामत्रवस्ये ॥ १॥

।। नमो धरणेद्राय खगविद्याधराय चल २ खड्गगृण्ह२ स्वाहा ॥ १ ।। अप्टोत्तर-सहस्त्रकरजायो मृम्यानि । वादिन. भय सिद्धिः ।

**खड्गस्तंभन भंत्र**ः—ॐ नमो कुबेर, अमुक चोरं गृण्ह २–स्थापितं दर्शय द्यागच्छ स्वाहा ॥ १ ॥

भस्मनाकटोरक पूरियत्या पूजयेत्-चौर गृथ्हापयति पूर्वसेवा दशलक्षाणि जपेत् ततः सिद्धो भवति ।। ३ ॥

#### श्लोक ३

### काव्य नं० ३ के यंत्र मन्त्र

मंत्र :--ॐ मदनवि धिनो बिश्चतोपार्श्वभर्तुः सादेवी पद्महस्ता विघटतु महाडामरं मामकोनं, मृंगी काली कराली परिजन सहिते चंडि चांमुडि नित्ये, क्षां क्षों क्षो कः क्षणार्घ क्षतरिपुनिवहे हों महामंत्र वश्ये।

विधि — इस मत्र को मान बार पढ़कर, मार्गमें धनुपाकार बना देवे, तो चौर भय नहीं होताहै।

मंत्र : - ॐ नमोधरणेंद्राय खड्ग विद्याधराय चल २ खड्गं गृण्ह २ स्वाहा ।

विधि : इस मंत्र का १००८ बार जप करने से वादिओं को भय होता है।

खड्ग स्तंभनमंत्र :—ॐ नमो कुबेर ॱॱॱ अमुक चोरं गृण्ह २ स्थापितंदर्शय आगच्छ २ स्वाहा।

विधि - भस्म संकटोराभरकर पूजाकरे। चौरको पकड़ेगा। पहले मत्रका दस हजार जप करेतव भत्र सिद्ध हो जायगा।

"इदानी अनेक प्रकार शास्त्र प्रतिपाद्य प्रधुना देवकुलरक्षा स्तभन, मोहन, उच्चारण, विद्वेषण, वशोकरण, भूत शाकिनी देवीनो अभिधानानि मत्राणि विद्यास्त्र सप्रपत्रमाह ।"

> भुगी काली कराजी, परिजन सहिते, चिंड चामुंडि नित्ये। क्षांक्षी क्ष्मंक्षांक्षलिरिपुनिवहे, ही महामंश्रवस्ये। ॐ हा ही भाभ्री भूभू भगसंग, अकुिपुटतटः, वासितोहा। सदैत्ये। स्वास्त्री स्व् स्त्री (ब्राभी भूभूभः) प्रचंड, स्तुति शतमुखरे, रक्षामां देविपदमे॥४॥

व्याख्या — रक्ष पालय हे देवी, पब्रो , पद्यावित । क मां स्तुतिकर्तारम्कीदृणी स्तुतिः शतमुखरे, स्तुतय श्री पार्श्वनाथ सर्विधन्यस्तासा शतानि तैः मुखराः वाचाला तस्याः सबो-धन, स्तुतिशत मृखरे कीदृशे । श्रुंगी, काली, कराली, परिजन सहिते, श्रुगी च काली च कराली ज, श्रुगी काली कराली एवं परिजन परिवार तेन सहिते । संयुक्ते । पुनः कीदृशे । च डि चामुंडि नित्ये । जंडिश्च चामुंडिश्च, च डिचामुंडि च डिचामुंडिम्यां नित्ये युक्तं चंडिचामुंडिनित्ये, लोक प्रतीते । क्षां च क्षी च क्ष्रं च क्षों च, क्षां क्षी क्ष्रं लंग्दर्स क्षां क्ष्रां क्षर् क्षां ही क्ष्रं लंग्दर्स क्ष्रां ही क्ष्रं लंग्दर्स क्षर्य क्ष्रां ही महामत्र वस्य । हो लक्ष्रं लेग्दर्स क्ष्रे महामत्र वश्या तस्या सबोधन ही—महामत्रवस्य । नरनारीप्रभृतयः । पुनर्रिकिष्टेषे । क्ष्रे हा ही भूभा क्ष्रं हा ही भूभा संगः भृष्ठिपुटनटः । तेन भासिता उद्दामो दैत्याः यसा । क्ष्र हा ही भूभ्य भासी भृष्ठिपुटनटः नासित्ती इामदेवा । तस्या सबोधनं ।

ॐ हा ही भ्रूभ्राभग दामदैत्ये। विकटकटाक्षोच्चाटयेत्। दुष्टासुरे।

पुनरिंग की दृशे— स्त्रा स्त्री स्त्र स्त्री प्रचंड स्त्रांच स्त्री च स्त्रूंच स्त्री च ए.तं: प्रचंडा सा तयोक्ता तस्या संबोधन, स्त्रा स्त्री स्त्रू को प्रचंड समर्थेट्यर्थ अस्य भावतामाह । इदानी ।। देव ग्रह यत्र मत्र ।। वस्स्त्र्यूं — हत्त्व्यूं — म्हस्त्यूं । एतत् हि श्रष्टदलेषु सर्वाणि पिडाक्षराणि सिलस्य बहिरस्टदलेषु ॐ भृगी नमः ॐ काली नमः ॐ कगली नमः ॐ चड़ी नमः ॐ जनायों नमः ॐ चामुंडायं नमः ॐ अजितायं नमः ॐ मोहायं नमः । बाद्यं मायाबीजन्य विद्याबेस्ट्यं । युव्धी मंडल चनुस्त्रेणे होलारव्याकित एतत् कमेणः चत्रं कुन्नम—गारोचनया कृष्रं गित मुगन्य द्रव्यः मूर्शंपत्रं संतिस्य कुमारी सूत्रेण बेस्ट्यम् बाही धारपीय सर्वभयरक्षा भवति । स्त्रया । एत्यां कं श्रीलड-कर्युं रादिता सिलस्य दवेत -पुष्तं प्रटोत्तर शतैः प्रव्यते । पण्मासं यावद् लदमी सौभान्यं मर्वं कार्यं सिस्थिति ।

ॐ नमो भगवते पार्श्वनायाय घरणेन्द्र प्रचावती सहिताय सर्व लोकाम्युद्यकारिणी भू गीदेवी सर्वसिद्धि विद्याबुधारिनी, कालिका सर्वविद्या, मंत्र, यंत्र, मृद्रा स्फोटना कराजी, परद्रव्य योगवृणं रक्षणा जमापरं मीन्य महिनो, नमो दानदरोग नाशिनी सकलिक्भवनानद कारिणी, धूंगी देवी मर्व सिद्ध विद्या बुधाइणी महामोहिनी, त्रेलोक्य संहारकारिणी वामुंडा। ॐ नमो भगवित प्रचावती सर्वश्रह निवारय फर्ट् क पर शीध्र जालय र गात्रं जालय र पारं जालय र पारं जालय र पारं जालय र सर्वां ज्यानय । अर्थे निवारय । अर्थे निवारय । अर्थे निवारय । अर्थे निवारय हिन्स स्वां मंत्रिक कोलय र विद्याय । अर्थे विजये । अजिने । प्रपराजिते । जभे । मोहे । अजिते । ही र हन र दहरपच र धमर चल र चालय र आर्क्य प्रकार्यय र अर्थे कुष्टान विनायय । क्ये विजये । अजिने । प्रपराजिते । जभे । मोहे । अजिते । ही र हन र दहरपच र धमर चल र चालय र आर्क्य र विकारय र दमरूपू हो सी श्रू को श्र कर र पर के हो ही श्रू मिस्त स्वार्थ हो हो ही श्रू मिस्त स्वार्थ हो हो ही श्रू में स्वार्थ स्वार्थ हो स्वार्थ । स्वार्थ स्वार्थ हो स्वार्थ स्वर्थ । स्वार्थ स्वार्थ हे स्वार्थ हो स्वार्थ हो स्वर्थ । स्वार्थ स्वार्थ स्वर्थ हो ही ही श्रू मा स्वर्थ हो ही ही श्रू स्वार्थ हो हो ही स्वार्थ स्वर्थ । स्वार्थ स्वर्थ हिन्स स्वर्थ हो स्वर्थ स्वर्थ । स्वर्थ स्वर्थ हमा स्वर्थ हो हो ही स्वर्थ स्वर्थ । स्वर्थ स्वर्थ हमा स्वर्य हमा स्वर्थ हम

मुखरे। रक्षामां देवि पद्ये। पर २ कर २ ॐ फट् णंखमुद्रयामारय २ गाह्य २ ध्र्म्ल्ब्य्र्ंहर २ स्तुतिका मुद्रा ताडय २ र्म्स्र्य्र्ूरवरा प्रज्वल २ प्रज्वालय २ धूमांधकारिणी रां २ प्रां२ क्ली २ हः व नद्यावर्तुमुद्रया त्रासय २ म्प्ल्व्यूं लाचकमुद्रयाख्रिद २ म्प्ल्ब्यूं ग त्रिशूल मुद्रयाछेदय २ पर मंत्रं भेदय २ इंस्व्बर्भ ुंधम २ बंधय २ मोचय २ हल – मुद्रया द्रावय २ व २ यं २ कुरू २ <del>व</del>म्रुवर्युं २ प्रांप्रूंपीय समुद्रे मज्मः २ ब्रम्हर्युं छाछी छौं छः मंत्राणि छे**दय** २ परसैन्यमुच्चाटय २ पर रक्षांक्षः त्रकुत्र फट्२ परसैन्यम् – विध्वंसय २ मारय २ दारय २ विदारय २ गति स्तंभय २ म्म्ल्व्यूं आरंभ्री भ्रूं और अरः श्रावय २ रम्ल्ब्यूं यः प्रेषय २ पछेदय २ विद्वेषय २ स्म्रेट्यू स्नास्त्री स्नावय २ मम रक्षां रक्ष २ पर मंत्रं क्षोभ २ छेद २ छेदय २ भेद २ भेदय २ सर्वजभंस्फोटय २ भ २ म्प्ल्ब्यूँ म्राम्नीं म्रूं फ्रीम्नः जामय २ स्तंभय २ दुःखय २ रवाय २ र्म्ल्ब्यूं बाबी बुंबीं बः हा ग्रीवां भाजय २ मोहय २ त्म्ल्ब्यूं त्रांत्री त्रुंत्रौतः – त्रासय २ नाशय २ क्षोभय २ स.२ सर्वेदिशि बंधय २ सर्वे–विध्न छेदय २ सर्वेदुष्टान् ग्राह्म २ सर्वयंत्रान् स्कोटय २ सर्व बोट्य २ मोटय २ सर्व दृष्टान् आकर्षय हम्ल्ब्य् हां ही हुं ही ह शांतिम् कुरू कुरु-नूर्विट कुरू २ स्वस्ति कुरू २ ॐ कौ ह्री हो पद्मावती ग्रागच्छ २ सर्वभयं मम रक्ष सर्वं सिद्धि कृरू २ सर्व रोगं नाशय २ किन्तर कि पुरूष गरूड गंधर्व यक्ष गक्षस भूत प्रेत पिशाच वैताल रेवती दुर्गा चंडी-कृष्म।डिणी बांध सरय २ सर्व शाकिनी मर्दय सयोगिनी गण चूरय २ नृत्य २ गाय २ कल २ किली २ हिलि २ मिलि २ सुलु२ चुलु२ कुल २ पुरू २ — अस्माकं वरदे पद्मावती हन २ पव २ सूदर्शन चक्रेग छिंद २ ह्री क्ली -

ह्राह्री स्त्रूं त्रू भ्रू पूंॐ म्नी प्लीस्त्रां श्रीं वास्री ह्री २ पां २ प्री २ ह्रां २ पद्मावती धरसेंद्र प्रासादयित स्वाहा। एष. मंत्र. पठित. सिद्ध. निरतरं स्मर्थमाणेन सूत ग्रह ब्रह्मराक्षय वेताल प्रभृति-शाकिनी ज्वर रोग चोरारिमारि-निग्रहव्याल सर्पं वृश्चिक मूषक लूत पातकंच शिररोगो नाणयित।

ॐ भृंगो रेटी किरेटी जभय २ क्ली पय २ घृत ट कंस्वाहा ।। १ ॥

- ు चंडाली अमुकस्य रूघिर पितर २ सुदृदये भित्वाहिलि २ चंडालिनी, मातंगिनी स्वाहा॥ २॥
- ॐ नमो मगवती काली महाकाली रुद्राकाली नमोस्तुते हुन २ दह २ खिंद २ श्वेदय २ भिंद २ त्रिजूलेन हः २ स्वाहा ॥ ३ ॥ विद्यात्रयं सप्त वारानामिमंत्र्य तद्दोयेत ज्ञूलं नाशयति ॥
- ॐ नमो भगवती कराली महाकराली,ॐ महामोह संमोहनीय महाविद्ये । जंभय २ स्तंभय २ मोहय २ मुच्चय २ वनेदय २ आकर्षय २ पाताय २ कुनरे संमोहिनी । ऐंद्री त्रीं ट्रीं

आगच्छ कराली स्वाहा ।।१।। एषा विद्या निरंतरं द्वादश सहस्त्राग्गि(१२०००) कर जापे सिद्धः भवति । मोहनी विद्या ।।

ॐ कौ ह्री अजिताए धागच्छ ह्रीस्त्राहा। ॐ नमो जुभे मोहॅस्तभे।स्त्रिभनी स्वाहा।ॐ नमौ भगवतीगगादेवो कालिकादेवो ब्राह्माननः।ॐ महामोहेस्वाहा।

ॐ नमो च डिकाये योगवाहि प्रवर्तय महा मोहय योगमुकी योगीरवरी महामाये । रूपिणी महा हरिहर भूतप्रिये । स्व स्वायं नृणातिखय जिल्लामे सर्वलोकाना एष्य पुसरू २ दर्गय २ साध्य स्वाहा ॥ २ ॥

हस्ताकर्षणी नदी इह तडागेवा आकान्ने चंद्रमङले वा खड्गे दीपशिखाया या स्रंगुष्ठे दर्पणे तथा। स्वप्ते, खङ्को तथा देवो अवतीर्यं सुभासुभ । एषा आकर्षणीविद्या।। २ ।।

ॐ नमो चडिकार्ययोगं वाहि २ इयं वा । ॐ नमो चडि वच्चपाणये महायक्ष सेनानागा-िपतये वच्चको वादौब्दोत्कट भैरवाएतद्यथा।

ॐ नमो ग्रमुनकुङली अमुकं रवाहि २ ज्वल २ कुद्म २ बध २ गज २ सर्वे विधनीष विन,णकाय महागणपति + + + अमुकस्य जीव हराय स्वाहा ॥ २ ॥

शक्तै: प्रोपण मंत्र:—ॐ नमो भगविनः रक्त चांमुडे मन्प्रजापाने कट २ आकर्षय २ ममोपरि चिनं भवेत फल पुष्पं यस्य हस्ते ददामि सः शीद्यमागच्छतु स्वाहा ।। ४ ।। वश्याकर्षण व अपाणिमंत्रेण विशेषणं क्रियते । तस्यं सहन्त्रजापः ।

कराभ्यां शतपुष्पाणां सिद्धिर्भवति ।

प्रथम तावत् करन्यासः (हस्तन्यासः)

ॐ ठः ठः कराभ्यां शोधनीयं, तर्जनांगुलिना, प्रत्येक सशोधन कार्ये । तदंततर । स्रंपादाभ्यां स्वाहा । क्ष इदये व्वाहा । क्षी शिरिस स्वाहा । क्ष् ज्वलित शिक्षायं वीषट् । क्षां कवचाय वयट् । हों क्ष वाहुम्यां स्वाहा । क्षी कर्णाय वयट् । क्षी कर्णाय वयट् । क्षी नेत्राय स्वाहा । क्षी नेत्राय स्वाहा । क्षी नेत्राय स्वाहा । क्षा नेत्राय स्वाहा । क्षी नेत्राय स्वाहा । क्षी नेत्राय स्वाहा । क्षी नेत्राय स्वाहा । क्षी अन्याय स्वाहा । दश दिशाना रक्षा करोति ।

· ॐ वाहुवलि लम्ब बाहुक्षाक्षीक्ष्रंक्षीक्षेक्षत्रुद्धं पुजंकुरू २ शुभाशुभंकथय २ स्वाहा ।। १ ॥ एतन्मंत्रेण कर जापेन दश सहस्त्राणि (१००००) सिद्धि भैवति ।।

ॐ कट विकट कटे किंट वारिणों ठः ठः परि स्फुट वादिनों भंज २ मोह्य २ स्तंभय २ वादी मुखं प्रति शल्य मुख कीलय २ पूरय २ भवेत् + + + अमुकस्य जयम् ॥२॥ एव विद्या व्यवहार काले समयमाएगा वादि मुखं स्तंभयित, विजय प्रयच्छिति ॥२॥ अवश्य प्लवा सदा कंट कारी वृक्षाणौं ग्रष्ट सहस्त्रं (६०००) जपेततः सिद्धो भवति । कटकारि महा विद्या ।

अधुना नामादिना मूर्ति मध्ये पट्नु दिनु को विदिनु च बली बहुर्बहि पुटं कोच्टेडच्टां जंभे—मोहे समालिक्येत्। माह रिशात दण्टाग्रा श्रह्माकार मास्थितः। ३० वर्लं भी व्रै वषट् कट्बाह्मो क्षिति मंडल ग्रष्टवॉलाखण च वड कोणेषु सकार मालिस्य, फलके भूगं पत्रे वालिखित्वाकुकुमादिभियुं जयेत्। य मदा यंत्र तस्य अवस्य जगत सर्व वस्य अवति ॥३॥

॥ॐ ही क्लीं जंभे मोहे + + + अमुक बस्य कुरु २ ते से पबढ़स्य यन्त्रम् ॥ ॐ रम्ल प्रू र र द र सहाहा ॐ को की क्लीब्लू द्वाद्री पद्यमालिनी। ज्वल् २ हन २ दह २ पच २ इदं २ भूर्य ति— दैय २ धूम २ धूमाधकारिणी। ज्वलनशिले हु फट् २ यः त्रि मात्राहतार्यात् हिना ज्वाला मानिनो आज्ञापयित ॥ स्वाहा ॥ मत्रेण विष्टयेत् त्रोटयत् इद पिड ललाटे व्याधि दिन्तवण सिखागे भूत, ज्वर - ग्रहे दोष साकिनी प्रभृत नाशयित ॥४॥

ॐ तमां भगवते एषु पतये नमो नमोऽधिपतये नमो रुद्राय ध्वंस २ खड्गरावण चलं २ विहरनृषे २ स्कोट्य २ स्मशानभस्मनाचिता शरीर घटा कपाल माला धरा यथा ध्याझ भ्रम परिधानाय शर्शाकेत शेखराय कृष्ण मर्प यजीपविताय चल २ चलाचल २ भ्रमिवृत्तिक पिपीलिनी हन २ भृत प्रेत त्रासय २ ही मण्डल मध्ये कट २ वत्सं कृशेममानमत्र प्रवेदाय आवह प्रचंदधारासि देव रुद्रा आपेक्षय महारुद्रो आजापयित ठत्र स्वाहा ॥ भृत मन्त्र ॥ ४ ॥

11 0 11

## श्लोक नं. ४ के यंत्र मंत्र

(१) देवदत्त लिखकर, प्रथम अष्ट दल का कमल बनावे, उन दलो मे क्रमश्-हरूच्यूं क्रस्त्य्यूं क्रस्त्य्यूं रुक्त्व्यूं क्रस्त्य्यूं इक्त्व्यूं स्म्लव्यूं रूक्त्व्यूं ये पिडाक्षर लिखे, ऊपर अष्ट दल का कमन बनावे, उन दलो मे त्रमश. ॐ भूगी नम, ॐ काली नमः, ॐ कराली नन, ॐ चडी नमः, ॐ जभागे नमः, ॐ चानुंडार्यनमः, ॐ अजितायं नमः, ॐ मोहागै नमः। फिर ही कार केतीन घेरेसे यन्त्र को वेष्टि करे। ऊपर से पृथवी मण्डल में, क्षीकार वच्चाकित बनावे। ये हुआ यन्त्र कास्वरूप । यन्त्र नं०१।



िक्का : — इस यन्त्र को केशर, गोरोचन, कपूँरादि सुगन्धित द्रव्यों से भोज पत्र पर लिखे, फिर उस यन्त्र को कन्या काँवत मूत्र से बेप्टिन करके हाथ में धारण करने से, साँभय की रक्षा होती हैं। अथवा इस यन्त्र को श्री लड़ कपूँरादिक से लिख कर, सफेद फूलों से १० ⊏ बार यन्त्र की पूजा, नित्य छह महीने तक करे, तो लक्ष्मी सौभाग्य को प्राप्ति,

### माला भन्त्र

इस माला मन्त्र को पटित सिद्ध मन्त्र कहते है। इस मन्त्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। नित्य ही पढ़ने मात्र से सिद्ध हो जाता है। नित्य ही पाठ मात्र करने से भूत ग्रह ब्रह्म राक्षस बैतान प्रभृति-गार्किनी ज्वर रोग चोरारि मारि का निग्रह होना है। व्याल, सर्प. बृश्चिक, मूलक, लूत, पातक आदि शिरोरोग का नाश होता है।

सन्त्रः — ॐ भृगीरेटी किरेटी जभय २ वर्लास्त्रां श्रीवां झीं ही २ प्रा२ प्री२ हां २ पद्मावतीधरलोन्द्र प्रासादेयति स्वाहा। ॐ चंडाली अमुकस्य रूधिर पितर २ सुह्र्दये भित्वा हिलि २ चंडालिनी मार्तागनी स्वाहा।

ॐ नमो भगवती काली महाकाली रूड काली नमोस्तुते हन २ दह २ छिद २ छेदय २ भिंद २ त्रिणुलेन हः २ स्वाहा।

विधि: - इन तीनों ही मन्त्रों को सात बार पढ़ कर पानी पिलावे तो शूल का नाश होता है।

मन्त्रः :--ॐ नमो भगवती कराली महाकराली, ॐ महामोह संमोहनीयं महा विद्ये जश्रय २ स्तंभय २ मोहय २ मुच्चय २ क्लेटय २ आकर्षय २ पातय २ कुनरे संमोहिनी ऐ द्री त्री द्री ग्रागच्छ कराली स्वाहा।

विधि:-इस मन्त्र का बारह हजार जप करने से ये मन्त्र सिद्ध होता है ये मोहनी विद्या है।

सम्बः - ॐ कौ ही अजिताए आगच्छ ही स्वाहा। ॐ नमो वृभे, माहे, स्तंभे स्तंभिनी स्वाहा। ॐ नमो गगादेवी कालिका देवो आह्वाननः। ॐ महा मोहे स्वाहा। ॐ नमो चिककः, ये योग वाहि प्रवर्तय महा मोहस्य योग मुखी योगीदवरी महा मार्य रूपिणी महा हरी हर सृति प्रिये स्व. स्वार्थण नृणातिवयः जिह्वाग्ने सर्व लोकाना एष्य पुसक र दार्श स्वाहा। हस्ताकर्षणी नदी द्रह तडागे वा आकाशे चद्र मठलेवा खङ्गे, दीप सोखाय गां अँपुरे, दर्गण तथा स्वप्ने, खङ्गे तथा देवो अवतीय शुभा णुभां। (ये आकर्षणी विद्या है।)

मन्त्रः - ॐ नमो चडिकाये योग वाहि २ इयं वा, ॐ नमो चडि वक्र पाणये महायक्ष से नागधिपतये वक्र कोबा दौष्ट्रोंलक्ट भैरवा एतदाया।

८४ नमो अमृत कुडलो अमृकं खाहि २ ज्वल २ कृदम २ बंध २ गज २ सर्वे विष्नौध विनाशकाय महा गणपति + + + अमुकस्य जीव हराय स्वाहा ।

शक्तोः प्रेचण मन्त्र - –ॐ नमो भगवति रक्त चामुंड मत्प्रजापाले कट २ आकर्षय २ ममोपरि चित्त भवेत् फलं, पुष्पं, यस्य हस्ते ददामि स शीघ्र मागच्छ, तुस्वाहा।

विष्ठिः — इस मन्त्र को १००० जाप कर, फिर १०० पुष्पों मे जप करफल अथवापुष्पको मन्त्रीत करे। फिर जिसको दियाजाय बहुणीघ्र ही वश्य होता है।

करन्यांस मन्त्र ॐ टः टः करास्था शोधनीयम् तर्जनागुलिना प्रत्येकं संशोधनं कार्ये। तदनंतरं।क्ष पादास्था स्वाहा। क्षं हृदये स्वाहा। क्षी शिरिस स्वाहा। क्षुं ज्वलित शिखार्यं बौषट्। क्षा कदवाय वषट्। हु क्षं बाहुस्थां स्वाहा।क्षे स्कंधस्या स्वाहा । क्षे नेताय व षट् क्षौ कर्णाय वषट् क्षं नेत्राय स्वाहा । क्षः श्रन्थाय स्वाहा । दशो दिशाओं से रक्षा करता है ।

सन्तः - ॐ हीं बाहुबलीलम्य बाहुक्षाक्षीक्ष्ंक्षेक्षौ क्षत्रुर्द्धं पुजांकुरु २ शुभाशुभ कथय स्वाहा।

यह मन्त्र दस हजार जाप करने से सिद्ध होता है।

- सन्तः :—ॐ कट विकट कटे कटिक्षारिणी ठः ठ परि स्फुट वादिनी भज २ मोहय २ स्तभय २ वादी मुख प्रति शल्य मुख कीलय २ पूरव २ भवेत् + + + असुकस्य जय ।
- विधि:- इस विद्याको कार्यपर जप करने से वादि का मुख स्तीभत होता है। और विजय प्राप्त होती है।

काँटे वाले बुक्ष के नीचे इस मन्त्र को ८००० जपने से यह मन्त्र सिद्ध होता है। इसको कंटकारि महा विद्या कहते है।

- (२) देवदस्त की, सूर्ति का आकार बनावे, फिर छह दिशाओं में श्रौ लिखे, विदिशाओं में क्ली लिखे, फिर ऊपर आठ कोठों में कमशः जुंभे, मोहे, ब्रादि लिखे, 'मोह िशत दण्टाप्रो ब्रह्मा कार मास्थितः। ॐ ब्लै धी लें वपट्फर्द बाखों क्लिति मडल अण्टर्भ लांछणं च चंड कोणेषु लकार मालिक्य) इन पंक्तियों का प्रयं समक्त में नहीं आया है, इसलिये यन्त्र रचना नहीं किया है।
- विधि :—पाटे पर अथवा भोज पत्र पर यस्त्र लिखकर केशर ुष्पादि से पूजा करे, जो सदा इस यस्त्र की झाराधना करता है, उसको तीनो लोक अवस्य हो वस में रहते हैं।
- भग्ना:- ॐ ही क्लीजंभे, मोहे + + + अमृकं बक्यं कृत्र २ ते सेप बढ्क्यं सन्त्रम । ॐ र्म्स्थ्यूं, र र व र स हाहां ॐ कों क्षीक्लीब्लू दो द्वीपद्य मालिनीज्वल २ हन २ दह २ पच २ इदं भूयं निदंय धूम घूआ धाकारिणीज्वलन जिल्ले हुं फट् २ य त्रिमात्रा हताधीन हिनाज्वाला मालिनीआ जा पयित स्वाहा।
- विधिः इस मन्त्रको भोज पत्र पर लिखकर पास में रखने से, सिर दर्दमिटता है, भूत य्वर, ग्रहदोष, झानिनो, प्रभृति आदि नाश हो नी है।
- सन्तः :—ॐ नसो भगवने ष्णुपतये नसो ऽधिपतये नसो रुद्राय ध्वस २ खड्ग रावण चलं २ िहर नृषे २ स्पोट्य २ स्मसान भस्मः, चिता, शरीः घटा वपाल सालाः र था 'व्याघ्र अभ्य परिधानायः शर्णाकित शेखाय कर्णसर्पयकोषीबनाय चसुर चलाचल

२ ग्रनि कृतिक पिपीलिनी हन २ भूत प्रेत वासय २ ह्वी मंडलं मध्ये कंट२ वस्सं कुणेसमानसव प्रवेशय आवह प्रचंड घारासि देव रुद्रो – आपेक्षय सहा रुद्रो धाजा पयति ठत्र स्वाहा।

विधि: - इस मन्त्र से नाडन करने से भूतादिक दोष शान्त होते है।

इदानों योगिनी चकाणांतरं "कंदणं ककं" सप्रपंचमाह ।। चंचत्कांची कलापे, स्तनतन विलुऽत्तार हारावलीके । प्रोत्फुल्ल पारिजात, द्रुमकुसुममहा, मंजरी पूज्यपादे ॥ हां हों क्लों ब्लू समेत, भुवन वशकरी, क्षोमिणी द्रावणी त्वं ॥ आं ईं ऊं पद्महस्ते, कुरु कुरु घटने, रक्ष मां देवि पद्मे ॥ ४ ॥

व्याख्या .- रक्ष पालय क मा स्तृतिकर्तार, कोहशे। चवत्काचे करापे चंचत् देवी व्यमानः काच्या कलाप, काचीकलायो मेखला यस्या सा तस्याः सवोधन । चंचत्काची-कलापे । पूनरपि कीट्टशे, स्तनतनविजुठतार हारावलीके, स्तनतने विजुठति तारा समुज्जबला हारावली, मुक्तावली, पक्तिर्यस्या सा तस्याः सबोधन, स्तनतन० हारावली के । पुनरपि कीदृशे । प्रोत्फुल्ल पारिजातः द्रुमकृसुम – महामंजरी पुज्यपादे । प्रोत्फुल्लद्भिः विकसद्भिः पारिजात द्रुमःणां देवतरूणां व पारिजात नाम धेय कल्पवृक्षाणी कुमुमै पुष्पै रूप लक्षिताभिः महामजरीभि पुज्यौपादौ चरणौ यस्या सा तस्याः सत्रोधनं प्रोत्फुल्ल पारि० पुज्यपादे । पुनरिप कीद्णै ?। भूवनवशकरी क्षोभिणी द्राविणी त्वं। त्रैलोक्यवश्यता धायिनी च।लयती स्रगं मोहयती द्रावयती तपयती। पुनरपि कीद्शे। ह्री ह्री क्ली ब्लू समेते - ह्रा च ह्री च वली चब्ल चयते तानि तै हा ही क्ली ब्लू समेतैः। एतावत्येतानि बीजा-धरास्मि भावना क्लां क्ली नाग गर्भितस्य लक्षकोणेषु रेफस्वस्तिका ज्वाला द्वातव्या-बहि. पोडश स्वरं वेंस्टनीय वहिरष्ट दलेप कामिनी रंजिनी स्वाहा । ॐ हीं श्रां की क्षी ही बली ब्लु द्वां द्वीं .......देवदत्ताभग द्वावय २ मम वश्यमानय २ पद्मावति आज्ञापयति स्वाहा । अस्य वाम पाद पांगुः गृहीत्वा पुष्प वाम करे मासेन दक्षिणे निजकरे लिखेत्। तस्य बामकर पीडयेत् करनिभवती.। अद्युना---

> ॐ चले चलचित्ते चपले मातंगी रेतं मुंच मुंच स्वाहा ॥ ॐ नमो कामदेवाय महानुभावाय कामसिरि असुरि स्वाहा ॥

अनेन मंत्रेणाभिमंत्र्य तांबूलं दन्तकाष्टं पुरुषं फलं बार २१ परिषाप्य यस्य दीयते स वश्यो मवति । अनेन मत्रेण रक्त कणबीर अस्टोत्तरशतं अभिमंत्र्य स्त्रिशायतीक्षेमयेत् सा क्षरति ।

ॐ नमो भगमाल्लिनी भगावहे चल २ सर २ ।। अनेन मंत्रेण ७ वारानिभमंत्र्य हस्तं दित्रया भगस्योपिर दखान् सा अपरित प्रवासे । अष्टसहुस्त्राणि जपेत् यः तह्सांबे— नाशोककुमुमै होम । पुन की दृष्णे । आ इ उंपदा हस्ते अंबं इंब उंच ते तथोक्ता भिनि बीजाक्षराणि । भावनाहं हुंकारं नाम गर्मितस्य वाह्योक कार ते दातव्यं। बाह्यो थोडण स्वराणि बेट्टय, बाह्यो थोडण दलेखु ॐ क्षांगे इंबांरें आ लाला वां उंछों मांजी सी मां---सलिब्यक्षायों उंरांप्रयेत ।

माया बीज त्रिगुणी बेष्ट्य बहि भुँज गढ्यमस्तके ग्रन्थ हृदये ''इ 'वां सिलिस्य एतचात्रं तुकुमादिमुग्च्यद्येभूँ यें सिलिस्य बाही धारणीय सर्वभय रक्षा भवति । यद्धसद्द्यौ हस्तौ यस्या सा तस्याः संबोधनं पद्म हस्ते कमलपाणे कुरु कुरु लाठतकं । सर्वशेषं सुगम विष । तत्वं सारविषय प्रतिपाद्य प्रधुना विषहरण सौभाष्य अपूराण पुत्रजनन सस्नवक मंत्रसाह ।

## श्लोक नं० ५ के यन्त्र मन्त्र

(१) वलांक्ली के अन्दर देवदत्त गिभंत करके, लक्ष कोण में रेफ स्वस्तिक ज्वाला लिखे, बाहर सोलह स्वर वेष्टित करे, ऊपर अष्टदल का कमल वजावे, उस कमल के दलो में कामिनी रिजनी स्वाहा लिखें।

मन्त्रः — ॐ हीं ब्रांकीकी ही क्लीब्लूं द्वांद्री देवदत्ताभगंद्वावय २ सम वश्य मानय २ पद्मावती आज्ञापयति स्वाहा।

जिसका वाम पांव की बूलि को ग्रहण करके. पुष्प को बाम हाथ में और दक्षिण में (निज करें लिखेत ) उसके वाम हाथ को दबादे तो (करंनि भवतिः)। और भी---

- ॐ चले चलचित्ते चपले मात्तंगी रेत्तं मुंच मुंच स्वाहा।
- ॐ नमो कामदेवाय महानुभावाय कामसिरि असुरि स्वाहा ।

विधिः - इस मन्त्र से तांबुल अथवा दांतुन ग्रथवापुष्प ग्रथवाफल को २१ बार मन्त्रीत करके जिसको दियाजाय लो बह वस्य हो जाताहै। इस मन्त्र से लाज कमेर को १०८ बार मन्स्रोत करके स्त्रिश्रों के आगे (श्रामयेत) वह श्वरण को प्राप्त होती है।

मन्त्र:--अ नमो भगमाल्लिनी भगावहे चल २ सर २।

विधि: —इस मन्त्र से हाय को ७ बार मन्त्रोत करके स्त्रों के भगपर रखे तो वह घरण को प्राप्त होती हैं। प्रवात में ५००० हजार जप करे। श्रशोक के फूलों से दर्शास होम करे।

फिर कैसा है— आरंइंड पदाहस्ते ग्रंब इंच उंच वे वीजाक्षर हैं।

- (१) भावनाहं हुंकार में देव इस नाम गिर्मत कर के, बाहर में क, कार लिखे। ऊपर सोलह दल बनावे, उन सोलह दलों में सोलह स्वर लिखे, फिर सोलह दल बनावे, उन दलों मे कमश — ॐ आंगै इंवा रे आ खा लांबां उं छों माजी सीं मां लिख कर दल के अग्र भाग में उ रां, लिखे। ये यन्त्र स्वरूप बना। लेकिन हमको कुछ समफ्र में नहीं ग्राया है, विशेषज्ञ ममफ्रों। इमलिए हमने यन्त्र छोड दिया हैं।
- (२) मायाबीज हो कार को त्रिगुणा वेष्टित करके, बाहर भुजंग, दो के मस्तक पर ग्रन्थः हृदय पर 'इ' वा' लिखे।
- विधि इन यन्त्र को केशरादि मुगन्धिन द्रव्यां से भोजनव पर लिलाकर हाथ में घारणा करने से सर्वभय रक्षा होती है।

लोला व्यालोलं नीलोरालदल नयने, प्रज्वलद्वाडवाग्नि— द्युट्यज्ज्वाला स्फुरिनास्फुरदरूण करोदग्र वज्जाग्रहस्ते ।। हांही ह्रंूही हरंती हर हर हहॐ कारगी मैक घोरे पद्ये,पद्मासनस्थे व्यपनये दुरितं दैवि । देवेन्द्रवंघे॥ ६।।

श्याख्या: —श्यनम् —स्कोटय । कि ? तत् दुरितं विध्नं कीदृशे—लीला व्यालोलनीलोत्पल— दलनयने । लीलया व्यालोतं नीलोत्नलस्य दलं लीलाव्यालोलं चतत् नीलो— त्यलदलं च लीलाव्यालोलं ० —तत्त्वतृशे नेत्रे यस्या सा तत्संबोधनं —लीलां ० नीलोत्पलदन नयने । कीडाशोभमानेन्दीवर नयने । पुनः कीदृशे प्रज्वलढाडवािन श्रुटयज्ज्वाला स्कुलिगस्कुरदरूण करोदग्रवज्ञाग्रहस्ते । वाडवस्य ग्रम्नः वाडवािनः प्रज्वलच्वाक्षी वाडवािनश्च प्रज्वलढाडवािनः श्रुट्यंती चासौज्वालां व श्रुट्यज्वालाः प्रज्वलढाडवाने । प्रज्वलढाडवािनः श्रुट्यज्वालाः तस्याः स्कुलिगाः । तैयां स्फुरंतरव ते अरुणकराश्च तैकर्षं प्रवंड यड्ड तथ्य हस्ते यस्या सा प्रज्वलडा-डवाग्निः । दृटयञ्ज्वाला स्फुरिनास्फुरदक्ष्णकरोदय—वज्राग्रहस्ता, तस्याः संबोधन—प्रज्वल० वज्राश्रहस्ते । जाज्वन्य मानवाडवज्वलत् व्याला—कलाप— समानवातकोटिविभूषिन हस्ताये । पुनरिष कीद्षे "हा ही ह्रू हो हरंती हर. हर हह ॐकार भीमैकनाये । हो च हो च ह्यू च हा च हरती हर हर हह ॐ कारास्त्रीमी भीषणम्। एकोऽडितीयो नादो यस्या सा तस्याः संबोधनं—हा हो हुं हो भीमैकनाये ॥ सर्वाण एनान्यकराणि माला मत्र-प्रमाण भूचयित। नीला० व्याला० वाडवाग्निः । वृटयज्ज्वाला वज्राग्रहस्ते हां हो० भीमैकनाये यद्यथा—

- (१) ॐ नमो भगवती, अबलोकित पिंचनी, हां ह्री ह्रूह वरांगिनी चितित पदार्थ साधनी, दृष्ट लोकोच्चाटिनी, सर्वभूतवश्यकरो, ॐ को ह्री पद्मावती स्वाहा ।
- (२) ॐ नमो भगवती पद्मावती सप्त स्फुट विभूषिता चतुर्वेशवरहाकराला व. नर २ रम २ फुर २ एकाहिक, द्वयहिक, त्र्यहिक, चनुर्व्यहिक ज्वर चातु— मीसिक ज्वर, अर्द्धमानिक ज्वर, संवत्सरं ज्वर िशाच ज्वर मूर्त ज्वर, सर्वेश्वर, विश्मज्वर, प्रेतेज्वर, भूतज्वर, गृहक्वर, राक्षस गृहज्वर, महाज्वर, रेवती— प्रहेज्वरं, दुर्गाष्रहुज्वरं, किकिणीग्रह ज्वरं, त्रासय २ नाशय २ छेदय २ भेदय २ हन २ दह २ पच २ क्षोभय २ पाव्यंचन्द्राय ज्ञापयित, सर्वेभयरक्षिणी २ ।

विद्याः — मन्त्रद्वय एतदस्यस्यते, अवानाशांभवति । हर्रान, नाशयित, अस्य भावना । ऐ ही क्लीब्लू आ कौ श्रीष्टीम्लोग्नंसवीग सुन्दरी क्षोभि २ क्षोभय २ सर्वाग भागग्रह फट्स्वाहा।

> ्ष्या विद्या निरतरं ध्यायमाना दुष्ट रोग नाणयिन । हर हर इति माधना । माया बीज नामगर्भितस्य वहिश्चतुर्देलेषु पार्झ्वनाथ संलिह्य बाह्रो हर हर बेट्टय बहि. ह हा हि ही हु हु है है हो ही ह ह. बहि. ककारादि क्षकार पर्यंता मानुका संलिख्यते । बहि: भुजगपदा दातव्या एनद्यात्रं कुंकुमगोरोचनया भूयं सलिख्य— कुमारी सूत्रेगा वेष्ट्यं निजभुजे धारयेत् । यः पुरुष स. स्वजनवल्भो भवति । श्रीमान् —

> > अपुत्रो लभते पुत्रं निदवो जीवित प्रजाः। यन्त्रं घारण मात्रेण दुर्भगा सुभगा भवेत्।।१।।

प्रभवति विषं न भूतं सनिहांती पिटक भूताश्च । संस्मरणादस्य स्तुत्या पापमार्यं विनाश मुपयांति ॥ २ ॥

ढितीय:—हकारंनामगर्भितस्य विहिक्षकारंवेष्टयं। विहिष्योडश्रदलेषु स्वरा:दातव्या:। बाह्ये थोडश्रदलेषु—"ऐंहां ह्रीद्वादी क्लीक्ष: प्लुंप्लीह्रांहीह्रंहींह्रः ठःठः।"—आलिक्य बाह्यदलाग्रे ॐ कारंह्रीकार दातव्यं।

> एतदांत्रां कुंकुमगोरोचनया भूयंपत्रो संलिख्य कुमारीकर्ततिनसूत्रीए वेष्ट्य् मुच्यते । भीमैक घौरे प्रतीतनादप्रत्हादे । कीदृष्णे—पद्मे, पद्मावति देविद्गति संबंधः । पुनरिष कीदृष्णे । देवेन्द्रवद्ये । देवताना इन्द्रा देवेन्द्रास्तैवं चा वदनीया देवेन्द्रवं चास्तस्या संबोधन देवेन्द्रवद्ये ।

### श्लोक न. ६ के यन्त्र मन्त्र

- मन्स . ६६ तमा भगवती, अवलोकित पश्चिमी ह्वाही ह्यूं हः वर्गागिनी चितिन पदार्थ साधनी दुष्ट लोकोच्चाटनी सर्व भूत वश्य करी, ६६ कौही पद्मावती स्वाहा । ६६ तमा भगवती पद्मावती सप्तस्कृट विभूषिता, चतुर्वण दण्डा कराला वः नरः २ रम. २ फुरः , एकाहिक द्वयितक च्यतिक चतुर्व्याहक ज्वर, चातुर्मासिक ज्वर अर्द्ध मानिक ज्वर सदस्य ज्वर पिशाच ज्वर, मृतं ज्वर सर्व ज्वर विदय ज्वर प्रेत ज्वर भूत ज्वर गृत्व ज्वर प्रेत ज्वर भूत ज्वर गृत्व प्रकास यह ज्वर महा ज्वर रेवती ग्रह ज्वर दुर्गा ग्रह ज्वर किकिणी ग्रह ज्वर जामय २ नाजय २ छेदय २ भेदा २ हन २ दह २ पच २ क्षोभय २ पार्क्वच्याव्यापनीत सर्व भ्रव प्रस्तिणी ॥२॥
- विधि: इस मत्रों मो पहने से सर्व प्रकार के ज्वर का नाझ होना है । हरण होता है । दोनो सन्दों को पढ़ना चाहिये।
- भग्नः :— में ह्री कलींब्लू धा कौ श्रीष्मीम्ने ग्लेसवीं गमुन्दरिक्षाभी २ क्षोभय २ सर्वीग भासय २ हूंफदस्वाहा।
  - इस विद्या का नित्य ही स्मरण करने से दुष्ट रोगो का नाश होता है।
- (१) हीकार मे देवदस गर्मित करके, उपर चार दलों का कमल बनावें उन चारों दलों में प्रमशः पार्श्वनायं, लिखे उपर एक वलय में हर २ लिखे, फिर उपर में एक वलय और बनावें उस बलय में हहा हि ही हु हु है हो हो है हु लिखे, उपर एक बलय

और बनावे, उस बलय में कलाग घड़ इत्यादिक्ष कार प्रयत लिखे, ऊपर भुजगपद लिखना। देखे यंत्र नं॰ १

यस्त्र नं०१



- विधि: इस यंत्र को केशर गौरोचन से भोज पत्र पर लिख कर, कत्या के हाथ से कता हुवा सूत्र से वेष्टित करके, अपने हाथ में धारण करे तो वह पुरुष स्वजन वल्लभ होता है। जिसको पुत्र नहीं है वह पुत्र प्राप्त करता है। निर्धनों को घन प्राप्त होता है।
  - यन्त्र के धारण मात्र से ही दुर्भगा सुभगा होता है । विष का असर नहीं होता है । भूत प्रेत, पिटक, आदि कभी भी असर नहीं कग्ता है । स्मरण मात्र से नाना प्रकार के पाप नष्ट होते हैं ।
  - (२) हुकार में देवदत्त गिंभत करके बाहर क्ष कार वेष्टित करे, ऊपर मोलह दलो बाला कमल बनाघे, उन सोलह दलों में मोलह स्वर लिखे, ऊपर सोलह दलों का एक और कमल बनावे, उनमें कमजः ऐ हा ही बाढ़ी कली क्ष प्वृप्ती हां ही हू ही हु: ठ ठ: लिखकर बाहर ३० वार और ही कार लिखना चाहिये।
- विधिः ः इस यन्त्र को केशर, गौरोचन से भोज पत्र पर लिख कर कन्या के हाथ से कता हुवा सुत्र से बेस्टित करके धारण करे।
  - इदानीं शासिकं पौष्टिक तृष्टिकं यन्त्रं विषहरयन्त्रं मन्त्रं सप्रपंच माह—

#### यन्त्र नं० २



कोपं वंझं सहंसः कुवलयकलितीहामलीला प्रबंधे। ज्वां ज्वी ज्व पक्षित्रीजैः शशिकरधवले प्रक्षरत्वीरगोरे।। व्यालव्याबद्धजुटे, प्रवलवलमहा, कालकृटं हरती। हाहाहुकारनादेकृतकर मुकुलं रक्षा मादेवि पद्मे ॥॥॥

व्याख्या — रक्ष । पालय । कं मां कासौ कर्जी पद्मावती देवी कीद्णां कृत्त-कर मुकुलविहितपाणि कमलमीलन विहितकरकुड्मल कीद्गं कोपं व अं सहंस । कोपं च,
वंज च, कोपवंज । सह हसेन वर्तते य.—सहंसः । तत्राव्जपदस्य भावना । ॐ कोपं
वं हं हं सः वसह मन्त्रः ॐ क्षा सा हूं ज्वी स्वी हं स चक्रमुद्रया प्र पुंजात । पुनः कथं
भूते कुवलयकलितोहामलीलाप्रबंधे । कुवलय अथवा कुवलये न लोत्तलेः कितः
स्वीकृतः उदामः स्कारो लीला प्रवन्धः त्रीडा समहो यस्याः सा तस्याः सम्बोधनम्
कुवलय लीला प्रवन्धे । तस्य मन्त्र ॐ कुवलय हं स. कुनुममन्त्र पुनरिष
कर्ष भूते । शांकर धवले । का क्षांच करा शिकरा नद्वतधवलाः तस्याः
संबोधनम्—गशिकर धवले । की कृत्व जवां ज्वी ज्वः पक्षि बीजेः कृत्वा क्यांच
क्वी ज्वः पक्षि बीजे । अस्य पदस्य उपलक्षणत्वात चक्तं भूचयित तव्या—लं वं द्वः
पक्षिना नामर्गायतस्य वेष्ट्य वहि घोडण दल पमध्येअनाः पर्यतानि सीलब्ध बहिः
वक्तां वेष्ट्य वहिः द्वादश्यतेषु—ह हा हि ही हृ है है हो ही ह ह ह बहि
ह कारद्वयतपुरस्थ वहि स्वी श्वी ह सः वेष्टयेत् । पुनः तद्वाह्य एकारद्वय संपुरस्थम
पुनमीयवीजं त्रिगुणं वेष्टय मन्त्रमितं एतद्वस्यमाण यन्त्र ह्व यूवींक्तं स्थात्

चैव यनत्रस्य---

तद्यथा - कां खां गां घां चां छां ज्वीं ज्वीं नमः । गरुष्वणजो नाम मन्त्रः ।

कर जाप सहस्त्रंण सिद्धि भैवति। क्षिप ऊ स्वाहा। जो स्क प्रभिमन्त्रयेत् वारि पद्मातु पातव्यं, अजीर्ण विषं नाश्यति। हहा हि ही हु हु है है हो ही हं हः अनेन मन्त्रेणोदकं अभिमन्त्र्य भोवाणि ताब्येत् अभिषिवयेत—निविधो भवित। जंच उव पित वा स्वी हंस मन्त्र माराययेत्। स्वेताक्षतैः ध्वेत पुण्पेवां श्रीखंडादिभिः सुगन द्रव्यं शराव संपुटे लिख्य, शांतिः पुष्टिः तुष्टिमंत्रीन। एतज्जन पूर्णं चटे प्रक्षित्रेत्। शीत उत्तर वात ज्वर नाश्यति, यह पीतः निवारयित। सर्वरंगान नप्रभवित। दृष्ट प्रत्यय मिदम्। पुनरिप कीद्षे। प्रकारत् क्षीर गौरे, प्रकारत् वात् वाद बोरंच प्रकारत्क्षीरं तद्वद् गौरा, प्रकारत्क्षीर गौरे, प्रकारत्वी र गौरे, प्रकारत्क्षीर गौरा, प्रकारत्क्षीर गौरा, प्रकारत्कीर गौरा, प्रकारत्क्षीर गौरे, प्रकारत्कीर गौर प्रकारत्क्षीर गौर प्रकारत्कीर गौर प्रकारत्क्षीर गौर प्रकारत्कीर गौर प्रकारत्क्षीर गौर प्रकारत्क्षार गौरे प्रकारत्क्षार गोहरे ।

ॐ कारै विककारै स र हंस अमृत हंस ॐ कोपंव भंह स ठ ठ.ठ. स्वाहा। सर्व विषय्यजन मन्त्र — पुनरिष की वृशे — ब्यालब्यावद्ध जूटे। दंद शूक — बढ फ्रोडके। "ॐ कुरु र कुल्लेण उपरि मेरू विल विद्यु — विनु पड मन्त्र, गरुडा हि व हा हंस यक्ष मन्त्र। को पं वं भ हंस ॐ स्वाहा।" हा हंसः वृक्ष मन्त्र। तथा कि कुवंती। हरंती। कं — प्रवलवल महा काल कूटं। — प्रवल वर्ल यस्यासी प्रवल वर्लः प्रवलवल लक्ष्यासी महाकाल कुटण्व, प्रवल वल महा काल कूटरत प्रवल क्ट्रा पुनरिष की दृशे। हा हा हंकार नादे। हा हा हुंकार नादे। हा हा हुंकार नादे। हा हा हि तथ्य नाश हुंकार शब्दे ना हा हा हुंकार नादे। स्वाहा भ्यं स्वाव स्वाव के स्वाव के स्वाव हुंकार वादे। हा हा हिन देव्य नाश हुंकार शब्दे नाहे। हा हा हिन देव्य नाश हुंकार नादे। सा हा हा हुंकार नादे। स्वाव हिसः पित्रयः प्रवल स्वाव हेता हा हा हुंकार नादे। हा हा हिन देव्य नादे नादे हो। स्वाव विषय प्रवल्य विषय प्रवल्य कार मन्त्र पिड स स्वर्थ विषयः प्रविच विषय । तथ्य वाह्य विषय कार मन्त्र पिड स स्वर्थ हिना सा हुंकार साव विषय कार मन्त्र पिड स स्वर्थ हिना साव विषय । तथ्य वाह्य विषय । तथ्य वाह्य विषय कार मन्त्र पिड स स्वर्थ हिना ही हि ही ही ही ही ही ही स स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य

ॐ नमो भगवती पद्ममावती स्वाहा। पक्षे हमः विषं हरय २ प्लावय २ विष हर २ स्वाहा। एतन्मन्त्रं निरतः कर्णं अपेन विष नाशयति। हकार नाम गर्भितस्य बाह्ये हसः वारत्रयं वेष्ट्य हा मस्तक हा अप्टागन्यासः। तथा बाह्ये हसः हस — वारत्रयं लिक्य न्वकीय मडलं स्थाप्य यथा ॐ क्षी सां हूं ज्वी क्षी हौ हसः। विष हरण मन्त्रः। ॐ कारनाम गर्भित ॐ कारसपुटस्थ बज्जाष्ट भिन्न वज्जं —ॐ कारं लिखेत्। वज्जं पर्यते लकार मालि खेत्। सर्वपाप्य प्राथ ॐ कार.ताम गर्भितो तस्य बाह्ये। ॐ कारः ह्य सपुटस्थ दस्य दस्य वाह्ये। ॐ कारः ह्य सपुटस्थ दस्य वाह्ये स्वरा

वेष्टय, दिशि विदिशि वज्राष्ट भिन्नं वज्रेण, ॐ कारं मध्ये सकार सर्वत्र वज्रेषु द्रष्टन्यं।

एतचंत्रं गुभैदंब्यैः कस पात्रे दर्भाषेण यश्रमालिखेत्। ययादवेन पुष्पं रष्टोतरं शतं प्रमाण जापः त्रियतेऽतेन पर विद्या मन्त्र, यन्त्र रक्षा छेरत करोति अवुना पूर्वोक्तं कंसपात्रे सुगध द्रव्यं ॐ कार नाम गर्भितस्य तस्य वाद्यं पोडश स्वरा वेष्टि तस्य वाद्यं ॐ कार वैष्टय वहिः ॐ कलि कु डाय स्वाहा — लिखेत् तस्यैव यतस्य श्वेत पुष्पं रष्टोत्तर सहस्त्र प्रमाणे रक्षतैर्वेतिः ध्प दीप प्रभृतिभिः गृष्टीतस्य पूर्वोक्त कस्य पात्र पानीयेन प्रक्षालयेत्। तत् पानीय च भूतादि गृहीत रोगा कांन चुनुकत्रिक पायेत्। सर्व ग्रहरोग निर्मृं वनो भवति।

### श्लोक नं. ७ के यन्त्र मन्त्र

(१) ल व हु पिशाना में देवदल गिंभत करके वेष्टित करे, किर सोलह दलो बाला कमल बनावे, उन दलों में कमश प्रपाइ ईंड ऊ ऋ ऋ लुलू ए ऐ ओ औ अ अ: लिलकर बाहर वंकार से वेष्टित करे, फिर बारह दल का कमल बनावे। उन दलों में कमश हहा हि ही हु हु है है हो ही हह, बाहर लिखे। ह कार दोनो सपुट करे, बाहर ब्बी ध्वीह संबेष्टित करे। फिर बाहर ए कार इय सपुटस्थ करके मायाबीज को त्री गुला वेष्टित करे। इस मन्त्र को कहा गया जो यन्त्र पूर्वोक्त है। उसी प्रकार का ला गा घा चा छा ज्वी ज्वी तथा।

इस मन्त्र को गरुड ध्वज मन्त्र कहते हैं। एक हजार जप से मन्त्र सिद्ध होता है। मन्त्र :---रिप ॐ स्वाहा।

विधि: --इस मन्त्र को पढ़कर पानी मन्त्रीत करके पिलाने से अजीर्ण विष नाश होता है।

मन्त्र: - हहा हि ही हु हु है हो हो हहा।

विधि: — इस मन्त्र से पानी मन्त्रीत करके उस पानी से कान को ताडन करे, तो मनुष्य निविध होता है।

मन्त्र: जच ज्व: पक्षि वांस्वी हंस । इस मन्त्र की आराधना करे।

श्वेत श्रक्षत क्वेत पुष्प से श्री खंडादि सुगन्धित द्रव्यों से, सराव सपुट में लिखे तो शातिः पुष्टि. तुष्टि होती है।

इसको जल से भरे हुये घड़े में डालने से, शीत ज्यर, बात ज्वर, का नाश होता है।

#### यन्त्र नं० १



ग्रह पीड़ा को निवारण करता है। सर्व रोग नहीं होता है। अनुभूत है।

- मन्त्र:—ॐ कारै विक कारै स र ह सः अमृत हं स ॐ कोपं वं भः ह स ठः ठः रूवाहा। इससे सर्व प्रकार के विष नाश होते हैं।
- (२) इंकार में देवदत गॉअंत करके तं कार वेष्टित करे, फिर बाहर एक बलय बनावे, उस बलय में सोलह स्वर लिखे, फिर बारह दल के कमल में कमशः हहा हि ही हु हू है है हो ही हहः लिखे, बाहर हकार सपुट देवे। उसके बाहर बलयाकार मध्ये वं फंहंस: लिखे, व कार द्वय सपुट करे।
- मन्त्रः ∹ ॐ नमो भगवती पद्मावतीस्वाहा। पक्षेहंसः विव हरय २ प्लावय २ विषंहर २ स्वाहा।
- विधि:-इस मन्त्र का निरतर कान में जप करने से विष का नाश होता है।
- यन्त्र:- हकार में देवदत्त गिंशत करके बाहुर हसः वार तीन वेष्टित करे, हा मस्तक, हा अध्टांग न्यासः। तथा बाहर हंस हस व र तीन लिखकर, स्वकीय मडल में स्थापना करे।
- मन्त्रः ॐ क्षी सांह्रं ज्वीक्षी ही हं सः । ये विष हरण मन्त्र है ।

(३) ॐ कार में देवदत्तागिमत करकेॐ कार से सपुट करे। ग्रष्ट वज्जांकित करकेॐ कार लिखे। वज्रा पर्यंत ल कार को सब में लिखे।

> और भी ॐ कार में देवदत्त गॉप्तत करके, उसके बाहर ॐ कार द्वय सपुट, उसके बाहुर में स्वरो को लिखे, दिक्षा विदिशाओं में बच्चाष्टिभिन वच्च के द्वारा, ॐ कार में सर्वत्र स कार वच्च ही दिखना चाहिए।

- विधि: —इस यन्त्र को मुगस्थित द्वडों से कम पात्र में दर्भाग्न से निखे। ब्वेत पूर्व्यों से अध्योतर— शत १० - बार जप करने में, पर विद्या मन्त्र यन्त्र से रक्षा होती है और उनका छेटन करता है।
- (४) ॐ कार में देवदत्त गींभन करे, फिर उसके वाहर सोलह स्वर लिखे, उसके बाहर ॐ कार को वेष्टित करे, फिर बाहर ॐ कलि क डाय स्वाहा। लिखे।
- विधि '—इस यन्त्र को मुगब्धित द्रव्यों से कासे के पात्र में लिखकर दवेत पुष्पों से १००८ बार जपे, दवेन पृष्य अक्षन (विलि) नैबंध घूप दीप प्रभृतिक से यन्त्र की पूजा करे। फिर उस यन्त्र को पानी से बोकर, उस पानी को भूदादिक से मृहीत रोगाकांत व्यक्ति को नीन अजुली प्रमाण पिलावे। सर्वे ग्रह रोग से निर्मुक्त होता है।

इदानी पर त्रिबाखेदानतरं चक प्रकार देव कुल माह । प्रातवालाकरिदमक्कुरित धन महा साद्र सिन्दूर घूलीः ॥ सध्या रागारुणांगीः त्रिदशवरवधूबंखपादार विदे ॥ चचच्चडासि धारा प्रहृतरि पुकुले, कुडलोद्घृष्टगल्ले ॥ श्रा श्री स्रूंशीं स्मरंतो, मदाजगमने रक्ष मा देवि पद्मे ॥॥॥

ध्याख्या: —रक्ष । पालय । देवी पद्मावती । के ? मा की हणे, प्राताविकरंदिमः स्कृत्तिघन महा सांद्र सिंदुरधुलीः संघ्यारागारूणागीः प्रातः प्रभाते वालो नवीग्दृती यो अर्कः तस्य रेगुर्मयः किरणाः तेवा स्कृतित देदीप्यमानम् वा प्रकाण रूपं प्रातविलार्क रिक्ष्म स्कृतितो घनो बहुः महास्त्रांद्रौ निविडो यः सिद्भूर तस्य धूलिः चूर्गः सन्ध्याया रागः सध्या रागः प्रातविलार्करुक्ययस्य घनमहासांद्र-सिद्भर्षेत् च सन्ध्यारागश्च ते प्रातविलार्करुक्ययस्य घनमहासांद्र-सिद्भर्षेत् च सन्ध्यारागर रूपागी । प्रतविण तद्वदरूगः । रक्तवर्णः अगो यस्याः सा, प्रातविण सन्ध्यारागा रूपागी । पुनरिष कीदेशे । त्रिदशवरवधूवद्यायार विदे वरास्च ता वष्टवस्य वरवष्ट त्रिदशानां

देवानां वरवध्वः त्रिदशवरवध्वः ताभिरभि-वद्ये पादार्रविदे यस्याः सा तस्याः सम्बोधन त्रिदशवरवध् वद्य पादार विदे । अमर वरांगनानमस्यमान चरणपकेरूहे । कीद्शे। चचच्चडासिधारा प्रहतरि पूफुले। चडाचासी असिधारा चच्चंडा० सिधारा चचती चासौ चडा सिधारा च चचच्चडासिधारा तया प्रहत विनाशित रिपुकूल शत्रुसमृहयश सा चचच्चंडा० रिपुकुल तस्याः सम्बोधन, चचच्चडारिपुकुले देदीप्यमान प्रचण्ड मण्डलाग्रधारा व्यापादित पूनरपि की हशे। कूं डलोद बृग्ट गहले। कुंडलाभ्या उद्घुष्टौ गल्ली गडी यस्याः सा तस्या सबोधनम् कुंडलोद्घुष्ट गल्ले । कर्ण वेष्ट कोदघुष्टमाण गंडस्थले । पुनरपि कीदशेश्राश्री श्राशी समरती श्राच, श्रीचश्रुचश्रीचतानि स्मरंती ध्यायती एतेषाम् पचाक्षराणा मत्र दर्शयन्नाह क्म्स्टर्युनामर्गीभतस्य बाह्ये घ्म्स्टर्यु वेष्टय च बाह्ये पोडश स्वरान् लिखेत्। बहिरष्ट दलेषुक च छ यट र भ म ल व यूँ पिंडाक्षराणि दातब्यानि बहि कम्रुब्यूँ चम्तर्था हु छम्त या इम्लब्या यम्तर्था रम्तर्था प्रम्तर्था मम्तर्था मम्तर्था अपट दलेषु ब्रह्माणी १ कुमारी २ ऐद्राणी ३ माहेश्वरी ४ वाराही ५ वैष्णवी६ चामुडा७ गाधारी ८ ॐ कार पूर्वमत्रमालिरूपते । बाह्यो स्मन्ब्याँ हा हह. आ<sup>.</sup> क्लीब्लूंद्राद्री पद्मावती शांशी श्रुश्रौ श्रः हं ५ट्स्त्री स्वाहा । एपा विद्या अप्टौत्तर सहस्त्र प्रमाणं काजापेन कियमाणेन दशदिनपर्यं ते सर्वकार्याणि सिद्धयन्ति । पूनरपि कीदशे मदगजगमने मदनोपल क्षितो गजो मदगज तदग्दमन गतिर्यस्या सा तस्या सबोधन मदगज गमने ॥=॥ सा प्रत्तसूपसंहरन्नाह ॥

# श्लोक नं० ८ के यन्त्र मन्त्र

(१) कम्ल्स्यूं मे देवदत्त गभित करके, बाहर ब्रन्ल्य्ं वेष्टित करे, ऊपर बलय बनावं। उस बलय में सोलह स्वर लिखे, ऊपर से एक अध्ट बल का कमल बनावे, उन दलों में कमश वम्ल्य्य्ं ब्रन्ल्य्य्ं छ्रम्ल्य्य्ं इम्ल्य्य्ं द्रम्ल्य्य्ं र्रस्त्य्य्ं भल्त्य्यं स्म्ल्य्य्ं स्मित्य्यं लिखे। ऊपर से अप्ट बल का कमल और बनावे, उसमे भी कमशः ब्रह्माणी, कुमारी ऐद्राणी, माहेस्वरी, बाराही, बैब्गाबी, चासुडा, गाधारी, लिखे। ॐ कार पहले मन्त्र को लिखे। बाह्य में स्म्ल्य्य्ं हाह हु. आ क्ली ब्लूद्रा द्री पद्मावती श्रांश्री श्रुं श्रींश्र: हुंफ्ट्स्वी स्वाहा। विधि: --इस मन्त्र विद्या को एक हजार आठ प्रमाण जप, निस्य दस दिन तक करने से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं।

> दिव्यं स्त्रोतं पित्रत्रं पटुतरपठता , भक्ति पूर्वं त्रित्तध्यम् । लक्ष्मी सीभाग्य रूप दलितकलिम ल, मगलं मगलानाम् । पूज्य कल्याणमाग्य , जनयति सतत पादवंनायप्रासादात् । देवी पद्मावती सा प्रहसित वदना या ग्तृना दम्तवेद्रं ॥६॥

व्याख्याः जनयित उररादयित कासौ कर्षी इय देवी पद्मावनी कीदृशी? प्रहृसित बदना प्रहुग्टानना कस्मान् पाध्वेनाथ प्रसादात् या स्तुना कि ? दानवंद्रै. देश्य पुरुहृतैः कि जनयित लक्ष्मी शीमाय्य रूप कीदृण नत् दिलत किमालः तिदेशित पाप मर्लः। तथा मगल जनयित । केपास् मगलानी नि धैयसानामिप मध्ये विशिष्ट नि श्रेयस जनयित इपयथैः। पुनर्षि कथभूत पुत्र्य अच्ये पुनर्षि कीदृश कल्यागान्यं, कृशत-मुत्रा कथा स्तत तिरतर केषु ? पदुतर पठता स्पटनर भूगता पठेता कथा ? भिक्त पुत्रे वहुमानपूर्व ने केवल भक्ति पुत्रे विस्वष्य च, कि कर्म भी मत स्तीत्र स्तवन कीदृश ? दिव्य प्रधान पुनर्षि कीदृशम् पवित्रम् ।

ग्रस्या पाञ्बंदेव मणि विरचितायां पद्मावत्यष्टक वृत्ती यत् किमपि बंद्य पठित तत्स्व सर्वाभिक्षं तत्र्य । देवताभिरपि ।

वर्पारा। द्वादशिक शतैः गतैः श्रुतेरैरियं वृत्ति . १२०२ वैशाखे सूर्ये दिने समियता गुक्ल पंचम्या, ॥१॥ अस्याक्षरस्य गणनाम् पचशतानि द्वाविशदक्षराणि च सदनुष्टुप छदसा प्राय ॥२॥ इति श्री पार्श्व देवमणिबिरचिता पद्मावत्यष्टक वृतिः सपूर्णे ॥

सबत् १६२२ रा मिती ज्येष्ठ बद १३ कुजवासरे योवपुर नगरे लिपि कृत पं० राम चन्द्रे सा स्वात्मार्थे ।

॥ इति ॥

### श्लोक नं० ९

इस दिव्य पवित्र स्रोत को बुद्धिमान, नीनो सध्याना में भक्ति पूर्वक पहला है। उसको लक्ष्मी की प्राप्ति सोभाग्य, की प्राप्ति, होनी है। मगलो में मंगल होता है। क**लीमलों** का नाश होता है। जो देवी प्रहसत बदन है। क्योंकि जिनका सन पाश्वें जिनेन्द्र की भक्ति में ही रत है। इसलिये, दानब इन्द्रों के द्वारा बंदित हैं। इसलिए सब को कल्यारणकारी हैं।

इस स्त्रोत जो की आ. पाश्वंदेव मणि विरचित पद्मावती अष्टक वृत्ति को जो कोइ भी बधन करता है, पढ़ता है वह सबं प्रकार के सबं प्रभिसिप्त प्राप्त करता है।

इति श्री आ० पाइवं देवमांग विरचित पद्मावत्यप्टक वृत्ति सपूर्ण ।

11 0 11



# श्री पद्मावती देवी स्त्रोत यन्त्र मन्त्र विधि सहित

### काव्य नं० १

श्री सद्गीर्वाण चत्रस्कृट मुकुट तिट दिव्य माणिक्यमाला। ज्योति ज्वांना कराला रक्रित मुकुरिका घृष्ट पादार विन्दे।। व्याघ्रो रूक्का सहस्र स्कृरज्वलन शिखालोल पाशा क्वाद्ये। आंकों ह्वी मन्त्र रूपे क्षपित कलि मले रक्षमां देवि पद्मे॥श।

### यन्त्र रचना

चतुर्थं दल कमल कृत्वा, तन्मध्ये ही बीजं लिखेत दल मध्ये ॐ आ कों ही नमः एतरमत्र लिखेत नदुपरि ॐ ह्री श्री बली महा लक्ष्मं नमः लिखेत तदुपरि काव्य लिखेत् अय प्रका-रेण यन्त्र कृत्वा पाइवं रक्षणीयात् राज्य भयादि नश्यन्ति ।

#### फल

प्रथम काब्यस्य ही बीज पडाक्षरं मन्त्र, अश्वां को ही नमः अथवा अश्ही श्री क्ली महालक्ष्मं नमः, अनेन मन्त्रेण पूर्वंदिग मुख शुक्लासन शुक्ल माला, अय्टोतर झात जाप्यं कृरवा, गुमलस्य बूप दल्बादीप घृतस्य घृरवाजाप्यं कृषीत जाति पुष्पेन जाप्यं, तिंह राज्य भय, दुष्टादि भय, प्रमिन भय, कृषीत् नश्यन्ति ।

इस काव्य के यन्त्र मन्त्र को पास में रखने से व मंत्र का १०८ बार पूर्व दिशामें मुख करके क्रौर सफेद आसन, सफेद माला अथवाजाइ (चम्रेली) के फूल से गुगुल का घूप घी कादीपक रख कर जाप करने से राज्य भय, दुष्टादि भय, क्रम्नि भय, अदि नाझ होते हैं। लक्ष्मीलाभ होता है।

#### मन्त्रः---ॐ आंक्रों हीं नमः।

काव्य न०१

#### यन्त्र न०१

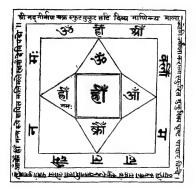

## काव्यानं० २

भित्वापातालमूलं चल चलिने व्याल लीला कराले । विद्युष्ठण्ड प्रचन्ड प्रहरणसहितैः सद्भुजैस्तर्जयन्ति । देत्येन्द्रं कृरदंष्ट्राकिटकिट घटिते स्पष्ट भीमाटुहासे । माया जी मृत माला कुहरिन गगने रक्षमादेवी पद्मे ॥ २ ॥

# यंत्रनं १२



#### यन्त्र रचना

पट्कोण आकारं कृत्वा, तन्मध्ये कौ बीजं लिखेत्, पदुपरि प्रत्येक कोणेमन्त्राक्षरं लिखेत् ॐ ह्रीपद्मे नम एतत् मंत्र लिखेत् तदुपरि काव्य लिखेत्। पक्कात्पाक्ष्वं रक्षणियात्।

#### फल

हितीय काव्यस्य कौ बीजं, पडाक्षरै मन्त्र, ॐ ही पद्मे नमः अनेन् मत्रेण कुचेरदिग् मुख कुरवारक्तपुष्पेन् आटोतर णत (१०८) जाप्य कुरवा, लक्ष्मी लाभं तथा वितित कार्यस्य सिद्धि भैवति, सन्त्रस्य रक्त पृपेन् पूजां कुर्यात्।

इस यन्त्र मन्त्र काथ्य को भोजपत्र वासोना, चाँदी, नौवा, केपत्र पर लिखकर लाल पुष्प से पूजा करे। मन्त्र का १० = बार जाप करेतो लक्ष्मी कालाभ होता है। चितित कार्यकी सिद्धि होती है। भोज पत्र पर यन्त्र लिखना हो तो, सुगन्धित द्रव्य से सिक्षे।

जपने कामन्त्र ॐ ही पद्मे नमः। इस<sup>े</sup> मन्त्र की १ माला उत्तर दिशामें मुख करके नित्य फोरे—

## श्लोक नं० ३

क्जरको दंड कांडो डमर विवृदित क्र्र घोरोप सर्ग । दिव्यं वज्ञातपत्रं प्रगुण मणि रणिकिकिणी क्वाणरम्य । भासद्वें ड्यं दंडे मदन विजयिनो विभ्रतीपाश्वंभर्तुं । सादेवी पद्य हस्ता विचय्यत् महा डामर मामकीनं ॥ ३॥

यन्त्र विधि अस्य काव्यस्य, श्री बोज, अष्टाक्षरै मन्त्र, ॐ ह्री पद्म बच्चे नमः। अनेन मन्त्रेण एकणत जाप्य कृत्वा दक्षिणाभिमुखं, रूद्राक्षमाला जाप्यं कृत्वा, घोरोपसर्ग नाझनं भवितः अप्टदल कमलं यंत्रं कृत्वा, तन्मध्ये श्री बीजं लिखेत्। ॐ ह्री पद्म बच्चे नमः, अनेन मन्त्रंण सक्षर यन्त्र स्थाप्यं। पीत पृष्पेन शन्त्र पूजनं कृत्वा नमस्कारं कृत्यांत।



उपर्युक्त विधि के ध्रनुसार सोने अथवा तांबे अथवा वाँदी वा भोजपत्र पर सुन्धित द्रव्य से यन्त्र लिख कर, ॐ ही पप्त वर्ज नमः इस मन्त्रको १०८ बार नित्य जपे, रूद्राक्ष की माला से दक्षिण की धौर मुख कर जपने से और यन्त्र मन्त्र को पास में रखने से सर्वधोरोप-सर्गदूर होवे, सल हो महाभय दूर हो।

#### श्लोक

भूंगी काली कराली परिजन सहिते चण्डि चामुण्डि नित्ये। क्षां क्षी कूंक्षः क्षणाडें क्षतरिपुजिबहे हीं महामन्त्र रूपे। भ्रांभी भ्रूंभ भूंगसग मृकुठि पुट तटे वासि तोछःम दैत्ये। झां झी भूंभः प्रचण्डे, स्तृति जत मृल्ये रक्ष मां देवी पर्येग। ४।।

यन्त्र सं० ४



#### टोका

चतुर्व काव्यस्य, प्रौ, बीज पोडशा क्षरं मन्त्र । ॐ हीं भ्रां ही पद्मे बोडश भुजे

प्रौ हूं हूं नमः, अनेन मन्त्रेण पूर्वादि ग् मुख्य, रक्तासन, रक्तमाला १०० झत जाप्यं इत्या स्थान लाभंभवति।

#### यन्त्र रचना

षोडशदल कमल कृत्वातन्मध्ये, प्रो, बोर्जलिलेत्, दल मध्ये कमशः, ॐ हीं भ्रांही पद्मे पोडश भुत्रे प्रौ ह्रू हूं नमः, एनत्मस्त्रं निलेत् तदुपरि पूर्वे, क्षाक्षी क्षुंक्षे काः, पश्चिमे भ्रांभी भूंभी भूंभी भूंभे, उत्तरे हा ही हूं हें ह निलेत्, अयंप्रकारेण यंत्रं कृत्वा। काव्य मन्त्र यन्त्र पादर्वरक्षणात्, राजा प्रसन्त भवति क्षत्रु नाशनं भवति, स्त्री पूरूप वश्य भवति । ४ ॥

इस चतर्थं काव्य के यन्त्र मन्त्र व काव्य को सुगन्धित द्रव्य से लिखे, भोज पत्र अथवा सोना चौदी तौता के ऊपर लिख कर पास मे रखने से स्थान लाग होना है, राजा प्रसन्त होना है, सत्रुका नाश होना है और स्त्री पुरूष बस्य होते है। मन्त्र का १०८ बार जाप पूर्व दिशा में सूख कर लाल माला से, लाल आसन पर बैठ कर जाप करे।

### काव्य नं० ४

चंचःकांची कलापे स्तन तट बिलुठ तार हारा बली के। प्रोम्कुल्ल त्यारिजान दूस कुमुम सहा मंजरी पूत्र्यपादे। द्वां ही वनी ब्लूंबी समेते मुबन बसकरी क्षोभिग्गी द्वाविणीया। ऑंग्ट्रें औं पद्महस्ते कुरू २ घटने रक्षमा देवो पद्मे॥ ४।

#### यन्त्र लेखन विधि

पोडश दल कमल कुन्दा, तन्मध्ये, क्लाबीअ दलेखुः ॐ ह्रं थी ह्स्स्की त्रिभुवन वस्य कराय हींनमः, एतन्मन्श्रे लिखेत् तदुपरिद्वांद्वीदू द्वेद्वः एतस्य चर्तापूर्वे लिखत्। क्लोब्लूंक्लोब्लूंक्ली उत्तरेलिक्षेत्। या ई आ ई आं, दक्षिण लिखेत्, ॐॐॐ४४स परिचमोलिक्षेत्, अनेत् प्रकारेणयत्रं कुस्वा, नानाप्रकारं पुष्पं अष्टद्वस्थे पूजन कार्यः।





#### फल

नली बीज गोडमा धर्म मत्र । ब्य्ने ही थी ह्मुबली त्रिभुवन वश्य कराय ही स्वाहा । अनेन मन्त्रेण उक्तराभि मृत्वकृत्वा, वमल विकस्य मालान्तु कमलासन कृत्वा शुद्ध वस्त्र तु जाच्यं द्वादण सहस्त्रेन् १२००० जाष्य कृत्वा, भवंजन शीतिभेवति, राजसभा सर्वजन वस्य भाग्यं सर्व लक्ष्मी लाभो भवति यन्त्र मन्त्र काल्य प्रभावास्मुख भवति ।

इस यन्त्र को सुगन्धी द्रत्य मे भोज पत्र पर निख कर अथवा मोने चौदी वा तांबे के पत्रे पर लिख कर मन्त्र का १२००० जाप करे। उत्तर की तरफ मुख करे, कमल बीज की माला और कमलासन णुढ बस्त्र में मन स्थिर करके, जाप करने से और यन्त्र की पृष्पों से भ्रीर अध्य द्रव्य से पूजा करने में भवंजन प्रिय होता है। राजसभा में सर्वं जन वस्य होते है। भाग्य खुलता है। लक्ष्मी का लाभ होता है। जपने वाला सन्त्र—ॐ थीं ही हस् ली त्रिभुवन वस्य कराय हीं स्वाहा।। १॥

## काव्य नं० ६

लीला व्यालोल नीलोत्पल दलनथने प्रज्वल द्वाड वाग्निः। उद्याज्ज्वाला स्फुलिंग स्फुरू दरूण करूदय वज्जांग हस्ते॥ हाँ हो ह्नः हो ह्नः हर ति हर हर हर हा कार भोर्मक नादे। पद्ये पद्यान्नस्थे व्यय नय दुरित रक्षमा देवी देवेन्द्र वंधे ॥६॥

#### यन्त्र रचना विधि

एकौन विकात दर्जकमलं इत्वा, तत्मध्ये प्ली बोज लिखेत् दने अध्दादक्षा क्षरै सन्त्रलिकोत् । ॐ नमो पदमावती सर्वकामनां सिद्धिहा हीं नमः, लिलोत्, तदुपरि हा ही ही ह हर हर हूँ अपिको नमः, एतत् अक्षराणा यन्त्र वेष्टयेत् अध्द ब्रय्येनं पूजन इत्वासन्त्र आर्थकुर्यात् ॥

यन्त्र नं० ६



#### फल

षष्टम् कान्यस्य प्ली बीज, अष्टादशाक्षरं मन्त्र, अनेन मन्त्रकाव्य यन्त्र प्रमाचेन

विद्या सिद्धि भैवति सर्पं विष शत्रू भय नाशन भवित, अनेन मन्त्रेण पूर्वाभिमुख कृत्वा तथा रक्त माला रक्तासन, घण्टोत्तर सत जाप्य कृयांतिवद्यासि द्विभं वित ।

इस यन्त्र को भोज पत्र पर अथवा सोना चाँदी, ताँबे के पत्रे के ऊपर लिख कर सुमधित द्रव्य से लिख कर प्रष्ट द्रव्य से पूजा करें। १००० बार मन्त्र का जाप करे तो विद्यासित होती है सर्प विष शत्रु भय नाश होता है। मन्त्र पूर्व दिशा में मुख कर, लाल आसन पर बैठ कर लाल माला से जाग करे जाप का मन्त्र - ३०० नमो पदमावती सर्वकामना सिद्धि हों हों नमः।

## काव्य नं० ७

कोपं वं ज सहं सः कुवलय किलनोहाम लीला प्रवधे। भूग भूगे भू भूः पृतित्र शिशकर धवले प्रक्षरक्षीर गौरे। व्याल व्यावद्ध जूटे प्रवल बल महाकाल कूट हरति। हा हा हुँ कार नादेकृत कर कमले रक्षमा देवी पद्मे॥ ७॥

#### यन्त्र रचना

सप्तम काव्यस्य, क्मल्ब्यू बीज, अष्टादशा क्षरं मन्त्र, ॐ ही धरणेन्द्र पद्मावति विद्या िद्धि

The state of the s

यन्त्र नं० ७

क्लीं श्री नमः। अनेन मन्त्रेण पूर्विदग्तवाउत्तराभिनुखं कृत्वा, माता सहःत्र जाप्यं कृत्वा। बुद्धि प्रवल भवित सोभाग्य विस्थाप्य, दलेषु अप्टादशाक्षरे। ॐ ही धरणंद्र पद्मावित विद्या सिर्धि क्ली श्री नमः, लिलेत्, तदुपरि प च अत्म हसः झ्वाझ्वीं झ्वां झ्वांप्रवल वल हाँहाँ हुरक्ष रक्षा, एतत् अक्षरेन वेष्टयेग्।

#### फल

यन्त्र रचना सन्त मोयन्त्र अस्ट द्रब्येन पूजनं कृत्वा, काव्य यन्त्र भन्त्र प्रभावात् राज कोपरोगादि भय व्यतरादि दोष उच्चाटनादि भय नष्ट भवति वंदि मोक्ष वल पराकामस्य वृदि भवति ।

इस यन्त्र के प्रभाव से राज्य का कोप मिटे। रोगादि भय नाश होय। व्यतरादि दोष का और उच्चाटनादि दोष का भय दूर हो। बंदिखाना में छुटे। ल परात्रमा की वृद्धि होय। इस यन्त्र को सुगधित वस्तुओं से लिख कर अप्ट द्रस्थ से पूजा करे।

## काव्य नं० ८

प्रतवींना वर्गरस्मिछ्रित घन महा सीडीमदूर घूली। सध्या रानारूणागी त्रिदश वर वधू वद्य पादार विदे। चचज्चंडासिधारा प्रहृतिरिपु कुलेकुंडली वृष्ट गंडे। श्राश्री थु श्रःस्मरति सद गज गमने श्क्षमाँ देवी पदमे।। ५।।

#### यन्त्र रचना

दशदल कमल कुत्वा तत्मध्ये प्रस्त्यम् स्थाप्य, कमलेषु, ३३ ही पदमे था शी थ्र श्रः नम, एतत् मव लिखेत् तदुपरि चतुदेश हो कारेन वेष्ट्येन् तदुपरि काव्य लिखेत् तत्पश्चात् अष्ट द्रथ्येन पूजन कृत्वा, काब्य, मन्त्र, यन्त्र, पार्व रक्षणात् अस्य प्रभावेन् सर्वलोके पूजनीकं भवति, धन धानयसस्य बृद्धिभवति सर्वभय नस्यति, देव समर्शन्व भवति ।

#### फल

म्रप्टम काध्यस्य प्र्यत्व्यं बीज, दक्षाक्षरे मन्त्र, ॐ ह्री पद्मे ध्रांधी श्रूध. तम., अनेन मन्त्रण, अष्टात्तर शत् १० व दिने कमल पुष्प मध्ये बीजाक्षर मन्त्राक्षर सयुक्तः लिखेत्, कपूँर कस्नूरिकाया, प्रात समये भक्षण कृत्वा, तस्य पुरूपस्य आयुचिर भवति,लक्ष्मी लाम भवति निष्वयेनः।

# यंत्र नं ०८



इस यन्त्र मन्त्र काथ्य कों मुगिध्य द्रव्य से लिख कर, फिर अप्ट द्रस्य से यन्त्र की पूजा कर, पास में रक्खे, यन्त्र को ताँवे अथवा चौदी सोना वा भोजपत्र पर निल्व कर पास में रक्खे तो, सर्वलोक में पूजा को प्राप्त होता है। यश की प्राप्त होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। देवता समान पूजा को प्राप्त होता है, सुखी हाता है, और किसी भी बात का भय मुद्धी रहता है।

ाबशेष मन्त्र ॐ हीं पद्मे श्रांशीं श्रूंशः नमः इस मन्त्र को १० ⊏ दिन में, कमल पुष्प के अन्दर बीजाक्षर और मन्त्राक्षर कपूँर और कस्तूरी से १० ⊏ दिन तक निख्ये फिर प्रातः समय १० ⊏ दिन तक भक्षण करें तो उस पुरूष की आयु बढती है। लक्ष्मी लाभ होता है, राज-द्वार में मान्यता मिलती है। और अस्यत सुखी होता है।

नोट जहाँ प्रायुवडाने की यन्त्र विधि लिखी है उस विधि में ऐसाभी क्रथँ बनता है, कि कर्पूर कस्तुरी को अक्षण करके १०६ दिन, में बीजाक्षर सहित मन्त्र को कमल पुष्प के अन्दर १०६ दिन तक प्रतिदिन लिखे।

### काव्य नं ० ९

विस्त्रीमें पद्मपीठे कमल दल निवासोचिते काम गुप्ते । लां तां ग्रीं श्रीं समेते प्रहसित वदने दिव्यहस्ते प्रशस्ते । रक्ते रक्तोत्पनाङ्गि, प्रतिवहसि सदावागमवं काम बीजं । हसा रुड़े, त्रिनेत्रे भगवित वरदे, रक्षमां नेवी पद्मे ॥ ६ ॥

#### यन्त्र रचना

विश्वति दलंकमलं कृत्वा, तन्मध्ये प्लोबीजंस्थाप्य, दन मध्ये, ॐ हीं धीं धरणेन्द्र पद्भावति बल पराक्रमाय नमः एतत्मन्त्र लिखेत्। तदुःरि ॐ ही धीं पद्मावति लांतांग्रीं श्री की द्वौरंरी भूतें भूते हीं हों हीं वास्भवेनसः, एनत् अक्षरेन यन्त्र बेच्टयेत् यन्त्रस्य प्रष्ट द्रव्येन पूजन कृत्वा। काव्य यन्त्र मन्त्र प्रभावात् सर्वं क्षेम कुणलं भवति।

यस्त्र नं ० ह



#### फल

नवम काध्यस्य प्तौ बीजं विसत्यक्षरं मन्त्र । ॐ ह्वीं श्रीं घरणेंद्र पद्मावति बल पराक्रमाय नमः । यनेन् मन्त्रेण पूर्वाभि मुखं पोत बस्त्रं, पीतासने सहस्त्र द्वयं बास्यं कृत्वा एक विवति दिने मन्त्र सिद्धि भवति, राज्य स्थानलाभं भवति ।

इस यन्त्र के मन्त्र को पूर्व में मुख करके पीला वस्त्र पहन कर पीली माला से दो हजार जाप पीले आसन पर बैठ कर २१ दिन तक करे तो मन्त्र सिद्ध हो जाता है फिर यन्त्र पास में रवड़े। यन्त्र सुगन्धित द्रव्य से भोज पत्र पर लिखे और यन्त्र की अच्छ हव्य से पूजा करे। काव्य मन्त्र यन्त्र का नित्य हो स्मरण करे, तो नया स्थान का लाम हो और नाना प्रकार की संपदा का लाभ होता है। बतु तो सन्मुख भी इस यन्त्र के प्रभाव से नहीं आयो । मन्त्र अपने का—च्ये ही श्री धरणेन्द्र पद्मावति बलपराक्रमाय नमः।

## काव्य नं० १०

षट्कोणं जक्रमध्ये प्रणव वरयुते बाग्भवे । काम राजे । हंसारूढं सविन्दो विकसित कमले कणिकामे निष्ठाम । नित्ये क्लिन्ने मदाइं द्रव्यसि सतत सां कुसे पास हस्ते । ध्यानात् सक्षोमयन्ति त्रिमुबन बशकृत् रक्षमां देवी पद्मे ॥ १० ॥

#### यन्त्र रचना

पट कोण यंत्र कृत्वा, ऐ बीजं मध्ये स्थापयेत, तत्पश्चात् क्ली एँ ह्रीं श्रीनमः स्थापयेत् तदुपरि पट् कोणं एकविदाति क्लीं कारेन वेष्टयेत् अष्ट द्वश्येन पूजनं कृत्वा एकाप्रचिन्ते न साध्येत् । काव्य यन्त्र मन्त्र प्रभावात् तथा यन्त्र पाश्चें रक्षणियात् प्रस्य प्रभावेन लक्ष्मी लाभो भवति राजा प्रसन्त भवति, देव आशीर्वादं ददाति प्रस्थक्ष भवति अस्य प्रभावात् ।

#### फल

दशम काव्यस्य एँ बीज वाष्मव शक्तिः वद्यावर कन्न ॐ हीं श्रीं क्ली एँ हां हीं हू नमः, प्रनेन मंत्रेण जाप्यं इत्वा बृहस्पति समानं भवति द्वादमः सहस्तं व्येत जाति पुण्येन् जाप्यं इत्वा । वृहस्पति समबुद्धि भवति । एक विभादिन क्ये क्युक्यर्गत् जाप्यं कृषुँ एक स्थाने स्थिता, एकासन इतत्वा द्वादक सहस्त्र आप्यं कृत्वा ।

यन्त्र न०१०



इस यन्त्र को सुगन्धित इध्य से भोज पत्र पर लिखे अथवा सोना, चौदी, तौवा के पत्रे पर लिख कर ध्रष्ट इच्य से यन्त्र की पूजा करे फिर मन्त्र का जाप ३१ दिन मे १२००० (बारह हजार) जाप एकासन करता हुआ। दीप धूप विधान से बुद्धाचर्य रखता हुआ। जाति पुष्प (जाइ) फूल में करेतो बृहस्पित समान बुद्धि होती है। यन्त्र को पास में रखने से अरयत लंडमी लाभ होना है। राजा प्रसन्न होता है। देव प्रस्थक्ष होकर बरदान देता है।

## काव्य नं० ११

आ कों ही पच वर्णे लिखित प्रवर षट् चक्र मध्ये हस क्ली। कों कों पत्रां तराले स्वरपरि कलिते वायुना वेष्टि तांगी। ही वेष्टयां रक्तपुष्पे जंपित दल महा क्षोभणी द्वाविणीत्वं। त्रैलोक्यं चालयंति सपदि जनहिते रक्षकां वेबी पद्मे ।। ११।।

#### यन्त्र रचना

षट दल कमलं कृत्वा पं बीजं, मध्ये स्थापयेत् षट सर्दे हस कृतीं को को ही बीजा क्षरेत् केष्टयेत् आ को ही श्री पदमे एनत् अक्षरेत् षट्दल कमलं मध्ये लिखेत्। तदुपरि पोडण ही कारेत् केष्टयेत् वायुत्त्व मध्ये, यत्रं साधयेत् रक्तपुष्प अष्ट द्रव्येन पूजन कृत्वा यत्रत्र सन्त्र साधनात चितित कार्यस्य सिद्धि भवति, शत्रु क्षयंयाति खडमी नामो भवति, सद्गति प्रास्ति भवति । यत्र न०११



फल

एकादशम काव्यस्य पंबीज, द्रो, णक्ति पोडणाक्षरै मंन्त्र, ॐ ही थी आ को ही क्ली को ही एँ पदमावती नमः, अनेन मत्रेण पूर्व दिशा मूख क्रावा द्रादश सहस्त्र जाप्य १२००० रक्त पुष्पेन् कृत्वा, मन्त्र सिद्धिभेवती मन्त्र प्रभावात् सर्वजनप्रियो भवति, अस्य प्रभावात् चत्रवर्ति समान भवति, सर्वजन वशी भवति । माग्योदय भवति ।

इस यन्त्र को भोज पत्र पर सुगन्धितः द्रव्यःसे लिखे, अथवा सोना, चादी, तावा, के पत्र पर अष्ट द्रव्यासे खुदवा कर ग्रीर लालः ुष्यःसे। यन्त्र को पूजा करेसो, जिस्तित कार्यकी सिद्धि होती है। श्राष्ट्र कार्यको प्राप्त होता है।।कश्मी क्रस्ट काम होता है। सद्युति की प्राप्ति होती है। अर्क्ष हीं श्रीं झां कों ह्वीं क्लो कों हो एं पद्मावित नमः, इस मन्त्र को पूर्व दिशा में, मुख करके बारह हजार लाल फूल से जाप करे तो मन्त्र सिद्ध होता है। मन्त्र के प्रभाव से समस्त पृथ्वी के लोग चरणों में धाकर पड़े, चक्रवर्ति के समान भाग्यो दय करता है।

## काव्यनं १२

ब्रह्माणी कालराणी भगवती वरदे विंड जामुंडि नित्ये। मात गांधारि गौरी वृति मति विजये कीति ही स्तुत्य पद्मे। संग्रामे शत्रु मध्ये ज्वलद नल जले वेष्टि तेग्यैः सुरास्त्रैः। सां क्षीं सुंक्षः क्षणाद्वें क्षतिरिष्ठ निवहे रक्षमां देवी पद्मे। १२।।

#### धस्त्र रचना

षोडस दल कमलं कार्यं, मध्ये धम्ल्य्यू ह्याप्य, दले पोडस देवा । ॐ न्नहाणी ॐ कालरात्री, ॐ भगवते, ॐ सरस्वती, ॐ चडी, ॄॐ चामुडायं, ॐ तित्यायं, ॐ मातायं, ॐ मांचारी, ॐ मौरी, ॐ धृति, ॐ मित, ॐ बिकयं, ॐ कीति, ॐ ही नमः, ॐ प्यावत्यं नमः, चिलेत् पश्चात् सम्त्रस्योपिर चतुकाणे सा शी क्षु क्षा, निलेत् तदुपरि काव्य लिलेत् यन्त्रस्य अध्य द्वयेत् पृथ्वक कृत्या कव्य, यन्त्र, मन्त्र, पठनात् त्रत्व मु मयति, सन् उप्मत भवित नाण भवित सन्त्रस्य सम्त्रम्य सम्त्रम्य सम्प्रम्य सम्त्रम्य सम्

#### फल

द्वादश काव्यस्य ध्रस्त्व्यूं बीजं, माया शक्तिः विविश्वति अक्षरं मत्र ध्रे ही श्री प्रीं प्रीं क्लीं की पद्मावित घरणेंद्र सहिताय का की क्षूं कः नमः धनेन मन्त्रे ग्रा, हस्ताकं, वा मूलाकं वा पुष्पाकं दिने पत्रविवाति सहस्त्रेण २४००० दिलाणिदशा साधन कृत्वा कृष्ण पुष्पेन होम, कृष्ण माला जाप्यं कृत्वा, शत्रुस्य मरणं भवति, सम्राम विषये जयं भवति।

इस यन्त्र को भोज पत्र पर सुगन्धित इच्य से निस्के अथवासोना,चादो,ताबाके पत्रापर लुदवाकर यन्त्र की अरुट द्वय से पूजाकरे फिर मन्त्र की साधनाकरे,यन्त्र:—ॐ हीं श्रीप्रीप्रीक्लीकों <द्कावतीद जेन्द्र सहिताय आसांकीं क्लूका नमः इस मन्त्र को कासी

यन्त्र नं० १२



माला से भ्रौर काले पुष्प से पचीस हजार (२५०००) रविहस्त नक्षत्र में श्रयवा रविमूल नक्षत्र में बारिव पुष्यामृत दिन में जाप करे काले कूल से होम करे, तो शतु मरे और सग्राम में जय हो। काव्य, यन्त्र, मन्त्र, के पढ़ने से और पूजन करने से शत्रु मरे वा भृष्ट होय, शत्रु पागल हो जाय, भ्रौर मन्त्र से मिर्च मत्रीत कर होम करे, तो शत्रु का मरण हो जावे।

## काव्य नं. १३

स्त क्ष्में को दंड कार्ड मुसल हलधरै वाण नाराच चकै। शक्त्या सल्य त्रिणुलै वर फर्गा ससरै मृद्गरैम् टिट दंडै। पासैपायाण वृक्षे वर गिर सहितेरिष्ट सस्त्रै मन्दिः। दुष्टाना दारसंति वर भुज सक्ति रक्षमा देवी पर्षे ।। १३।।

#### यन्त्र रचना

अध्दत्त कमलं कृत्वा म्म्ल्यूं मध्ये स्थाप्य, अध्दाक्षर मन्त्र, ॐ एँ द्रां हीं भूां हीं हूं लिखेत तबुपरि, ॐ घक्ति नमः, हीं बक्ति नमः, भीं शक्ति नमः क्लीं शक्ति नमः, चतुर्दिक लिखेत, अध्द द्रव्येन च रक्त पुष्पैः यन्त्रस्य पूजनं कृत्या, एकाग्रिक्तेन् यन्त्र मन्त्र साधन कृत्यीत, अस्य प्रभावात् सर्वं बांख्यासिद्धि भंवति दिश्य दृष्टि भंवति सर्वं लोकस्य वशीकरणं भवति।



ग्रस्का सं ० १३

#### मन्त्र साधन विधि

त्रयोदशः काव्यस्य म्म्ल्यूं बीजं, दंड शक्ति चतुर्विशति स्रक्षरं मन्त्र, ॐ हो पद्मावति उपसर्ग भय निवाश्य हा प्री क्लीं हो नमः, अनेन मंत्रेण द्वादशः सहस्त्रेन १२००० उत्तरदिशा जाप्यं कृत्वा होस्रणीस्य—होम कुर्यातृतिह विद्या सिद्धि भैवति, चितित कार्यं भवति, होमस्य भस्मं तथा मिष्टान्तंसह स्नादयेत् तिह स्त्री पुरूष वस्यं भवति।

इस यन्त्र को सुगन्धितंद्रव्य से भोजपत्र पर लिख कर लाल पूल और अपट द्रव्य

से पूजन करे। एकाग्र मन से मन्क्ष की साधनाकरेती मन वांख्रित कार्यकी सिद्धि होय। दिष्य दृष्टि होय बसीकरण होय।

ॐ ह्रीं पद्मावित उपसर्ग भय निवारय ह्रां प्रौ क्वी ह्रीं नसः, इस मन्त्र का वारह हजार उत्तर दिशा में मुख करके जाप करे (हीखणी) का होम करे तो दिखा सिद्धि होय। मन में चिन्तन करे तो कार्य होय, मिष्ठान्न और होम की राख दोनो मिलाकर जिसकी खिलावे, पुरूष वास्त्री वश्य होय।

नोट—इस यन्त्र मन्त्र की विधि में होखणी द्रव्य का होम करे, लिखा है सो (हीखणी) क्या वस्तु है सो पर्य समाज में नहीं घाया है। हमने भी जैसा था, वैसा लिख दिया है।

(होखणी) शब्द का घर्ष मेवाड़ी भाषा में नाशिका सुंगने वाली को कहते हैं। स्रोर गुजराती भाषा में ही वणी कपास होता है। यहां हीरवणी कपास ही होता है। उसका होम करे।

## काव्य नं. १४

यस्या देवं नरेद्रौर सरपतिगणै. किन्तरै दानवेंद्रैः । सिद्धौनिगन्द्र यक्षौवंर मुकुट तटै घृट्ट पादार्रविदे । सौन्ये सौ भाग्य लक्षमी दलित कलिमले पद्म कल्याणमाले । प्रवे काले समाधि प्रकट्य परमं रक्षमां देवी पदमे ॥ १४ ॥

#### यन्त्र रचना

एक विश्वति दल कमलं त्रित्वा, मध्ये, मुस्त्व्यूं स्थाप्य, कमल दले, ॐ ह्री श्री पद्मावती सर्व कत्याण रूपे रां री द्वां द्वीं हों नमः लिखेत, ततुपरि षोडश श्री कारवेष्टयेत् तदुपरि काव्य लिखेत, नःनाप्रकारेत् मध्य क्ष्यं यन्त्र पूजन कृत्वा, बीज मन्त्र यन्त्र प्रभावात् स्वगं लो। स्य, थक्ष, किन्तर, देव, भूत भैर बादि सिद्धि भंवति, राजा प्रभा, स्त्री, पुरूषादिक सर्व वस्य भवति, सीभाग्य लक्ष्मी दवाति । वृद्धि मोक्षां भवति ॥ १४ ॥

#### फल व साधन विधि

चतुर्दश्च गव्यस्य अवस्त्वर्णु बीजं, माया शक्तिमेएक विश्वति अक्षरं। मन्त्र–ॐ ही श्री पद्मावति सर्वकल्यारा रूपे रारी द्वा द्वी द्वों नमः । श्रनेन संत्रेण एक विश्वति सहस्त्रेण २१००० जाप्य कृत्या, उत्तर दिशा मुखं कृत्वा, पीत वस्त्र परिश्वान्यः। पीत पुण्ये सरसपंच घृत संयुक्त होमयेत् सहस्त्र एक विद्यति । ४६ दिन मध्ये विद्या सिद्धि भवेत् । अस्य विद्याः प्रभावात् वैदाः प्रसन्न भवति सोभाग्य, लक्ष्मी, प्राप्ति भवति ।

इस यन्त्र को सुर्गाधित ब्रब्ध से घोज पत्र पर लिख कर अष्ट ब्रब्ध से पूजा करे अथवा सोना, चांदी, तांबा के पत्रे पर यन्त्र लिख कर अष्ट ब्रब्ध से पूजा करे तो यन्त्र मन्त्र के प्रभाव से स्वर्ग लोक के देवता यक्ष, किन्नर, देव, भूत, भेरव की शिद्धि होय। राजा, प्रजा, स्त्री, पुरूषादिक सर्व वस्य होय, सोभाग्य, लक्ष्मों की प्राप्ति हो, बंधिखाने से छूटे।

ॐ हो श्री पद्मावित सर्व कल्याण रूपे रारी बाबों द्वों नम । इस मन्त्र का २१००० (इत्वार जाप उत्तः दिसामें मुह करके पीले वस्त्र पहन कर जाप करे, पीली सरसों, पीले फूल और घो मिला कर २१००० हजार मन्त्र से होम ४६ दिन तक करे तो विद्या की सिद्धि होती है। प्रसन्त्र होय, सोमान्य लक्ष्मी की प्राप्ति होय।

यस्त्र नं०१४



## काव्य नं १५

ूर्प ध्वंदन तंदुले ग्रुभ महागधेदच मन्त्रालिकः । नानावर्ण फर्ने विचित्र सरसैः दिव्यं मनो हारिभिः । दीर्पने वेद्य वस्त्रैर नुभवनु करै भक्ति युक्तः प्रदत्वा । राज्यं हेत्वा ग्रहाण भगवति वरदे रक्षमां देवी पदमे ॥ १५ ॥

#### यन्त्र रचना

चतुर्देश दल कमलं इत्वा इम्ल्ब्यूं बीजं मध्ये, स्थाप्य दलेषु मन्त्र । ॐ ह्रीं पद्मे राज्य प्राप्ति ही नली कुरू २ नम , लिखेत् । तदुपरि षोडण ह्रों कारेन वेष्टयेत् तदुपरि कार्ब्य लिखेत् । परचात घूप दीप नैवेदा, पुष्पेन पूजनं इत्वा, राज्य लाभं संनान प्राप्ति भंवति ।

#### मन्त्र साधन विधि

पंच दशम काव्यस्य अम्रुव्यूंबीजंरक्त दताशक्ति चतुर्दशाक्षरै। यन्त्र नं०१५



भन्तः — ॐ हींपद्ये राज्य प्राप्ति हींक्लींकुरु २ नमः । अनेन् मन्त्रेण पोडशः सहस्त्र जाप्यं साध्येत, ‡मास द्वेयन राज्य प्राप्ति भवति ।

इस यन्त्र को मुगन्धित द्रव्य से भोज पत्र पर वास्रोना चांदी के पत्रे पर लिख कर बूप दीप नैवेद्य पुष्पों से यन्त्र की पूजा करे,तो राज्य कालाभ,सतान की प्राप्ति होती है।और मन्त्र काजाप सोलहहजार करके मन्त्र सिद्ध कर लेवे, तो दो मास में राज्य की प्राप्ति होती है।

## काव्य नं १६

गज्जेंन्तीरद गर्भ निर्मत तिहत् ज्वाला सहस्त्र स्कुरित्। सद्वज्ञांकुल पास पंकज करा भवत्या मरे रचिनाः। सयपुष्पित पारिजात रूचिरं दिव्यं बपु विश्वतिः। सामापात् सदा प्रसन्न बदना पदावती देवता।। १६।।

#### यस्त्र रचना

पंचित्रणति दल कमलं कृत्वा, ब्य्न्य्यूं मध्ये स्थाप्य, बीजंदल मध्ये मत्राक्षर। अन्तमो प्ररणेन्द्र पद्मावित सहिताय ही श्री जो जी क्षां सी श्रो ही नमः लिखेत्। तदुपरि पोडण अ्थं कारेन वेय्टयेत् परचात उत्परि काब्यं वेय्टयेत् वेय्टन कृत्वा। प्रष्ट ब्र्व्येन पूजनं कृरू, यन्त्र, मन्त्र, प्रभावात् कुबुद्धिनाणं भवति तथा पर कृत मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषनादिक कर्मनष्टं भवति दुष्टाना नाशं भवति।

#### मन्त्र साधन व फल

षोडणम काव्यस्य ब्ग्न्ट्यूं बोजं, श्री शक्ति, पंचविशति मंत्राक्षरेः। ॐ नमो भगवते घरणेन्द्र पद्मावति सहिताय हीं श्री जा बीं क्षा क्षी प्रों ही नमः। अनेन संवेण, अष्टादश मन्स्त्रेन १८००० जाप्यं कृत्वा श्वेत पृष्प श्वेत, सिदार्यं, व नारिकेल संयुक्त दिने होम कृत्वा, तःमत्र सिद्धि संवति, तस्य प्रभावेन, बंध्या पुत्रवति भवति, नव प्रका न् विद्याभयं न भवति।

इस यन्त्र को सुगन्धित इध्य से लिख कर अपट इध्य से पूजा करे। अथवा सोना, चादी, व तांवा, के ऊपर खुदवा कर अप्ट इध्य से पूजा करे। तो दुर्खुंढि का नाश होता है। और परकृत मा ण, मोहन, उच्चाटन दिक कर्म का नाश होता है और दुष्टों का नाश होता है।

यन्त्र नं० १६



मन्त्र का जाप ग्रधारह हजार (१८०००) जाप करके फिर सफेद फूल और सफेद यसों और नारियल का गोला तीनों को मिलाकर होंम करें, तो मन्त्र की सिद्धि होती है। मन्त्र उपभाव से वध्यास्त्री पुत्रवान होती है, और नो प्रकार की अग्नि का नाश होता है। यन्त्र नन्त्र और काब्य को पास में रक्खें।

## काव्य नं १७-१८

ताराखं सुगता गर्म भगवती गौरीति शैवागमे । वष्मा कौलिक शासने जिनमते पद्मार्वात विश्वता । गायत्री श्रुत शालिन प्रकृति रित्युक्तासि सांव्यागमे । मातर्भारित कि प्रभूत भणितं व्याप्त समस्त त्वया ॥ १७ ॥ संज्ञप्ता कणवीर रक्त कुसुमैः पुत्र्येश्चिर सचितं । सम्मिश्रैः घृत गुग्गुलोच सबुभि कुंडितकोणे कृतः । होमार्थ कृत षोडणांगुल सतास वन्हौ दशांस ज्येत् । तं वाचं वदसिह देवी सहसा पदमावित देवता ॥ १८ ॥

अस्य काव्यस्य, हं, शक्ति, गम्ल्यूं बीज एकोन विशति क्षरैः। मन्त्र — ॐ ही श्री एँ क्क्षी झा प्रों आं को पद्मावित रक्त रूपे नम । श्रनेन मन्त्रेण सवालक्ष १२५००० जाप्य क्वरवा, अध्टांग धूप, दीप, नैवेद्येन ।

#### यन्त्र रचना

पद्मावित स्वरूप रक्त वर्ण चतुर्भुजा, पद्मासना, ग्रंतृश त्रिशृत, पास, कमल, हस्ते, देव्यापरि नदस्त कमलं इत्खा, तत कमल परिदेप्यादतैः। ॐ ही धी कली ऐंश प्रोह र लिखेत्। अनेन मन्त्रेण, ॐ ही श्री ऐंक्ली झा प्रोग्नाकां पद्मायित रक्त रूपे नमः बैटटयेत तत् अपने होम कुडंकृत्वा दशास होम कुरू।

इस यन्त्र को पद्मावित के आकार का बना कर उत्पर नो कमल दल बनावे । उसमें दक्ष ही श्री क्ली हो भी हुँ र लिखे, उत्परि के ही श्री हो बली हा भी आ को पद्मावित रक्त रूपे नमा लिखे, फिर होम कुँड बनावे। होम कुँड बोकोन अगुल २४ उसका विस्तार अगुल १०० उसके मध्ये मे योग्याकार कुँड अगुल ६४ विस्तार मध्य मे करें। लाल कनेर के कुल, गुग्गुल, ची, कपूँर, सहित मिण्टान, तिल, ये सब भिलाकर होम कर.। जितना जाप मन्त्र का किया हो उसका दक्षास होम करता, तब देवता अस न होता है, और प्रवना अक्ष मामता है। हलवा, पुरी, २५ सेर, लहू ४ सेर, मेवा ४ सेर, स्वीर ४ सेर, टन्यादिक अक्ष दीजीये, तक पद्मावित प्रत्यक्ष होकर कहें, की बर मांगों नव जो इच्छा हो सो देवा मे वर मांग तेना, कार्य खिद्ध होता है। पद्मावित देवी को छही सिद्धान्त वाले अलग २ नाम से पुकारते व पूजा करते हैं। कुँ ही श्री ऐ क्ली जा भी आ को पद्मावित रक्त रूपे नमा वह सम्ब का सवा लक्ष १,२४,००० आप करे। धप्टाग पूप दीप नैवेष से करे। यन्त्र से देवी की भूति बनावे।

# काव्यनं ०१७व १८ का यंत्र ह



## काव्य नं ० १९-२०

पाताले क्रसता विषं विषधरा धूर्मंति ब्रह्माडजा । स्वर्भूमीपित देव दानव गणा सूर्येन्द्र जोतिर्गरणा ॥ कत्पेन्द्रास्तुत पादणकज नतामुक्तामणि दव्देविता । सात्रैलोक्यनताः मितिस्त्र भूवनस्तुत्यास्तुना सर्वदा ॥१६॥

ही कारे चन्द्र मध्ये पुनरिप वसये बोडबावत पूर्ण । बाह्ये कठेर वेष्ट्यां कमलदलयतम् सूल मन्त्रं प्रयुक्तः । साक्षात् त्रं लोक्य वस्य पुरुष वसकृत मत्रराज्येद राज्यं । एतत्तत्वं स्वरूपं परम पदिमदं पातुमां पार्च्वनाय ॥२०॥ अस्य द्वय काव्यस्य, स्रस्ट्यूं वीजंस शक्ति, त्रिशत् अक्षरेत् मन्त्रः । ६० ही ऐंधरणेन्द्राय विषहर पन्न गरुपाय था श्री श्रं हर हर हा हुं हों नमः ।

इस विद्या मन्त्र का एक लाख (१०००००) जाप पूर्व की तरफ मुख करके बहुत्तर (७२) दिन तक जाप करे, मन्त्र सिद्ध हो जायगा। मन्त्र सिद्ध होने के प्रभाव से साधक को पानान वासी विषधर, देव, भूमिजा स्वर्गादि देव, दानव, यक्ष, राक्षस, कल्पेन्द्र, मूर्यादि ग्रह गए, समस्त साधक के चरण कगलों की पूजा करते हैं।

#### यन्त्र रचना

कन्ये देवा, धरागेद्र देवेन कथं भूतं धरणेन्द्रादि विष हर पन्नग पुरुषाकार स्वरूप दिभुजा सप्पीकार मस्तके अद्धं चन्द्राकार, तन्मध्ये ही कारे स्थाप्य, पुनरिप पोडश वर्णेन मन्त्रेना अक्षेत्री विषहर पन्नग धरणेन्द्राय नम लिखेत् कठ देशे रविक रीस्थाप्य पूर्ति प्रष्टदल कमल मन्त्रेन अक्षेत्री ए धरणेन्द्राय विष हर पन्नग ख्याय श्रांश्री अ्रूहर हर हां ह्यूहं नमः वेष्टयेत् श्रनेन प्रकारेन धरणेन्द्र स्वरूपं क्रत्या।

ये यन्त्र साक्षात् पुरुष त्रैलोक्य को बद्दाी करता है। मन्त्र का राजा घरणेन्द्र है। लक्ष्मीमनोकामनाको देने वालाहै।

नोटः—इस १६–२० के ब्लोक की विधि मे हमे कुछ अशुद्ध पाठ नजर आता है। क्योंकि जहां

स्लोभ में — "बाह्य कठेर बेष्ट्यां कमल दल यूतं भूल मन्त्रं प्रयुक्त ।" ऐसा पाठ है। किन्तु हमारी समभ से तो यहाँ — बाह्य ठंकार बेष्ट्यं होना चाह्यि। समभ में नहीं आता कि कहाँ पाठ बदल गया है। जब यक पूर्णं प्रमाण नहीं मिले तब तक पाठ बदलना ठीक नहीं जमता है। हमने जैसा पाठ था वैसा ही यन्त्र बना दिया। विशेष विद्वान लोग समझे। जितने आजकल उपलब्ध पाठ है, उसमें ऐसा ही पाठ है।

## काव्य नं० २१

क्षुद्रोपद्रव रोग शोक हरनी दारिद्र विद्रावनी। व्याल व्याद्र हराफण क्याध्वरा बेह प्रभा म सुरा।। पातालाधिपते प्रियापणयती चिंतासिए। प्राणिना। श्रीमत्पाद्यंजिनेश शासन सुरी पद्मावती देवता।।२१।।

इस काव्य का पाठ करने से शुद्रोपद्रव, रोग, शोक, दारिद्र, दुख, दुबुंद्धि, व्याध्र, सर्प्य, विष, राज भय, दुब्ट नर्म, माःण, उच्चाटन इत्यादिक घरणेन्द्र पद्मावती, जो पाताल वासी देव हैं, वह दूर करते हैं।

> भक्तवाना देहि सिद्धि सम सकल किसमलं देखि दूरी कुहत्वं। सर्वेषा धार्मिकाना सतत नियमितं वांख्रित पुरयस्व।। संसाराच्यो निमम्नं प्रगुण गुण गुत जीवराणि च त्राहि। श्री जर्जेनेन्द्र धम्मं प्रगटय विसल देखि पद्मात्रति त्व।।२२॥ मातः पद्मान पद्माग क्ष्यिरै पद्मप्रमुनानने। पद्मा गोदिनी पद्मराग क्ष्यिरै पद्म प्रमुनाचिते। पद्माकादिनी पद्मराग क्ष्यिरै पद्म प्रमुनाचिते। पद्मोत्वासिनि पद्म नाभि निलये पद्यालये पाहिमां॥२३॥ दिव्य स्तोत्रं पवित्र पटुतर पठित भक्तिपूर्वं त्रिसंच्यं। लक्ष्मी सौभाग्य रूप देलित क्षित्राणं गंगलं मंगलाना॥ पूज्या कल्याण माला जनयति सतत पाद्यनाथ प्रशादात्।

# 🗻 काव्य यंत्रनं १४-२० 🙈



नाट:-कंडमें अण्ट इतकमलहै उसमें ये मंत्रतिकें-ॐहीं हैं धर्णे द्राय-

# श्री चक्रं श्वरी देवी



政治武治政治政治政治政治政治政治

या देकि त्रिपुरा प्रात्रयगसा शीधासि शीधप्रदा। या देवी समया समस्त भूवने संगीयते कामदा ॥ तारामान विमर्दनी भगवति देवीच पदमावती। साम्ता सर्वगतास्त्वमेव नियतां मातेति तुम्यं नमः ॥२५॥ पद्मासना पद्मदलाय ताक्षी पद्मानना पद्म कराहि पदमा । पद्म प्रभा पार्श्व जिनेन्द्र यक्ष्या पदमावती पातुफरानिद्र पत्नी ।।२६।। पठितं भणितं गणितं जय विजय पराजितं धनं परमं । जयं च सर्वव्याति हरं जयति श्री पद्मावनी स्त्रोतं ॥२७॥ प्रथम हरति घोरोपद्रव दुर्निनारं। द्वितीय मपि च हन्या घातिघातं समस्त ॥ तुतिय हरति मारी तुर्यंकं शत्रु शोकम्। शर जकृतवशकारी षष्ट कोच्चाटनघ्नं ॥२६॥ मृति यूग विष नाशं चाडमो हो गहुन्यात्। मन वच वपु गुह्या भावयुक्तीन निर्द्धा ।।२६।। स्मरति न मति पादंयो विदश्यात् त्रिकालं। स भवति मति पूर्ण पापपंक विमुक्तः ॥३०॥ सुख धन यश लाभो पुत्र कामाप्ति निष्टो। मनसिज बरकामा देवि ध्यानाद् भवन्ति ॥३१॥ सद्ध्यानाद् देवि जातात्सुर नर भूजगैश्वर्यमारोग्य युक्तं। नागेन्द्रै स्तं, ग देहं मद गलति कटं कोप युक्तं द्विरेफैं: ।।३२॥ वाजिनां द्वंद्व वृदैर्जल भूवि रवचरं वायु वेगं मनोज्ञं। तारुण्यं दिव्य रूप सूर युवतिनिभं भत्त चेतोनुगम्यं ।।३३।। त्वन्ता मस्मरणाद् भवन्ति भूवने वागीश्वराणां विभुः। लक्ष्मी निर्भर माप्नुवंति च यशोहंसाज्ज्वलं निम्मंतः ॥३४॥

त्वत्पादार्चनया नमन्ति च स्वय भूमिश्वराणां प्रभूः। पुत्राप्तिर्वर वन्धू गोत्र विमल वस्त्रं च नाना विद्या।३४॥ त्वन्नाम स्मरगाद् ब्रजंति नितरां हारंति च दुर्जनाः। भूत प्रेत पिशाच राक्षस सुरा दुष्टाग्रहा व्यन्तराः । ३६ । डाकिन्योऽसूर दृष्ट शाकिनी गएग सिद्धादयश्चीरगोः। दन्ती पृश्चिक दृष्ट कीटक रूजाः दुर्भिक्ष दावानल ॥३७॥ श्रुटयंति शृंखल वन्धनं बहुविषै पारोश्च यन्मोचनं। स्तम्भे शत्र जलाग्नि दारुण महि नागारि नाशेभयम ॥ दारिद्रय ग्रहरोग शोक शमनं सौभाग्य लक्ष्मीपद । ये भक्त्या भूवि सस्मरन्ति मनुजास्ते देविनाम ग्रहम् ।।३८।। यां मन्त्रागम बद्धिमान बितनोल्लास प्रसादार्पेगाां। यां दृष्टाशय क्लुप्त कार्मणगण प्रध्वस दक्षाङकृशां।। आय वृद्धिकरा जरामयहरां सर्वार्थ सिद्धि प्रदां। सद्य प्रत्यय कारिणी भगवती पद्मावती संस्तुवे ॥३६॥ आह्वान नैव जानामि न जानामि विसर्जनं। पुजामचीं न जानामि क्षमस्व परमेव्वरि ॥४०॥ ग्रपराध सहस्त्राणि कियान्ते नित्य शोमया। देविप्रसीद तत्सर्वे क्षम्यतां परमेश्वरी ॥४१॥ आज्ञाहीनं कियाहीन मन्त्र हीन च वल्हतं। तत्सर्व क्षम्यता देवि प्रसीद परमेम्बरी ॥४२॥ ।। इति ॥

87

# श्री चक्रेश्वरीदेवी स्तौत्र यन्त्र मन्त्र (हिन्दी) विधि सहित

स बीज मन्त्र यन्त्र गर्मित चकेश्वरी स्तोत्रं लिख्यते ॥ श्री चके चक्रमीमे ललित वर भुने लीलया लालयन्ती । चकं विद्युद्धकाणं ज्वलित शत शिरवे के खगेन्द्राधिक्दे ।। तत्त्वे रूद्धूत भासा सकल गुण निषे मन्त्र रूप स्वकान्ते । कोट्यादित्य प्रकाशे त्रिभुवन विदिते त्राहि मां देवि चके ॥१॥

टीका :-हे चके 'देवि' त्व 'मां' त्राहि रक्षं पालय, कथं भूत' है चके, श्री चके 'वकेण भीमे, भयंकरे पुनर्लेलित वर भुजे, चकं 'लीलया' लालयन्ती, कथं भूतं, चकं, विग्रहरं असावा, यस्य तत्, पुनर्ज्वलित, शतिशक्षं, ज्वलिता दीरताः, शतिशक्षां, शतािक्तं, शति। सिक्षां, यस्मिन्, तत् पुनः कथं भूते, देवि रवे, भाकाशे, कोट्यादित्य प्रकाशे, कोटि सूर्य प्रकाशे पुनः चगेन्द्राधिक्छे, गरु डा क्छे, पुन, स्तर्त्वं, स्सप्त तत्त्वं क्द्भुताया भास, स्तया सकलपुण निभे, है मन्त्र क्प स्वकान्ते, हे त्रिभुवन विदिते त्रिलोक प्रसिद्धे त्वं 'मां' वाहि योजनीयं चेति पदार्थः।

## शान्ति कर्म

#### ॥ यन्त्रोद्वार ॥

अस्य 'तत्व' समुद्ध]यते 'श्रीचके' श्रांतश्चके, अम्यंतर कर्णिकायां 'खे' चक भीमा गरुडा रूढा भूजे 'चक्र' लालयन्ती इ 'रूपा' लक्ष्मी रूपात 'तत्त्वं श्रीचके अष्टार चके श्री बीज लेखनीय चक्रशब्देनारुगर चक्रं —मृद्धाते पुनस्तत्त्वं स्सप्त तत्त्व बीजं रूद्भूता 'या' कान्ति, स्तया, सकल गुण निषे, रितिपदेन कलाभिः धोडश कलाभिः गुणैरस्ट बीजाक्षरै स्तया निध्या-क्षरै स्तया, मुल मत्रेण रूपं वेस्टियत्वा ध्यातव्या।

#### अस्य मन्त्र :

ॐ ऐंश्री दके दकमीमे ज्वल २ गरुड पृष्टि समारूडेहांही हूंहींहः स्वाहा।

विद्युद्वीजं 'ऐ' 'तत्त्वानि ग्रामादीनि चेतिज्ञेय ॥

## ग्रथ विधि:

पूर्वादिक् 'आसनं' 'पद्यासनं' प्रभातः कालः वरद मुद्रा इत्यादि को ज्ञेयः। शान्तिः कर्मणः फलं सकल गुण लाभो निधि लाभक्चेति ज्ञेयः।

यन्त्र नं० १

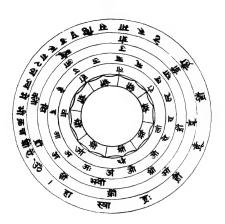

# बीजोत्पत्ति समुद्देशः

सूच्यते 'बीज कोशतः, विज्ञानार्यं प्रतीत्यर्यं, फलं, तेषां, पृथक २ तत्वानि, कानी' सप्तंव, आ वां हां ता रां लां घा इति न भवन्ति, गुएा। अष्टौ के अमि आउसा ह्री श्री इवी गुण अष्टौ प्रकोत्तिताः इत्युन्ते नंव निष्यंश्वराणि इह कानि मित जिनागमे गृटानि, नान्य ज्ञास्त्रेषु विना विद्यानुसासनात । ह्री वनी ब्लू द्वां द्वी दू आ को क्षी, एतानि नव योजानि निधिना चार्यं सज्ञान व भेदाः प्रणीताः स्यु, कार्मणा च पृथक प्रदा इत्युक्ते कान्ति बीज (वनी) भवेच्च सर्वं कामार्यं साधकं च चक बीज माख्यान चक्रे चक्र पृथक २ इत्युक्ति गूंडा अर्थतेषा फलोदश माह आकारः सूरि वर्यस्थात् मकार साध्वर्ये तत्त्संयोग भवा सिद्धिः प्रथमे तत्व बीजके । १।

व कारो वरूण पक्षी, गगनसजया स्मृता स्तत्सयोगेन शार्त्यस्य पुष्टि कम्में प्रदोप्ययं।२।

ह कारोदिविजृंभारव्ये कर्माणी व्योम शून्ययो स्तत्स योगेन, वशोकार कार्य सिद्धि करो भवेत् ।३।

त कार स्तस्कर प्रोक्तस्तद्रोधे, 'पाश' बीज युक्त नत्प्रभावेन चौर्यादि दुष्ट घात करो भवेत्।¥।

र कामानिल वन्हीना त्रिस्वरूपेणैत संस्थितः तत्सयोग अवेदैष सर्व कामार्थ साधनः । ५।

लः कामोल पृथिव्याख्य स्तंभनं बीज मुक्तम तत्संयोगादिदं जाये तामयादि स्तंभ कारणं।६।

ध धनेधः समादाने सयोगन निधिप्रदः इत्युक्तः सप्त विजाली कार्यः करााला च । ७। सयोगतः समृद्दिष्टः देवताः 'स्सप्त एव च आचार्यो वरूणो पाद्यो 'शक' मोमो' यमो भवेत । ज्ञा

> कुवेर इति सजाताः सध्य देवाः इमे स्मृता इति बीज कोबात् गुणोस्तक्तिः कथ्यते । अकारोहेन् सिर्भवेत् (सद्धे आचार्ये उरूपाध्याये या सार्धा इत्युक्ते ।

ही श्री क्ली कथ सिद्धा इत्युक्त रेचेन् कथ्यते अत् जस्थ, ब्योम वक्त धूम्न भैरब्य ल कृत नाद बिस्द समाय्क्त बीज प्राथमिक स्थन ।१।

क्षतजो 'र कार' ब्यांम वक्त्र' हुकार.' धूम्र भरवी ई इत्येकि' ही क्षिद्ध फक्त च पञ्च वर्णात्मक व्यानस्य यरकत तत् ज्ञेय श्री चण्डीण, क्षतजाबढ धूम्न भैरव्य ल कृत नाद विन्दु समायुक्त बीज पद्मालयात्मक।२।

श्री चडीणः शकार (शेष पृवंबन्) संयुक्त धूझ भैग्व्या रक्तस्य विलि भाग्युतं नाद विन्दु समायुक्तं बीज स्थाद्भूत् भैग्वी ।३।

इसी फल च वारूणी शास्ति स्ट्राप्ट पुष्टि विनय्य ते इत्यप्ट गुणोत्सत्ति फल नव निधि फलोत्पत्ति सूच्यते नदाया ही तु सूचित सेव पर तु वर्णास्त आदि जिनोयोरेफ स्त लगतः स गोमुख राट् तूर्यं स्वर स विन्दु. सभवेच्चकं स्वर्गे सज इत्यिमिशानाथं पुनरूकंस ने नैव क्रमेण बर्णान्त पादवं जिनोयो रेफस्न नगत. 'स' धरणेन्द्र स्तुयं स्वरः स बिन्दु सभवेत्पद्मावनी सज्जः—

इत्यभिधानमपि संगत कथं अ वा ज्वालामुखी काली चका पद्मावती ति 'च' लक्ष्मी

सरस्वति देव्यो 'जैना' शासन भाक्तिकाः शक्ति रूपा एक रूपा च्यातव्या वर देवता यासां प्रतीति सिद्धयर्थं पुरू नैभ्यत्य सम्मतीः इति विद्यानुशासनोक्तः मल्लिषेणाचार्यः ॥

क्ली कोधीको बल भेदी चधूर्क भैर ब्यलं कृतः नाद बिन्दुसमायुक्तः कामराजः परः स्मरः । कोधीका ककारा बलमेदी 'लकारः' ब्लूंव भय करी बलभिलदा युक्तो नाद युतो भवेत विदारी मुखितो भृतः संज्ञया द्रावणो मतः।

द्वांद्वीं द्वयं काम युगरित काम द्वयं प्रदं उत्पति बीज कोझाच्च मोहने कर्म्मणि स्मृता।४।

आ 'बीज'प।श बीज स्यात् कों बीजंत्वं कुशाह्वयं क्षी बीज पृथ्वी बीजंत्रिण्यापि प्रीतिकारणं।

चण्डेन 'कविना' प्रोक्ता निषयो' 'नव' किन च, लिखिताश्चेति प्रश्नेचोत्तर श्रुणत भाक्तिकाः।

ह्रां ह्री क्षां क्षीं क्षूं क्षें ह्नू ह्रौ हुः इत्येता निवियो मता । वश्याकर्षण उन्मादोच्चा-टन स्वस्भनानि च तुष्टि पुष्टि शरीरस्य धातु वद्धंनं कारिकाः, इत्युक्ते स्ताः कय ने 'त्युर-माहा, काव्येऽस्मिन नव कर्माणि नोक्तान्य स्मात् कृतानि च, मोहना कर्षणे ज्ञान्ति पुष्टि मुस्कान सन्ति चातः पृथक, उक्तानि, इति संक्षेपतो बीज विषयं फल प्रथम काव्यस्य गत ॥

#### यन्त्र रचना

यन्त्र रचना इस प्रकार करे। वलया कार छ घरे बना कर बीच कणिका में, गरुडा हड ग्रष्ट भूजा वाली चक्रदेवरी देवी की मूर्ति बना कर ग्रष्ट दल वाला प्रथम बनय में कमल बनावे। और कमल के प्रत्येक दल में श्री, बीज की स्थापना करे, माठों ही दल में आठ शी बनावे। द्वितीय बनय में कमाडा आं वा हां ता रा ला धां की स्थापना करे। तृतीय बनय में अ दा इ ई उ ऊ ऋ क्लू लूए ऐ ओ भी अं अ, इन सोलह स्वरों भी स्थापना करें। चोषा बलय में कम से, असि बाउसा हीं शीं इचीं, इन बीजाक्षरों को लिखे। पंचम बलय में ह्वी क्ली ब्यूंडाडी इर्स्टू (ह्यूं) आं को श्री इन नों नीधि स्प बीजाक्षरों को लिखे। फिर सप्तम बलय में धून मन्त्र इस स्लोक का है बहु सिखे।

मूल मन्त्र — ॐ ऐ शीचके चक भीमे ज्वल २ गरूड पृष्टि समा रूढेहा ही हूं ही हः स्वाहा। इस मन्त्र को लिखे। इस स्तोत्र के प्रथम काव्य का यह नं०१ यन्त्र का स्वरूप बना।

इस प्रकार के यन्त्र को तांवा, सोना, चादी, अघवा भोज पत्र के ऊपर खुदवा कर यन्त्र सामने रख कर, मूल मन्त्र का पूर्व दिशा में पद्भासन से प्रात काल, वरद मूडा से साढ़े बारह हजार जप करे, यन्त्र पास में रखे तो सर्वे शांति होती है, सर्व गुणो का लाभ होता है ओर नाना प्रकार की निश्चिका लाभ हाना है। धन की वृद्धि होती है। भोज पत्र पर यन्त्र लिखना हो तो सुणन्धि द्रव्य से लिख कर पास रखे, ताबीज में धारण करे।

पूल मन्त्र :—ॐ ऐश्री चकेचक भीमे ज्वल २ गरूड पृष्टि समारूढे हा हीं हूं ही हः स्वाहा। इसी मुल मन्त्र का साढेबारह हजार जप करना है।

## ग्रयः द्वितीय श्लोक

क्ली क्लोम्ने क्लि प्रकीले किलि-किलि त ले दुंदिभध्नाननादे। ग्राहु क्षु ही मुचके क्रमसि जगदिदंचक विकान्त कीर्तिः॥ क्षा ग्रा ऊंभासयति त्रिभुवन मखिल सप्ततेज प्रकाशे। क्षाक्षीक्षु विस्कुरन्ति प्रवल बल युत्तेत्राहि मांदैवि चके।२।

टीका — हे चके, देवि, त्व मा त्राहि रक्ष २ कथ भूते चके वली विलन्ने वलीमित्यस्य 'कोयें.'

नित्ये काम साधिनि पुनः कथ भूते क्लिन्ने काम रूपे मनोभिष्ट साधिनि पुनः कथ भूते
क्लिय प्रकोके मुखात् क्लिय फ्रक्यके थ 'त' एव किलि-किलित खे सज्ञा झब्द. किलिकि-लोति सज्ञा रूप सजातों यस्मिन् स. किलिकिन तो र वः णब्दा यस्याः पुनः कथं भूते दुंदुभि ध्वान नादे, दुंदुभि ध्वानवत् नादो यस्या सा त्व चक विकारत कीर्तिः दश दिशा व्याप्त कीर्ति आं हुं सु ही मुक्ते इदं जगत कमसि है सप्त तेजः प्रकाशे बल वीर्य पराकम खुति मित पुष्टि तुष्टि सप्त तेजासि तेवांप्रकाशे क्षा आं उंत्रिमि ध्वींजे स्त्रि भुवनं "भाष्यन्ति ई रूपा' सि क्षा क्षी सू प्रवल वलयुते विस्कुरन्ति दशी

## अथ यन्त्रोद्धार

चक्र विकान्त कीनि रिती पदेन पट्कोण चक्रे कणिकायां समूति कीनिः। कोणेषु षट् सुग्राहुं क्षुंही चक्रे इति रट्बीजानि उपरी दिल विकाने दिल नित्ये किलि किलि इति क्षा आं उँइति दक्षिणे उत्तरे मप्त तेजांति लेख्यानि प्रधः क्षा क्षीं क्षूं प्रबल बलेति पदानि चेत्यु-द्वारः।

## ग्रथ मन्त्रोद्धारः

ॐ वली विजन्ने विज निर्देश नमः १ उँग्राहु क्षुहीनमः २ ॐ क्षाओं ॐ नमः ३ ॐ चके क्षांक्षीक्ष्रंप्रवल वल स्वाहा ४

एत्तानि मन्त्राणि चत्वारि अस्मिन् काव्ये सन्ति।

## ग्रय विधि

पुष्टि कर्मण. सप्त दश नियमाज्ञातच्या फलंच तेज. प्रताप वृद्धि दिव्य वाचा लाभ क्वेति ज्ञेयः।

## ग्रथ बिजोत्पत्ति

क्लीस्वरूप क्रोधीशांबल भी सस्य घूम्र भैरव्य ल कृत 'विद्विदुसयुत' बोज द्रावण क्लेदन स्मृत इति ।

प्रथमस्य काम बीजस्य किल 'कोधीश' बल भी सन्य रूद्र भैरव्य लकुत बिढिन्दु सबुत बीजं चंड कर्म फलं स्मृत', इकारो गश्जिनी चण्डा तथा च रूद्र भैरवी त्युक्ते प्रेत्यस्य मकाःस्तु कपहीं स्यात् 'र कार' क्ष तेजो भवेत् ।

सयोगेन भवे इस्य कारो प्रो बीज उत्तम किलि २ कोधोशो, यन भेदी, चण्डी, वीजेण सयूतः फलेन काम रूपत्व मोहने वद्य कमीण, इस्युक्त, आकारे नाम सो काल नाद विन्दु समा- श्रिते, पाश बीज फल दुष्ट निश्वहः प्रति पादित मित्युक्ते हु व्योमास्य काल वज्यादय नादिनी बिन्दु सयून, हुँ फलः निधि प्रदान च 'क्षा' त्रै लोनय प्रसन बीज काल वन्त्रान्यित पर क्षु बीज सार्वे विद्विक फलः च कर्षण परं चेति 'हीं युक्त फलः त्रै लोनय प्रसन ध्येयः, पाश बीज समन्वितः तेजः प्रताप सिद्धययं पाश, प्रणवः, सयुन सप्त तेजा 'सर' बीज सप्तकः वा थ वेदकः तस्या पि सप्त क बोध्य शं अं व रंत क ग इति क्षा क्षी क्षुं आ काल राजः ई घूम्र भैरवी 'क्र' विदारी च सयोगात् फलानि च 'तेजः' प्रतापादिव्य वाचा लाभश्चेति बोध्यः।

मूल मन्त्र :- ॐ क्लि क्लिन्ने क्लि नित्ये नमः ।१। ॐ आंहंक्षं ही नमः ।२। ॐ क्षां आंॐ नमः।३।

३५ चक्रे क्षां क्षीं भूं प्रबल बल स्वाहा ।४।

इस क्लोक में व यन्त्र में, ये चार प्रकार का मन्त्र पाया जाता है। इन मन्त्रों का जाप पुष्टि कमें के लिए जपना चाहिये। इसके लिये १७ प्रकार के नियम जानना चाहिए।

यंत्र नं० २



# यन्त्र लेखन विधि

पहले पट् नोणा कार बनावे। बीच में चकेंडवरी देवी की मूर्ति का आकार बनावे, फिर पट्कोण की कर्णिका में प्रमणः नीचे वाली प्रथम कर्णिका मे आ लिखे फिर दूसरी कर्णिका में 'हु' लिखे, तृतीय कर्णिका में 'क्व' चतुर्थं कर्णिका में 'हें लिखे, पंचम कर्णिका में 'चें लिखे, उद्योग कर्णिका में 'कें लिखे। पट्बीजों के ऊपर किल विलन्ने किल नित्ये किलि किलि, लिखे, साआ उं लिखे, दक्षिण में और उत्तर में सात र र रंर र रंर कार तेज बीज को लिखे, नीचे क्षां झीं झूं प्रबल बल लिखे। ये यन्त्र रचना इस प्रकार हुई।

इस बन्त्र को तांवा, सोना या चांदी पर खुदवा कर, पास रखने से, वाक्सिटि (वचन सिद्धि) होती है। तेज वडता है। प्रजार बढ़ता है।

मूल मन्त्र जो उपरोक्त चार प्रकार के हैं, उनका जप पुष्टि कर्म के लिए विधि पूर्वक करना चाहिये। जप करते समय गुरू से पूछ कर पूर्ण विधि विधान ज्ञान कर जप करे। प्रत्येव मन्त्र का सवा सवा लाख जप करने से, तेज व प्रताप बड़ेगा और दिव्य वचन का लाम होगा।

# अथ तृतीय काव्य

#### मोहन कर्म

शूं झौ दू पूंप्रसिद्धं सुजन जन पदाना सदा कामधेनुः। पूंक्ष्मी श्री कीर्ति बुद्धि प्रथयति वरदे त्वं महा मन्त्र मूर्ते। त्रैलोक्यं क्षोभयंति कुरु कुरु हरहं नीर नाद प्रघोषे। क्लीं क्लि हों द्वावयन्ती दूत कनक निभे त्राहि मां देवि चन्ने।।३।।

डोका. —हे चके देवि त्व 'मां बाहि रक्ष रक्षेति श्रू ब्रो दू श्रूं इति मन्त्रेण। 'प्रसिद्धे' हे चके देवि त्व सुजन जन पदान। सुष्ट जना सुजना स्तेषाये जन पदा देशाः तेषा त्वा त्वा सदा सर्वे स्मिन् काले 'काम थेनु रिसं' पुन कथ भूते, हे बरदे हे महा मन्त्र रु मूर्ते त्वा गूंध्मी श्री इति क्रिमम्मं प्र बीजाधारेः श्री कीति बुद्धि प्रययसि 'पुन' कथं भूते हे नीर नाद प्रशोध जलद् नाद शहे कुरु रह रह हित मन्त्रेण क्षेत्रोत्तमधं क्षोभयंती हे द्वुत कन किन भे द्वुत तस्त्व पोडश वर्षिक स्वर्णं कान्ते क्ली किल ही स्त्री द्वाव पनित त्यिं वासिन कार्ये चतुर्ति प्रयोध काम चेनु त्वं प्रयम पदेन मनोभित्सित कार्ये साधने द्वितीय पदेन श्री कीति बुद्धि प्रयनत्वं तृतीय पदेन त्रीलक्ष्य क्षोभणत्वं तृर्ये पदेन स्त्री द्वावण त्वं सुचित सित्येवाँ:।

# भ्रयं यन्त्रो द्वार

षट कोण वकंस मृतिकं पूर्व बत् कृत्वा पश्वादुपरि श्रृं झी दूं पूंलिक्यते गूंक्मी श्री दक्षिणे उत्तरे हर हुकुरु २ अधः क्वीं क्वि हीं चके इति यन्त्रो द्वारः।

# ग्रथ- मन्त्रो द्वार

८ॐ श्रूं झौं द्रूं प्रूं यूक्ष्मीं श्रीं कुरु २ हर २ हंक्लीं क्लि हीं चक्रेस्वाहा।

मोहन कर्मणः सबौं ज्ञातच्यः फलं श्री कौर्ति बुद्धि विस्तृति, क्षोभण, द्रावण, बशी करणानि च ज्ञातच्यम ।

### ग्रय बीजोत्यत्ति

श्रूं शक्यडीश रः क्षतजः ॐ विदारो 'मः' महाकालः चतुः संयोग फलं वशोकरणं भूतें भू. वाल मुख रः क्षतजः ॐ डािकनो म. महाकालः' चतुः संयोग फलं डािकनो तिरस्कारः दः विला रक्षतजः ॐ विदारांमः 'काल' इति चतुः मंजः काम वीजात् द्वावणं फल पः 'कर्प्दी' रः क्षतजः ॐ विदारो म. महाकालः इति चतुः सयोगात् ग थ्वड ॐ विदारी मः महाकालः ति संयोगात् वर सिद्धि फलः, का जैलोक्य (प्रमितं) ग्रसन मः महाकालः ई चूल्र भैरवी 'म' महा कालः श्री शत्र प्रसी शत्र सहारः फल श्री लक्ष्मी वीज साधनं पूर्व मुक्त ह श्रूष्य रः ग्रीन्न वीजं हं व्योम ववत्र फल हर है त्रवाणा, लोक ग्रुस्य 'फन कलो विच ह्वों पूर्व मुक्त कल साधना। इति —

यंत्र न०३



#### मन्त्र, यन्त्र रचना व फल

इसमें पहले षट्कोण रचना करे, फिर बीच में चकेश्वरी देवी की मूर्ति बनावे। षट् कोण की कर्णिकाओं में नीचे से कमश आरं, हुं, क्षुं, ह्री, च, के, लिखे, षटकोण चक्र के ऊपर श्रू, मूर्ग, दू, दूं, दक्षिण में गूं ध्मीश्री लिखे, उत्तर में हर हं कुरु र लिखे, नीचे क्ली क्लि ह्रींचके इति यक्त्रों द्वार।

मूल मन्त्रः -- ॐ थूभौ़द्रूं पूंधमी श्रीं कुरु २ हर २ हक्लीं क्लि ही चके स्वाहा।

इस मन्त्र का साढे व। रह हजार, यन्त्र तावे के पत्रे पत्र बनाकर सामने रख कर, विधि सहित जाप करे, तो मोहन कमें, विशेष होता है, श्री कीर्ति बुद्धि का विस्तार होता है, क्षोभरा, द्वावण, वणीकरण भी होता है।

# मोहन, शोषण, विजय, उच्चाटनार्थ चतुर्थ काव्य

ॐ क्षुंद्राहीं मुबीजैः प्रवर गुण धरै मोहिनी कोषणी त्वं। कैले-गले नटन्ती विजय जयकरी रौड़ मुर्ने त्रि नेत्रे ।। बज्ज कोघे सु भीमे 'रहसि' करतले भ्रामयन्ति सुचकः। रुंहे रौं हः कराले भगवति वर देत्राहि मादेवि चक्रे।।४।।

टीकाः — हेचके देवि त्व मा पाहि वाहि रक्ष २ कथं भूते चके ॐ क्ष्रं डां ड्रीं ह्रीं सुबीजैः

मोहनी त्व मिस 'प्रवर' गुण धरै बीजै त्वं शोषिणी कर्म शोषण्यसि शैंने २ पर्वते

'नटनी' श्री श्रनीं पदेन श्ले रलैं पदेन विजय जय करी है रोड मूर्ते हे त्रिनेत्रे हेच क्र

कोषे हेसुभी मे श्रा श्री भ्रू श्री श्रः सुभीमें 'त्व' कर तले हस्त तले चक्तं, श्राम

यनित 'रटसि' पठसि शं शं रो हे कराले हेचके भगवित वर दासि इति हे वरदे

त्वं मां रक्षेत्यर्थं:।

# ग्रथ यन्त्रो द्वार-

प्रथमानुक्रमेण 'चकेरवरी' मूर्ति रभ्यन्तरे लेख्या पट्कीण केषुपूर्ववडी जाति व्यवस्थाप्य तदुपरि ॐ क्षुंबंहीं मोहय २ मोहनि क्लींग्ली क्लॅंक्लें विजये जय २ दक्षिणे उत्तरेचक्रांक्षी भ्रंक्षीं भ्राचकं भ्रामय २ ब्रध्वस्व रूं रे हैं:कराले वरदेरक्ष २ इति ।

#### ग्रय मन्त्रः

ॐ क्षुंद्राह्वी असि आउसा झ्वीक्ली ब्लीमोहय २ मोहिनी स्वाहाॐ असि आउसा झ्वो ब्लीकर्माणि क्षोषय २ रंरंररंधग २ ज्वालय २ स्वाहा।

'ॐ इली इली इलें रतें विजये जये रीड़ मूर्ने त्रिनेत्रे स्वाहा। ॐ वज्र कोधे वकेषु भीमें भ्रांभ्री भ्रूंभ्री भ्रंचक भ्रापय २ स्वाहा। इत्येव चरवारि सत्राणि सोहन शोषण विजयो उच्चाटनानां पत्रमों वरदः विधि पञ्च कर्मणा ज्ञेय फल लिखित सेव।

### ग्रथ बीजोत्पत्ति

ॐ अ अरिहंत अ शरीर 'अ' आचार्य 'आ' स वर्ण दीर्घ त्वा 'दा' उपाध्यायस्य ऊ पदेन जो इिनमुने मंकारस्य अनुस्वारेण कृते, सिद्ध फल-मिति मोक्ष रूप क्षः त्रैलोक्यग्रसन उ काल जनता क्षोभण, फल द्वां काम बीज 'ही' मोहन बीज (श) श्वडीशः सः लः वल भेदी 'ए' ऊर्ढंकेशी ऐ उग्र भैरवो इले इले फलं ग्रालिगनादि करणत्व फलंर क्षत ज. काल

यस्त्र न० ४

वनता 'ऊ' विदारी ऊ डाकिनी बीज एतत्त्रय मोहन बीज रू शोषण बीज रू उच्चाटन बीज रौं हः सकल श्रन्य । 'इति' च फल'।

पूर्वोक्त प्रकार से पटकोणाकार यन्त्र रचना करे। षट्कोण के प्रथम कर्िंगका से कमझः आ, हुं, क्षुं, ह्वी, च, के, लिखे, फिर यन्त्र के चारो तरफ मृल मन्त्र लिखे।

ॐ क्षुंद्राही मोहय २ मोहनी। श्लीशी क्लेक्ल विजये जयजय। रू'रू' रीह. करालेवरदेरका२। आरधी भुंधीभःचक आरमय२।

इन बीजाक्षरों को षट्कोण यन्त्र के चारो तरफ लिखे।

इस यन्त्र को चादी के ऊपर खुदवा कर, मन्त्र का साढ़े बारह हजार जप यन्त्र के सामने जप करे, प्रत्येक कार्य के लिये प्रत्येक मन्त्र का साढ़े बारह हजार जप करे तो कमणः मोहन, शोषण, विजय उच्चाटन, होता है। मन्त्र पहले इसी काव्य में लिखा है।

#### ग्रथ पंचम काव्य वशीकरणार्थ

ॐ हीं हुं हुं मुहर्षे हह ह हि हिम कुन्देन्दु स काश बीजै। हां ही हू क्षः सुवर्णेः कुवलय नयनेदिद्रमाद्रावयन्ती।। हंहों हुः क्षा स्त्रिलोकी ममृत जलथरा वाक्णैः प्लावयन्ती। भूगभूगे हुंसः सुवीजैः प्रवल बल भयात्राहिमादेवि चक्के॥॥।

टीका:—हे देवि चक्के त्यंमां त्राहिं (कार) कस्मात् भयात्। कथ भूते ब्राडा़ हुय प्रवल बलेति सु बीजैं: भय--नाशके पुन. कथ भूते चक्कं हिम कुन्देरटुसंकाश बीजैं ध्यातैं ॐ हां ही हुं हूं लक्षणैं: सुदर्वे 'पुन.' कर्ष भूते, हां ही हुं काः सुवर्षे दि द्रुद्धं दूद्र सर्वे जनान योषि तक्ष्व आदावयन्ती मोहयन्ती 'पुन' कर्ष्यं भूते हु हो हुः क्षः पदा कितैः अमृत जलधरा बारणै. त्रिलोकी प्लावयनी स्व रक्षस्थ्यें।

## म्रथ यन्त्रोद्धारः

पूर्ववत् स मूर्तिक पट्कोण वक्त मारभ्य सबीज कृता, ऊपि ॐ हा ही हु हं हु हु हु हिति विलिख्य दक्षिणे हा ही हु क्ष द्रंद्रूचेति विलिख्य 'उतरे' व, हं हो हुः क्षः त्रिभुवन बीजानि च अधश्च भा भां हुं स प्रवल वनेनि चेनि सलिख्य अमृन वीजेन वेस्टियरवा जलधरा वास्त्रों प प्लावयन्ती तिच्यातव्येत्यर्थः।

#### मन्त्रोद्धारः

🐸 हा ही हुं हूं हह हह दूं हा ही हू क्षः द्रावय २ मोहय २ स्वाहा।

ॐ हं हो ही हः क्ष. भ्रांभ्राह्रंुसः प्रवल वल चके स्वाहा।

वशीकरण विषयोऽपिसःवों विधि बोंधच्या फल च द्वावण आकर्षण मोहन वशीकरणा-निचेति संवोध्यं ।

### ग्रथ बीजोत्पत्ति

ॐ अ विद्युजिह्ना 'उ' काल बक्ता सयोगे हयोः उईति स सहाकालः उँ इति शत्तु क्षय कारक त्वेनानदोत्पादकस्य पल हो क्षतजस्य ध्योस, बक्त्र धूर्म मेरथ्यलं कृत नाद बिन्दु

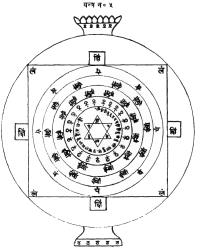

समायुक्त बीज प्राथमिक स्मृतं, पट्कमंसिद्धि कररा फल जेयं। हुंकाल वक्त्र युक्फल चस्तम्भन ज्ञेय र कारंतदा कर्षण हु मोहनास्थक विदारी युक्त ब्योमास्य रूद्र डाकिन्य ल हुत नाद विन्दुसमायुक्त है ह बोजद्वय भवेत्। चतुः शुन्य हिनारः स्यात्कल कोधानिन वारण विषाना स्तम करण विज्ञये विज्ञकोशतः द्वृंद्वुंकामरतीक्ष्याते हा हीं ह्वृंक्षः उक्तकला हहा हैः रूद्र डाकिनी भोमाक्षी चण्डिका तंयोगात् त्रिजोक वशीकरणात्मकाः भूग भूग ह्वृंक्षः भोजाल-मुखः आ कालरात्रीः नत्कलं वस्तमय हरणं भी वालमुखः रक्षतजः आ काल रात्रीः फलं रोगः हरणं ह्वृंकलमाक्ष्यं संसूम ध्वजः स विसर्गस्तत्कल परदेश गमन फलं इति।

इस यन्त्र को तांबे के पत्रे पर या चौदी सोने के पत्रे पर खुदवा कर पूजन करे पदचात् ऊपर लिखित दोनों मन्त्रों का पृथक २ जप करे, जिसका कार्य के लिये जपना है। वशीकरण विधि में भी सर्वे प्रकार की विधि जानना चाहिये। इन दोनों मन्त्रों को अलग २ जप साढ़े बारह हजार करने से ब्रावण, आकर्षण, मोहन, विशोकरण आदि होता है। जप विधि पूर्वक करना चाहिए।

# शोभनार्थं षष्टम काव्यम

म्रांको हीं सुयुतीय प्रलय दिन करास्तस्य कोटि प्रकाणे। प्रष्टी वकाणि धृत्वा विमलः तिज भूजै. पद्मीकं फल च।। द्वास्यां 'चक्रें' करालं निश्चित चल शिल ताक्ष्यं स्टा प्रचण्डा। हाँ ही ही क्षोभ कारी र र र र रमणे त्राहि मा देवि चक्रे ॥६॥

है चके देविटेबंसात्राहि 'रक्षां क्षां क्षयं भूते आंको ही शुं युनास्यं गानि यस्य आंको ही शुं युनियं आनान्युः परि 'की' सलाटे ही 'ह्यादं' शुं कणं द्वयं पुन कं यभूते प्रलयाचल संबंध्यस्ताचलस्य कोटि दिन कर प्रकाशे पुनः कथं भूते विसल निज भूजेरष्टिभ अपटी चकाणि भूत्वाप्त मकं नेवन् भूजे दशस भूजे प्यकं फल ढ्राभ्यों एकादश द्वादश भुजाभ्या 'कराल' विकर्णालं निश्चिता तीक्ष्णा 'चला' चंचला शिखायस्य तत ईद्दशं चकं पृत्या प्रचण्डाऽसि पुनः कथ भूता ताक्ष्यं ख्डा गच्छा पर्वे प्रचकं सुरशा प्रचण्डाऽसि पुनः कथ भूता ताक्ष्यं ख्डा गच्छा गच्छा पुनः कथ भूते चके हां ही हों क्षोभ कारी र र र सणो हे 'चके' देवित्वं मां रक्षा रक्षा दल्यां।

# म्रथ यन्त्रोद्धार

द्वादश भूजां चकेश्वरी लिखित्वा गरढारूढां उक्त स्थानेषु वीजाति संलेश्त्य हाँ ही होँ इति त्रिभि बीँजै वेश्टयेत् पश्चात् गंरं रंरं बीज त्रय वेग्टितेऽन्नि पुटेस्थाप्य ध्यातन्येत्यु-द्वारः । अथ मन्त्रः :-- ॐ औं कौं हीं शुंहौं हीं हीं स्वाहा। इति मन्त्र। विधि: :---क्षोभ कर्मण सर्वोज्ञेय फलंच त्रैलोक्यक्षोभतंनाम सज्ञेयम्।

अथ बीजोत्पति: — आ आ काल रात्रि शद्य संतार कारिका कः कोधीशः रः क्षतज औं संयोगात् विद्वेषणं फनं हो मित्युक्त फनं झः नेलोस्य प्रसतात्मकः 'उ' 'उ' काल वन्त्रामः महाराल निनंयोगो सुं फनं चार्लिंग कर जेय हां हों हो आ काल राह्यी ई गर्जनी प्रों डाकिनां शेव पूर्ववन् फलं चक्षोभण र र र र चनुष्कस्य फलं चारिन बीजं चनुष्कं तृशद्व कोष जलानतोच्चाटन फलं विजेयं।

यन्त्र नं० ६

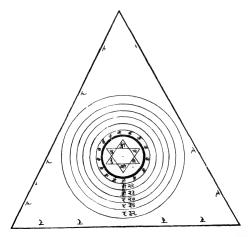

इस यन्त्र को इस प्रकार बनावे । प्रथम षट्कोसाकार बनावे । षट्कोण के प्रथम

इस यन्त्र को चांदी के ऊपर खुदवा कर पास में रखे। ग्रीर मन्त्र का सत्रालक्ष अप विधि विधान पूर्वक करे तो यश कालाभ, अभ्युदय की प्राप्ति होती है।

ये तुष्टि कर्म के लिए है।

# वश्य, मोहनार्थः ग्रब्टम काव्य

ॐ ह्री फट्कार सन्त्रे हृदय सुपाते कं ित बश्याधिकारे हा हीं क्वी क्लिसु घोषे प्रलय घन घटा टोप शब्द प्रनादे॥ वांफांकोष सूर्वे धग्धणित शिखे ज्यालिनि ज्वाल साले। रीदे हंकार च्ये प्रकटित दक्षेते त्राहि सांदेवि चके॥=॥

टोकाः — है चक्रदेवित्का मां त्राहि रक्षा रक्षा कथं भूते चक्र ॐ ही फट्कार मन्त्र हस्य सुपात रूधि वस्याधिकारे ॐ ही फट्इरपेनेन रूधो त्यनेना कर्षण वशीकरणाधि कारे हा ही क्ली किंत सुत्रोवे सुत्रादे पुनः कथ् भूते प्रलय घन घटा टोग शब्द बन्नादे पुनः कथं भूते वाका कोधमय मूर्त्त प्रतः कथ् भूते घग घागंताऽग्निसिखे हे ज्वालिनि हे ज्वाला माले हे रौडे हुंकार रूपे हूं वेष्टित मन्त्र 'रूप प्रकटित दर्शने' प्रकरित देते हे चक्रे देवित्वं मां नाहि रक्षत्येषैं।

अय मन्त्रोद्धारः :—अस्मिन्, अभ्यन्तरे ॐ ही फर् इति लिखेन् तदृपरि मृति प्रलिड्य तदृपरि हां हीं क्ली किल लिल्यते दक्षिणे वा का ही लिखेन् उनरेच धगधगण्यत ज्वल रूद्रे प्रधश्च ज्वालिनि वहर हु हुं इति विनिस्याऽग्नि मण्डलं कृत्वा घ्यायेदि-त्युद्धारः ।

मूल मन्त्र :--ॐ ही फट् इति मन्त्र

वश्ये ॐ ह्रांह्रीक्लीक्लि वाफांह्रीधग२ ज्वालिनि ज्वल२ रूट्रेहुफट्चके स्वाहा।

विधि :-- अत्र वश्य मोहनाकर्षणानां कर्मणा वोध्यः।

कल मणि तदात्मक मेव संवोध्यं इति।

अथ. बीजोत्पति :- अ विद्युत 'उ' कालः मः महाकालः ॐ सिद्धं फलं शत्रुक्षय. ही हः व्योम र मग्निः ईं घूम्र भैरवी संशोगात् ही वश्याधिकारे फट् इति वश्य बीज हां आर्ष बैंजं फल मोहनं हो मूल बीज माया मायाफल क्ली काम बीज क्लि क्लिन्ना बीज फल वश्य द्वावणोचेति व अयंकरः 'श्रा' काल रात्रिमः पूर्व सन्ना फल मारण फलं हीं हकारः श्रून्य रकारः दहनं हैकारः धून्नः भैरवी तत्सयोगात् 'तदेव' पूर्ववत् णग फलं इत्यस्य मध्येष इत्यस्य उग्र श्रूल सन्नाग इत्यस्य चंड संना णग इत्यनेनापि दह्ललं फलं बोध्यं हुं विद्वेषधि फट् वश्यास्म के जय शन् क्षय करोऽपिचेति बोध्यं इत्येव बीज निष्पत्ति व्वेद्विध्या बीज कोशतः परतः स्वेन कि प्रोच्यं तदेकाव्यय पक्तितः।

य स्तोत्रं रूपं पठित निज मनो भक्ति पूर्वं श्रृणीति त्रैलोवयं तस्य वस्य भवित बुध जने वाषय पट्टत्वं च दिय्य । सोभाग्य स्त्रिष्ठ मध्ये सगपति गमन गौरवत्वत् प्रशादात् । डाकिन्त्यो गुद्य कावा विदयति न भयं चक्र देश्या स्तवेन ।



इस यन्त्र को प्रथम पट्कोए कार खीचे, पट्कोए में चकैदवरी देवी की मूर्ति के उदर पर ॐ ही फट्लिखें। पट्कोण की कणिकामें क्रमण ब्याह क्षु ही, चक्रे लिखे। पट्कोण के ऊपर हाही बली विल, लिखे दक्षिण में बाफां ही लिखे, उत्तर में धगब्बल २ रूद्रे लिखे, और नीचे ज्वालिनि दह दह हु हुं लिखे, पस्चात् अग्नि मन्डल बनावे याने ऊपर त्री कोणाकार रेखा सीच कर अन्दर तीनों तरफ र, कार लिखे। करीब तीनो तरफ मिला कर बारह, र, लिखना चाहिए।

इस यन्त्र को सोना, चांदी, व तांवे के पत्रे पर खुदवा कर शुद्धि करवा कर, मन्त्र का सवा लक्ष जप करके यन्त्र पास रखें तो सर्व जन वश्य होय और सर्व कार्य सिद्ध होता है। बस बड़ा मन्त्र भी है। सो बड़ा मन्त्र का साढ़े बारह हुआर जप करना चाहिए। उससे भी वशी करण होता है। ये टोनो ही मन्त्र प्रन्तिम श्लोक के मूल मूल हैं।

इस स्तोत्र रूपी काव्य को ओ कोई पढ़ता है, व्यप्ते मन में, भिक्त पूर्वक मुनता है उस पुरुष के तीनों लोक वक्षी हो जाते हैं। बुढिमान पुरुषों के सामने देवों के समान वाक् पटुता होती है। सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों में विद्या घरों के समान गौरव को प्राप्त होता है। चके स्वरी देवी के स्तयन से शांकिनी डाकिनी आदि का भी भय नहीं होता है।



#### विभिन्न प्रकार के रोग एव कष्ट निवारण हेतु यन्त्र

यन्त्र नं०१

यन्त्र नं०२

| २६ | 3 € | 2    | ৬  |
|----|-----|------|----|
| Ę  | 3   | 33   | ३२ |
| ąχ | ३०  | 5    | १  |
| 8  | ų   | 1 38 | ३४ |

| ४२ | 38 | 2   | و  |
|----|----|-----|----|
| Ę  | ħ  | 86  | ४४ |
| ४६ | ४३ | u l | १  |
| 8  | ų  | Åλ  | ४७ |

इस यन्त्र को भोज पत्र पर ऋष्ट गद्य से लिख कर पास में रखने से दुष्ट मनुष्य का मुख स्तंभन होता है।। १॥ इस यन्त्र को ग्रष्ट गंध से भोज पत्र पर लिख कर पास में रक्ले तो स्त्री का गर्भ अधुरा नहीं गिरे॥ २॥

यन्त्र नं० ३

| 88 | ४६ | २        | <sub>o</sub> | ४०      | १७           |
|----|----|----------|--------------|---------|--------------|
| ४२ | ६७ | ६७       | ३७           | ७६      | ४२           |
| 05 | ₹७ | <br>  ६७ | ३८           | देवदत्त | ।<br>४<br>२२ |
| ४६ | ৬३ | ) ७३     | 38           | ¥       | ×            |

इस यन्त्र को रविवार के दिन अष्ट गंध से भोज पत्र पर लिख्स कर ताबीज में डाल कर गले में पहने तो मृत बस्सा गर्भर है।। ३।।

यन्त्र नं० ४

| १०  | <b>१</b> | 8  | 68 | २२ |
|-----|----------|----|----|----|
| 8.8 | २४       | 9  | २० | ą  |
| १७  | ¥        | ₹₹ | २१ | ٤  |
| २३  | Ę        | १६ | 7  | १४ |
| 8   | १२       | २४ | ς  | १६ |

हस यन्त्र को लिख कर जो, सुपारी, घृत, अजबाइन, इन विजो सहित कुलडी (छोटा मीट्टी का घड़ा) के अन्दर रख कर गद्दी के नीचे गाडे और ऊपरबैठकर व्यापार करें तो व्यापार अधिक चलता है।। ४।।

यन्त्र नं० ध

| १० | १०  | १० | १०         |
|----|-----|----|------------|
| २  | 8 3 | 5  | <b>१</b> १ |
| १६ | ñ   | ξο | ¥          |
| Ę  | Ę   | १४ | ¥          |

इस यन्त्र को रिवित्रार के दिन रोटी बनाकर, उस रोटी पर यन्त्र लिखे, धान मे उस रोटी को रक्को तो अनाज कभी भी नहीं सडता है।। ४॥

यन्त्रन ०६

| Ę  | ₹ ₹ | २  | و  |
|----|-----|----|----|
| Ų  | TV. | १० | 3  |
| १२ | (9  | 5  | ę  |
| 8  | ¥   | ч  | ११ |

इस यन्त्र को कागज पर लिख कर स्त्री के गले में बांधे तो रक्त स्त्राव कृक, जाता है ॥ ६ ॥ यन्त्र नं०७





इम यन्त्रको लिख कर लोहंकी कील से ठोकेतो दाट दुखती श्रच्छी हो जाती है।। ७।।



इस यन्त्रको सूत कातने वाले रेहंटीये में (चरस्वा) बाध कर उल्टा १०८ बार घुमावे परदेश गया शीघ्र आवे ॥ ८॥

यन्त्र नं ६

| har life) | λω   | श्रा<br>फ | का<br>स्त्री<br>स्त | ह<br>म |
|-----------|------|-----------|---------------------|--------|
| **        | क्के | ४५        | ٧                   | ¥      |
| आंका      | सि   | अव        | ब                   | श्री   |
|           |      | क         | इ                   |        |

इस यन्त्र को बसुले पर (लकडी काटने वाले वसुले) लिख कर यन्त्र के दोनों वाजु जिनमें भगडा करवाना हो उनका नाम लिखे फिर उस बसुला को आग में तपाये, तो दोनों | ृकी जुदाई होती है।याने मन मुटाव हो जाता है।अथवा खंघ्या स्त्री को दुत्र पेदा होता है।। ६।।

यन्त्र नं० १०

| 寛      | Éį   | हीं | हीं |
|--------|------|-----|-----|
| T 5    | άνί  | ट३  | RAS |
| ध्द ६, | ណ្ដូ | 3   | ३२  |

इस यन्त्र व सोला उपरि लिखी ग्रम्नि मध्ये धमोजे पहेँ उपरिति राध करावो वंध्या छूटूइ: ।। १० ॥

यस्त्र नं० ११

| is . | Å   | ıs         | 8  |
|------|-----|------------|----|
| ٤    | Ę   | <b>5</b> I | 51 |
| 99   | y   | ¥          | SI |
| ٤٦   | S 1 | و          | 21 |

यन्त्र नं० १२ ॥



इस यन्त्र को वसोला पर लिखि कर अग्नि मध्ये इस यन्त्र को लिख गले में बाघे तो धमीजै स्त्री वंघ्या छुट्इ। याने पुत्र होगा ॥ ११॥ मृगी रोग जाय ॥ १२

यन्त्र नं० १३

| २७ | २० | २ <b>४</b> |
|----|----|------------|
| २२ | 58 | २६         |
| २३ | २= | २१         |

इस यन्त्र २० से लिखना मुरुकरे। कम २ से सख्या बढ़ाते हुवे लिखे तो डाकिनी शाकिनी दोष दूर होता है।। १३।।

यन्त्र नं० १४

| ৬ৼ | ৬ৼ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११  |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| १४ | ३४ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११  |
| ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ₹ १ |
| ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११  |
| ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११  |
| ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | 88 | ११ | ११  |
| ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११  |
| ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११  |

्स यन्त्र को लिख कर धान के ग्रंदर डाल कर रक्खे, तो धान सुलता (सड़ता) नहीं है।।१४॥

यन्त्र नं०१४

| २२  | . 3 | Ę          | १४ | १६         |
|-----|-----|------------|----|------------|
| 68  | २०  | २१         | ₹  | 5          |
| . 8 | 9   | १३         | १६ | २४         |
| १६  | 28  | ¥          | Ę  | <b>१</b> २ |
| 80  | ११  | <b>ર</b> છ | 23 | 8          |

इस यन्त्र को अष्ट गध से भोज पत्र पर लिख कर गले में बाधने से डाकिनी शाकिनी दोष दूर होता है, और डप्टिदोष निकल जाता है।। १४ ।।

यन्द्वनं०१६

|    | . 80       | 7        | . '9       | ल  |
|----|------------|----------|------------|----|
| Ę  | ₹          | 68       | १४         | ਲਂ |
| १६ | <b>१</b> १ | <u>ح</u> | 8          | ਲ  |
| 8  | ų          | १२       | <b>१</b> प | लं |

इस यन्त्र को केशर से थाली में लिखकर धोकर पिलाने से कष्टि स्त्री, कष्ट से छूट बाती है, याने प्रसूती अच्छी तरह हो जाती है।। १६।।

| यन्त्र     | नं०१७ |    |    |
|------------|-------|----|----|
| Ę          | १३    | २  | ૭  |
| Ę          | ą     | १० | ٤  |
| <b>१</b> २ | (9    | ц  | ٤  |
| Υ          | X     | Ľ, | ११ |

|           | यन्त्र नं०१८ |     |            |  |
|-----------|--------------|-----|------------|--|
| ४२        | 38           | २   | હ          |  |
| <b>२१</b> | ą            | ४६  | <b>አ</b> ጸ |  |
| ४६        | 8\$          |     | 8          |  |
| 8         | ų            | 86: | 80         |  |

इरायन्त्रको लिखकर ताबिज में डालकर गुगुलकाधूप लगाकर, माथे पर धारण करने से, मार्गमे किसी प्रकारका भय नही होता है।। १७॥ इस यन्त्र को लिख कर पशुओं के गले में बाघने से पशुओं को किसी प्रकार का रोगनहीं होता है।।१८॥

यन्त्र नं०१६

| <b>१</b> २ | २४ | २   | હ  |
|------------|----|-----|----|
| E.         | ą  | २१  | २० |
| २३         | १८ | 5   | 8  |
| ٧          | ¥  | 3.8 | ₹₹ |

इस यन्त्र को लिख कर गले में बांघने से हष्टि दोष, शाकिनी, भूत., प्रोतः, डाकिनीः सिंहारी सर्वे दोष मिटे ॥ १६॥

यन्त्र नं ०२०

|    |            |    | _  |
|----|------------|----|----|
| २= | v          | ٧  | 33 |
| ₹₩ | 2          | ¥  | ₹0 |
| Ę  | ₹ १        | ₹8 | ٤  |
| ą  | <b>३</b> २ | 38 | 5  |

इस यन्त्र को लिख कर माथे पर रक्शे तो भगडे पर. विजय हो ग्रौर नामर्द मर्द होई 11 १०॥

यन्त्र नं० २१

| क्षम्लव्यू <sup>°</sup> ू | <b>६म्ल्ब्यू</b> ं         | क्ष्मल्ब्यू ू     | क्षम्ल <b>य</b> ्रं       | क्ष्मल्ब्यू |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| क्ष्म्स्व्यू ू            | ६म्लब्यु                   | क्षम्लव्यू        | <b>क्ष्मल्ब्य्र</b> ें    | क्षम्त्वयूः |
| देवदत्त                   | दिवदत्त                    | देवदत्त           | देवदत्त                   | देवदत्त     |
| क्ष्मल्ब्युः              | क्ष्मल्ब्यू <sup>*</sup> ू | क्षमल्बर्यू       | क्ष्मल्ब्य <sup>र</sup> ू | क्षम्लस्    |
| क्ष्मल्ब्यू ू             | ध्मल्ब्य <sup>°</sup> ू    | <b>धम्लब्यू</b> ू | धम्लब्यू <sup>*</sup> ू   | ६म्ल्ब्यू ू |

इस यन्त्र को अध्टगंघ से भोज पत्र पर लिखकर पास रक्खे तो डाकिन्यादि सर्व रोगजाता है।। २१।।

| क्ली |                 | । नं० २२ | क्ली            |
|------|-----------------|----------|-----------------|
|      | क्ली            | क्ली     | क्ली            |
|      | घ               | १        | ६               |
|      | <del>वलीं</del> | वली      | <del>व</del> ली |
|      | ३               | ५        | ७               |
|      | क्लीं           | क्लीं    | <del>व</del> ली |
|      | ४               | १        | २               |
| क्ली | t               |          | क्ली            |

| ह्री             | यत्र नं० २        | ३ हीं            |                   | शी             | यंत्र नं० २       | ४ श्री    |          |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|----------|
| हीं              | ह् <u>री</u><br>१ | ही<br>६          |                   | श्री<br>इ      | श्री<br>१         | श्री<br>६ |          |
| ही               | ही<br>४           | ह्री<br><b>७</b> |                   | श्री<br>३      | श्री<br>५         | श्री<br>७ |          |
| ही<br>४          | ही<br>६           | ह्री<br>२        |                   | श्री<br>४      | श्री<br>१         | श्री<br>२ |          |
| <u> </u><br>ह्री | सकट निवार         | ण -              | <u> </u><br>ਫ਼ੀ : | <u> </u><br>थी | रोजगार क <i>र</i> | τ         | <br>श्री |

हत तीनो यन्त्रों में से जिसका जो काम हो वह यन्त्र भोज पत्र पर अध्ट गंध से लिख कर हाथ या भुजा में बाघे तो उसका वह कार्य सिद्धि होती है ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ यत्र न० २५



इतं यत्र श्री चिन्तामणि सर्वं कार्य-कर्मं करं। इदं यंत्र सुरिभ कपूँर कस्तूरी, केशर, गोरोचनादि लिक्ष्यते । सुवर्णं रूप मृदंगेन भिवेष्टितं कृत्वा सस्तके अथवा बाहु धारयते । सदा सर्वं जन प्रयो भवति । सर्वेषि वश्री स्थात् । यस्य कस्यापि कारमणन प्रभवत्ति । नारवली पत्रेण चदनेन यत्रे लिखिला बन्ध्या स्त्री दीपते कृतु बेलाया प्रत्रो प्रसूति गर्भं धारयति । नात्यवा पद्चात् गौ दुष्धं चांवल दीयते, दृष्ट प्रत्यय आत्म पाव्वं स्थाप्यते, सकल जन मोहोत्या धतः । ।। इति श्री चिन्तामणि यंत्र प्रभाव सत्य ग्री ।। यस्य कस्याऽपि न दातव्य ।। २४ ।।

# पंदरिया यन्त्र विधि

इस १५ वायन्त्र को शुभ तिथि, शुभ वार देख कर पुरुष ॐ ही श्रींनलीमम देहि वाच्छितंस्वाहा।

\$ X &

यन्त्र नं० २६

ब्राह्मण के लिये भोजपत्र पर, बैह्य के लिए ताडपत्र पर, अथवा कागज पर लाल चन्दन, कस्नुरी आदि से लिखना। वद्य करने के लिए लाल चन्दन से निखना, दुकान के लिए क्सूरी से, स्तम्भन के लिए हल्दी से, देव दर्शन के लिए देशर से, मारण के लिए धतूर से, उच्चाटन के लिए श्रमसान के कोयले से, बिद्ध पण के लिए सफेद चन्दन से, शांति के लिए दिव्य रस से """ क्लम मुसल स्याही से लिख, सब काम उपर एक अंगुल प्रमाण १ अंगुल प्रमाण, दो श्रोल प्रमाण, आठ, तीन, दस, चार तथा १ ४ अंगुल प्रमाण कलम होनी चाहिये। सोना की १, चांदी की २, सौभर पक्षी के पंच की ३, कीवा के पंच की १ सीन के स्व

विधि : — लाल आसत, लाल वस्त्त, लाल पुष्प, लाल चन्द्रन, ब्रह्मचयं से रहना, जमीन पर सोना, लोभ छोड़ना । मोक्ष के लिए १० हजार जप करना, नष्ट राज्य की प्राप्ति के लिये २० हजार जाप करना, जीतने के लिए २० हजार जप करना, पाप दूर करने के लिये तीन सो चालीस हजार या पचास हजार से वचन तिद्धि, ६० हजार से जल में प्रवेश, ७० हजार से सर्वं वश हाय, सवा लक्ष (सवा लाख) से मनुष्य शिव मुख के समान हो।

अंक भरने की विधि . लाभ तथा मुख के लिए १ अक्कु से भरना, जीनने के अर्थ भरे तो २ से भरना, क्षय करना हो तो ३ अंक से भरना, वश करने के लिये ४ अ क से भरना। परदेश से बुलाना हो तो ५ के अंक से भरना, उच्चाटन करना हो तो ६ के प्रंक से भरना, मोहन करना हो तो ७ के प्रंक से भरना, सर्व कार्य सिद्धि के लिये ५ से और संतान तथा गर्भ स्तम्भन, रोग दूर करना हो तो ६ के प्रंक से भरना॥ २६॥

#### बीसा यन्त्र कल्प

यन्त्र नं० २७



बीसा यन्त्र:—बीसा यन्त्र कल्प जिसके साथ विधान, यन्त्र और मन्त्र का मिलना भाष्योदय से होता है। यन्त्र के साथ मन्त्र होने से ब्राराधना करने वाले को जल्दी सिद्धि होती है। पहले यन्त्र बना देते हैं। यन्त्र को ठोक प्रकार से समफ लेना चाहिये। ऊपर बनाये हये यन्त्र का आनेलन अष्ट गन्ध से करना चाहिये। और जब सब कोर्ठ तैयार हो जाये। तब बीच में जो यन्त्र हो, खुणिया बताया है। उनमें प्रथम बांधी तरफ के कोर्ड में दो का अंक लिखना, फिर तीन का, चार का, छै. सात.

आठ और दस का अङ्क लिख, यन्त्र लेखन को पूरा करने के बाद बाजू में मन्त्र लिखनाचाहिये।

मन्त्र :--अ ही चित पिगल दह २ जापन, हन २, पच २ सर्व सापय स्वाहा: ।

विधि:--इस मन्त्र को प्रथम ऊपर कोठे में से प्रारम्भ कर बताये मृताबिक लिखे, जैसे--ॐ ही लिखा, बाद में दूसरे कोठे में चितपिगल, तीसरे के नीचे कोठे में दह, चौथे के बायी तरफ के कोठे में ज्ञापन लिखें, और नीचे दाहिनी ग्रीर के कोठे में हन २ लिखे, नीचे बायी ओर के कोठे में, के कोने मे पच २ लिखे, सर्वभी लिखे, ऊपर के बांयी ओर के कोठे में सापय लिखना, और ऊपर के दाहिनी घ्रोर के कीने में स्वाहा लिखे। इस यन्त्र को ताम्ब्रपत्र पर खदवाना चाहिये। यन्त्र को सिद्ध करते समय किसी एकान्त जगह में निजन्तक स्थान को देखे. जो पीपल पेड के नीचे हो, वहां अलग्ड दीपक जलाकर यन्त्र सिद्ध करे। तुम्हारे यन्त्र सिद्ध करने मे किसी प्रकार की बाधा नही आवे. इसलिये दो नोकर साथ में ले जाना चाहिये। इस यन्त्र को पीपल के पत्ते पर १० द बार लिखना चाहिये, लिख कर उन पत्तो में पीपल की लकड़ी से घी लगावे, फिर रख देवे, मन्त्र का जप प्रारम्भ करना, मन्त्र साढे बारह हजार करना, फिर जप किया हथा मन्त्र का दशास होम करना, होम करते समय. पीपल की लकड़ी के साथ, जो पीपल के पत्ते पर यन्त्र लिखे थे, उन पत्तों को भी एक २ मन्त्र के साथ ब्राहती देते जाना, पीपल की लकड़ी के साथ, कपूर, दर्शांग, धूप, भी लेना आवश्यक है। इस तरह से ४० दिन तक १०८-१०८ बार किया करना, खाना में केवल चालीम दिन तक दूध या दूध की वस्तु ही बनी हुई, गरम पानी ठण्डा कर पीये, भूमि शयन, ब्रह्मचर्य पाले, उनके वस्त्र पर शयन करे, पिछली रात्रि में जप करे, वैसे मन्त्र जप त्रिकाल कर सकते है। संध्या के समय बरावर साधना और देव की, फल, नैवेद्य से नित्य ही पूजा करे, पूष्प गूलाब के या मालती के चढाना, इस तरह करते समय रात्रि में जब स्वप्न आवे उसका ध्यान रखना। जब सिद्धि प्राप्त हो तब यन्त्र सामने रख कर, मन्त्र की एक माला फोर कर सो जाने से स्वप्त में शुभाश्वभ मालुम होगा। व्यापार के अर्थ अ कभी स्वप्न में मालूम होगा । कुछ यन्त्र भोजपत्र पर या कागज पर सिद्ध करते समय सामने रखना चाहिये। भोजपत्र पर लिखे हुये में से १ यन्त्र अपने पास रख कर व्यापार करने से बहुत लाभ होगा। बाकी यन्त्र

दूसरों को भी दे सकते हैं। उपकारार्थ। धर्म, नीति, न्याय, श्रद्धा को नहीं छोडे, धर्म से विजय पासकते हैं।। २७ ।।



इस यन्त्र को लिखकर शश्च के सोने की जगह पर गाढ देवे, तो झश्च का उच्चाटन हो जाता है ॥ २ = ॥

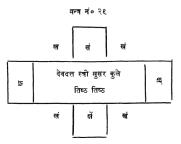

इस यन्त्र को सुगन्धित ब्रब्यों से लिख, ताबीज में डाल कर गले में बांघे, तो स्त्री सासरे में रहती है।। २६।।

| 11-3 | संब | 3.0 |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

|                 | ,     |      |       |
|-----------------|-------|------|-------|
| हुं:            | स्रंः | फःंः | ग्रंः |
| नुः             | ड्रं  | त्रं | क्लीं |
| ह्री            | ह्री  | श्री | क्लीं |
| जु <sup>°</sup> | भ्रं  | घ:   | ₹я`   |

इस यन्त्रको हिंगुल से लिखकर साथ में नाम भी लिखकर,कमर में बांधने से कृतिब बांधे: ।। ३०।।

यन्त्र त० ३१

पाक के अन्दर अधोमुख रखिए, यन्त्र को कोरी ठीकरी ऊपर रविवार को लिखकर रखे तो शश्च का मुख स्तम्भन होना है ॥ ३१॥

यन्त्र नं० ३२

| 783          | EN    | Tr.           | w           |
|--------------|-------|---------------|-------------|
| १०३          | Sess  | <b>યુ</b> ૦ેર | w           |
| 949          | کرس   | પૂર           | S           |
| <i>გ</i> র০০ | ૦રૂ૭ર | sij.          | <i>18:0</i> |

इस यन्त्र को जिसको बुलाना हो, उसके पहनने के कपडे पर लिखकर कोडे लगावे, उस लिखे हुये यन्त्र पर, तो परदेश गया हुआ बापिस ग्राजावे ॥ ३२ ॥

यन्त्र न०३३

| , ۶ | و : | ę ę |
|-----|-----|-----|
| 3   | ¥   | 8   |
| 8   | ą   | 5   |

इस यन्त्र को रविवार के दिन लिखकर, उस यन्त्र पर दोनों का नाम लिखे, फिर उस यन्त्र को आग में जलावे, तो दोनो जुदाई हो यानि दोनों अलग २ हो जावे ॥ ३३ ॥

यन्त्र नं० ३४



इस यन्त्र को लिखकर, धोकर पिलावे, तो स्त्री पुरुष मे आपस का मनमुटाव दूर हो जाता है और मेल, प्रेम, हो जाता है।। ३४॥

यन्त्र नं० ३४ 50 ह १४ २४ χo 88 ₹ 30 ७४ २० ह्री सुँ ₹ स स ना म şх ₹. ξo X 90

ह: इस यन्त्र को सुरभि ब्रब्यों से लिखकर पास में रखने से गत्रु बश मे होता है। और डाकिनी शाकिनी आदि दोष दूर होते हैं। और जोर भयादिक नही होते हैं।।३४।। यस्त्र नं ० ३६

Υo

२३

৩=

ξX

80

| २२          | ą   | ٤          | <b>१</b> | १६ |
|-------------|-----|------------|----------|----|
| <b>\$</b> 8 | २०  | २१         | ₹        | ĸ  |
| <b>१</b>    | · v | <b>१</b> ३ | 88       | २४ |
| १५          | २४  | ×          | Ę        | १२ |
| १०          | 88  | १७         | . २३     | R  |

इस यन्त्र को भोज पत्र पर अच्ट गन्ध से लिखकर सोने के मादलिया में डालकर, भ्रथबा चांदी के मादलिया में डालकर पास रखे, फिर ११ सेर घाटे की रोटी बना कर कुत्तों को खिलावे, देव गुरु के पात्र पूजे तो राजा वशा होय, ॥३६॥

यन्त्र नं०३७

| ७१ | 80   | રય   | ४६         | 3  | १२   |
|----|------|------|------------|----|------|
| 50 | ৬৬   | 44   | 33         | ६० | ₹8   |
| १५ | १८   | 70   | २७         | ₹€ | 88   |
| 38 | XX   | ধুত  | <b>इ</b> ४ | ४४ | 8=   |
| क  | स्वा | श्री | ए          | न  | ही   |
| २१ | 3 8  | 80   | ६०         | १४ | प्र७ |
| २४ | 88   | ĘO   | <b>E</b> ? | ६६ | 33   |

ॐ ही श्रीक्ली ऐंडाय आसन बच्चडंडं सही करि। सिद्धं सुक्षं फुट्स्वाहानमः। इदंगन्त्र मन्त्र भोज पत्रे रिवदिन में ब्रष्ट गन्ध से लिखकर पास रक्षेतो शत्रु स्वयंकादास होताहै।।३७।। इस यन्त्र को लिखकर ३ दिन तक गर्म पानी में डाले तो झीत ज्वर दूर होता है। और शीतक जल में डाले तो ताप ज्वर दूर हो। हाम में बांधे तो बेला ज्वर दूर होता है।।३८॥



|      |    | 3.6 |
|------|----|-----|
| ars. | न० |     |
|      |    |     |

| `  | `    | ,, |
|----|------|----|
| २१ | ₹ ₹  | m  |
| ज  | રપ્ર | व  |

| ą | स्व  | स्व आ स्व  | २१   | 64   | डा  | स्व ग्निश्र ध्र | ल |
|---|------|------------|------|------|-----|-----------------|---|
| ą | ज    | इ ब्रीम्नी | श्री | डा   | डय  | रोस्वग्रारः     | ह |
| ą | स्वा | दी ई: २०   | ह्री | स्वा | ਫ਼ੰ | स्वर्गाग्नि     | ल |
| • |      |            |      |      |     |                 |   |

| म३०  | २३१ | শ্বঘ |
|------|-----|------|
| श्री | ३३  | १८   |
| ą    | na- | ηγ   |

इस यन्त्र को अपने पहनने के कपड़े पर, नाम सहित लिख कर, कपड़ा जलावे, फिर उसकी राख (भस्म) को खिलावे तो बक्य होय ॥३६॥

यन्त्र नं० ४०

| तं  | <br>  य | द  | लं |
|-----|---------|----|----|
| लं  | तं      | प  | द` |
| α̈́ | प       | त  | a` |
| तं  | ч       | दं | लं |

इस यन्त्र को बाँस की कलम से जमीन पर लिखे, तो मित्र समा-गम होता है।।४०॥

यन्त्र नं ० ४१



इस यन्त्र को गेहूँ की रोटी पर लिखकर काली कुत्ती को खिलावे, तो सासुवश में होती है। काले कुत्ते को खिलाने से ससुरवश में होता है।।४१।।

यंत्र नं० ४२

| 3  | Ę          | २ <b>१</b> |  |
|----|------------|------------|--|
| २१ | ₹ <b>१</b> | ₹          |  |
| ज  | <b>?</b> ¥ | স্ত        |  |
| स  | स्व        | आ          |  |
| ज  | स्व        | ₹a         |  |

इस यन्त्र को चन्दन, सिन्दुर, से भोजपत्र पर लिखकर पास में रखे तो बाण, (तीर) नही लगता है। केशर किस्तुरी से लिखे, तो सर्व वश होते हैं।।४२॥

यन्त्र नं० ४३

| 8   | <b>8</b> × 8 | ₹₹   | ₹ ₹ |    |    |       |
|-----|--------------|------|-----|----|----|-------|
| ३१॥ | २७॥          | शाप  | ॥३६ | रा | ३६ | ಜಿ    |
| १॥  | E11          | २४॥  | १४॥ |    | 3% | <br>ह |
| २४  | ३४॥          | र्या | ΑΠ  | छ  | छ  | श्री  |

इस यन्त्र को बच्चों के गले में बांधने से दांत सुख पूर्वक आते है।।४३।।



इस सन्त्रको रविवार के दिन लिखकर पास रक्खे, तो भूत प्रेत हा हा कार करके भाग जाये। (अग्नि सुंजाय सूत्र छै) ॥४४॥ यन्त्र नं ४५



इस यन्त्र को रविवार के दिन लिखकर कमर में बांधने से गर्भ का स्थाभन होता है यंत्र नं०४६।।।४४॥



इस यन्त्र को अष्ट गन्ध से भोज पक्ष पर लिख कर सिर पर धारण करे, तो राजा वण में होता है।।४६॥

यन्त्र नं० ४७



इस यन्त्र को रिववार के दिन घो से कागज पर लिखे, फिर दीयक में यन्त्र को जलावे तो तर वहय में होता है। तस्य (उसके) करड़े पर तेर, मीशी, मोठा (नमक) के लिख कर प्रतिदिन १ जलावे, तो परस्पर का स्नेह नाझ होता है। अगर पूरे हो सात दिन जलावे तो शत्रु का सथ होता है। किन्तु ऐसा करे नहीं।।४७।

यन्त्र न० ४८



डस यन्त्र को अर्क (आकटा) के पत्ते पर लिख, ऊपर नीचे पत्यर से दबावे याने एक पत्यर के नीचे रस्त्रे फिर ऊपर यन्त्र रखे, फिर यन्त्र के ऊपर पत्यर रखे देवदत्त की अगह शत्रु का नाम लिखे शत्रु का नाश हो किन्तु ऐसा करे नहीं महान हिंसा का दोष लगेगा।।४६।।





इस यन्त्र को नागरवेल के पत्ते पर आक के दूध में अवसरोट ३पीस कर साथ में राइ भी मिलावे, और यन्त्र इससे लिख कर दीप शिखा में दिन तीन तक जलावे तो रम्भा भी वश से हो जाय। तो अल्य स्त्री की तो बात ही क्या ? हच्ट प्रत्यक्ष ।।४०।।

यन्त्र न० ५१



एस यन्त्र को ध्राक के पत्ते पर अष्ट गन्ध से लिखकर ऊपर शोला, नीचे शीला, बीच में यन्त्र रखना, तो शत्रु बस्य होता है ॥ ४१॥

यन्त्र नं० ४२



इस यन्त्र को थाली के अन्दर मुगन्यित द्रव्यों से लिख कर ३ दिन त्रिकाल पूजा करके, चौथे दिन दूध से थाली धोकर पीये तो स्त्री के निश्चय से गर्भ रहे।।४२।।





इस यन्त्र का मन्त्र :—ॐ नमो भगवते श्री पाण्व नाषाय हीं घण्णेन्द्र पद्मावित सहिताय, अट्टेमट्टेशुद्रविषदे क्षित्रं शुद्रान् स्यंभय २ जुंभय २ स्वाहा।

विधि — इस सन्त्र को शुभ दिन से पवित्र होकर सुगन्धित बच्यो से लिखे, फिर सफेद वस्त्र पहन कर पूर्व दिशा व उत्तर दिशा से बैठकर पदासन से बैठकर १२००० हजार सफेद पुष्पों से जपकिरे, यन्त्र पादर्व नाथ पदाखती के सामने स्थापित करके जप करे। रिववार से ले कर रिववार तक, १३०० जाप नित्य करे, तब मत्र सिद्ध होता है। जब कार्य पड़े तब इस प्रकार करे, प्रथम शातिक, पौष्टिक, म गलीक, कार्य में सफेद माला, सफेद घोती, सफेद फुल सुगन्धित से, दिन मे १०८ वार जपे तो कार्य सिद्ध होता है। शुक्ल ध्यान करे। लक्ष्मी प्राप्त पर जरद धोतो, जरद माला, जरद आसन, जरद फूल, पद्मासन से बैठ कर उत्तर दिशा में मृंह करके श्री पाइवंनाच प्रभु के सामने चपा के पुष्प रे० में जप करें, रविवार से लेकर आठ दिन पर्यंत नित्य ही केशर, चन्दन, अगर कपूर ने यन्त्र पूजा करें, लक्ष्मी लास होगा, पीत वर्णका घ्यान करे।

वश्य करने के लिये लालासन, लाल माला, लाल कपड़ा, पूर्व दिशा में मुख या उत्तर दिशा में मुख पाइसन से पाइर्व प्रभु के सामने रिववार से लेकर प्राट दिन पर्यन्त, कनेर के १०० फूलों से नित्य करे, सर्ववश्व होगा, फूल नित्य ही ताजा चूने हुवे होने चाहिये। लाल च्यान करे।

भूत प्रेत, शाकिनी, डाकिनी का उपद्रव हटाने के लिए, काला घ्रासन, काला कपडा, काली माला, पंच वर्ण के पुष्पो से लोह रक्षा करते हुए, पटकोण यन्त्र, सामने रक्ष कर, पूर्व दिशा मे बैठकर १० = बार २ जप आठ दिन पर्यन्त निग्य जप करे। भूत्रादि दोष नष्ट होते हैं।। ४३।।

### परविद्या छेटन

कलि कुंडयन्त्र

यस्त्र त० ४४



इस यन्त्र को भोज पत्र पर केशर से लिख कर गले या हाथ में बाधे, तो परक्रत विद्या, मूठ, कामण, से रक्षा होती है। यन्त्र मे लिसे हुये मन्त्र का साढे बारह हजार जप करे, श्रीर तदकास होम करे।।४४॥

यंत्र नं० ५५

ज्वरोपशम कुलिकुडं यन्त्र



यंत्र नं० ५६





इस यन्त्र को नांबे के पत्रे पर खुदवा कर प्रतिष्ठाकरवाले, फिर किसीभी प्रकार के ज्वर से आ कान्त रोगी के सिन्हाने गरम पानों में डाल कर यंत्र क्वते तो शीत ज्वर जाता है और ठडें पानी में डाल कर सिरहाने रक्कों तो ताप ज्वर जाता है। ५५।

इस लघुसिद्ध यन्त्र को तांबे के पत्रे पर खुदवा कर यन्त्र पर लिखा हुआ मन्त्र का सवालक्ष जप कर एक यन्त्र भोज पत्र पर लिखकर पास में रक्खे, दक्षास होम करे, तो सर्वे कार्ये सिद्ध होता है, सर्व रोग दूर होते हैं, सर्व प्रकार की परविद्याका छेदन होता है। लक्ष्मी लाभ होता है। चितित सर्वकार्य सिद्ध होते है। यह यन्त्र मन्त्र चितामणि है। इसके प्रभाव से मोक्ष लाभ होता है। ५६। इस वाकित्यादि को दूर करने के यन्त्र को अध्य गंध से भोज पर लिखकर उस यन्त्र को एक चोकी पर स्थापन कर, विधि पूर्वक यन्त्र में लिखे हुये मन्त्र का साढ़े बारह हजार जप करे यन्त्र की पूजन नित्य करे, जब जप पूरे हो जाय तब दक्षांस आहुती देवे. यन्त्र को गले में या हाथ में बांधने से भून, प्रोत, राक्षस, धार्किनी, डाकिनी की बाधा दूर होती है। ४७।

## ग्रय घन्टा कर्ण मन्त्र संक्षेप विधि

35 घंटारुणों महाबीर सर्व व्याधि विनाशकः, विस्कोटक भयं प्राप्ते, रक्ष २ महाबल यत्र त्वं तिष्ठः से देव लिखिलो अर गिक्तः कि रोगास्तत्र प्रणयसित वातिष्त ककोद्भवा तत्र राज भय नास्ति, याति कर्णे जा ध्यः, वाकिनी, भूत, बेताला राक्षसा प्रभवंति न ॥३॥ ना काले मरणा तस्य न च सर्पणे डस्यने ॥ शीन चौर भय नास्ति 35 घंटा कर्णों नमीस्तुने ।

विधि: — णुभ दिन देलकर रिव पुष्य या रिव मूल या और कांडे शुभ दिन में कोरे भुले हुये कपडे पहन कर महावोर अभू को प्रतिमा के प्रापे दीपक जलाकर नैवेदा चढ़ाकर आठ जाति के धान्य को अलग ढेंट लगा कर, एक मुक्त आहार करे, क्राज्ञ ये ब्रत्त पाने, और मन्त्र का माढे वारह हजार जप करना, दिन १४ में प्रथवा २१ में पूरा करना, तब मन्त्र सिद्ध होगा, सर्व कार्य सिद्ध होग, इस मंत्र को तीनों काल में पढ़ने से मृगी रोग घर में कभी भी नहीं आवे, सीते समय तीन बार पढ़कर तीन बार ताली यजा कर सावे तो, सर्प भय, चीर भय, अनि भय, जल भय इत्यादि नहीं होता है। अलुवा पानी को इस मन्त्र से २१ बार मन्त्रीत कर छाटा देने पर, अगिन नहीं लगेगी। तथा एक वर्षिण गाय के दूध को २१ बार मन्त्रीत कर छाटा देने पर अगिन नहीं लगेगी। जायगी। मन्त्र को कागज पर लिख कर घंटा में बांधे तो प्रयाद कावों तो जहां जहां आवाज जाय वहा २ के उपद्रव सब मिटते हैं। कन्या कत्रीत सूत्र में ७ गांठ लगाते हुंधे मन्त्र से २१ बार मन्त्रीत कर घूप देकर हाथ में बांधे तो एकांतरा ज्या करवा कत्रीत सूत्र को २१ बार मन्त्रीत कर घूप देकर हाथ में बांधे तो एकांतरा ज्या तहा है। कन्या कत्रीत सूत्र को २१ बार मन्त्रीत कर घूप देकर हाथ में बांधे तो एकांतरा ज्या तहा है। कन्या कत्रीत सूत्र को २१ बार मन्त्रीत कर घूप देकर हाथ में बांधे तो एकांतरा ज्या तहा है।

इसी सन्त्र की दूसरे प्रकार से विधि कहते हैं .— दीवाली की रात्री तथा शुभ मृहुते में प्रारंभ कर भगवान मह बीर के सामने ब्रह्मचर्य पालन करते हुये पूर्वोक्त विधि से १२ दिन में साढ़ वारह हजार जा पूरा करे। किर मुगुल आढाई पाव, लाल चन्दन, यून, विनीला (कपास के बीज), तिल, रोस सरसो, दूध, दही, गुड, रक्त कनेर के फूल, सब चीजों को मिलाकर, साढ़ वारह हजार गोसी बनाना फिर एक रे मन्त्र के साथ एक २ गोली आग में खेवना, इस प्रकार गोसी बनाना फिर एक रे मन्त्र के साथ एक २ गोली आग में खेवना, इस प्रकार साढ़े वारह हजार जप पूरा कर, फिर दशांस होमकरना, तब मन्त्र सिद्ध होगा, नित्य ही भगवान की पूजा करना, माला लान चन्दन की होनी चाहिए। राज द्वार में जाते समय मन्त्र को तीत बार पढ़कर मुल पर हाथ फोरे, राज सभा बद्या में होती है। खाने की बन्तु को २१ बार मन्त्रीत कर जिसको खिनावे बह बद्या होता है। पिछली पहर को गुगुल लेग कर मन्त्र १० प्रवार पढ़कर मुख पर हाथ फोरे तो बाद विवाद झगडे, प्रादिक में बचन उ.चे रहे, पाने सब उसरी ही बात माने। पहुंचे गुगुल आस्कि को ९० प्रवास मन्त्रीत कर होम करना, फिर रोगी को काडा देना तो भूत प्रेत सप्यादि दोग सर्व जाते रहते है। विशेष विधा पंटा कर्ण करने में देवे।

#### ज्वाला मालिनी यन्त्र ४८

| द्स्त्र्यूंद्रू द्रू द्रू द्रू क्ष्यूं<br>को को को<br>ज्ञालामालिगीदेवीनश<br>ददादिबी तृह देई शेश दद<br>द्रे दोद्री द्रु दुरान बाग्य बाग्य<br>स्वाहाशीनम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ह स्तर्य ंह स्तर्य ंह स्तर्य<br>को को को<br>ज्वाला मालिनी देवी नम<br>हहा हि भी हु हु है है को हो ह ह<br>ऋा छी खु, हु सर्व दृष्ट भीषान्<br>यथ्य मुने कुरू फट्स्याहा | क्ष्मत्यम् द्रम्लस्य द्रम्लस्य द्रमा को को को ज्ञा<br>ज्ञालामानिनी देवी नम्<br>शक्ता शिक्षी तुझ् शेझी झोशी क्षझा.<br>गर्वजन जस्य तस्य पन पण्य<br>सम्युगम्बाहा |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इस्त्य्युं इस्तब्युं इस्तब्युं<br>को यो यो<br>ज्वाला सारिजी देवी तम<br>भमा भिशी सुभू भेली भोजी क्य<br>सर्वे अने बस्य दुट्ट तन बच्च<br>कुरु तुरु स्वाह्य श्री सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भारत्यं प्रक्रत्यं गारूवाँ<br>तो को वो<br>ज्वालः। सालिती देवी नग<br>समा स्थित सुमूचे भे सो सो गंग<br>सर्वे उत्त राज्य दृष्ट की वण्य<br>कुर कुर स्वालो की सम        | उपन्थां उपन्यां उपनयां<br>तो को को<br>ज्वाना माश्मिनी देशी नम<br>तज्ञ शिभी जुल जेज भाजी का<br>गर्भ जन तज्य कुरु कुर स्वश्ना<br>श्री नम                        |
| ब्रह्मकर्या हम्हरूर्य हम्हरूर्य हो हो हो हो हम हम्हरूर्य हम हम्हरूर्य हम हम्हरूर्य हम्हरूप हम्हरू | स्तरुषं प्रस्टवं स्टब्ट्यं<br>कां कां कां<br>प्रो कों प्री बोंदन की प्र<br>जणस्तान् वय २ यण न गंभी<br>चीरा क्षेत्रम मुस्स्य नम<br>स्वाहा                           | बसत्यं तमरूष्यं तमरूष्यं<br>जा को को को<br>ज्यासानिनी देवी नम<br>जा की का की की कुण्टा<br>मानव्यासाय सम्बद्धाः<br>अप्रकृत्यासाय                               |
| राल्ल्यं इस्तव्यं राज्व्यं<br>त्रों तो तो<br>ज्वारा शिक्षी देशे तम<br>भी ल्वे थे ली खबुल्टालान्<br>बद्याटनगताबी भाग रे<br>स्तार करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | चान्नव्यं च्यान्यं च्यान्वयं<br>को वे वे।<br>ज्याना मानिनी देवी तम<br>चानी चे पुजंबा द्वाटात्<br>कातानान् संघर ठेळ्ट्य र<br>ॐही फुट्स्वाहा थी तम                   | का-ध्यूं कान्त्य्यूं कान्त्य्यूं<br>ो को को को<br>ज्वाना मालिनी देवी नम<br>बाबे जी बो खब दुष्टा<br>नानि वदना विक्श्च दरम्म क्षय<br>कार फुट् २ स्वाहा धी नगः   |

लक्ष्मी. इद यन्त्रम् । विधि --दीप मानिकायां क्रुष्ण चतुर्देश्या षष्ट प्रत तपः क्रुस्वा पित्रमा भूत्वा अल्टा गन्ध केन अगुरु घूपोत्लोपण पूर्वक सदश पीताम्बरं परिधाय स्वणं लेखिन्या निकानोयम् । ततः पर्कार्गक कुण्ड क्रुत्वा अल्टोतर णतः संख्येयनालीकेर पूर्मान वग जाती फल एलादिक पञ्चा मृत सार्द्ध पञ्च पञ्च सेर संख्याकं अम्नीज्ञद्वयात् ।

इस यन्त्र को अष्ट गध से भोज पत्र पर लिख कर विधिवन् पूजा करने से और यन्त्र पास में रखने संमन चिनित सर्वकार्यका सिद्धि हानी है। शरीर निरोग रह्वता है। पश्कृत दुष्ट विद्याका परकोप नहीं होना। डाकिनी, शाहिनी, भून, प्रंत, व्यंतरादिक को पीडा शान हातों है। सम्माका लाभ होता है।। ४६॥

ज्वर नाशक यन्त्र नं० ४६



इस यन्त्र को लिखकर गर्मपानी मे डालकर रखने से, शीत ज्वर शात होता है। ८ण्डेपानी मे डाल कर रखने से उल्णाज्वर णांत होता है।। ४६।।

नोट :- जहा बीच मे देवदत्त लिखा है, उस जगह 'स' लिखकर फिर बीच में देवदत्त लिखे।

इस यन्त्र को भोजपत्र पर लिखकर, सामने रखे, फिर ॐ ही थी ग्रर्ह नमः। इस मन्त्र का पीला ध्यान करने से स्तम्भन होता। धरुण वर्ण का ध्यान करने से वदीकरए। होता है। मूंगे का रंग जैसा ध्यान करने से क्षीभ होता है। काला ध्यान करने से विद्वेषण होता है। कमें का क्षय करने के लिए चन्द्रमा के समान ध्यान करे।

इस मन्त्र का १२००० हजार विधि पूर्वक जपकर दशास होम करे, तब मन्त्र सिद्ध होता है। इस मन्त्र का रहस्य सबसे ऊचाहै।।६०॥



इस यन्त्र को कपूर, अगरू, कस्तुरी, कुंकुम आदि मुगन्यित द्रव्यों से जाइ की कलम बनाकर शुभ समय में लिखे। कन्याकत्रित सूत मे यन्त्र को लपेट कर हाथ में बांघने से सौभाग्य ग्रादि मुखों की प्राप्ति होती है।। ६१।।



यंत्रनं०६२

इस यन्त्र को अध्य गंध से भोज पत्र पर लिख कर, ॐ ही देवी कुरू कुन्ले अनुकं कुरू २ स्वाहा। इस प्रकार के मन्त्र का ४०६ बार जप करने से मन्त्र मिख होता है, इस मन्त्र का जप करने के निये, अच्छा दिन, अच्छा योग, चन्द्र बल, वगैरह का निर्णय करके जप करे, अख्ट द्रव्य ते यन्त्र पूजा करें तो मन्त्र सिख हो जाता है।

इस मन्त्र के प्रभाव में कोड रोग का नाश होता है। कुए का खारा पानी मीठा अमृत जैंसा बन जाता है। सर्पं फूल की माला जैंसा बन जाता है। भाला का प्रग्न भाग फूल जैसा हो जाता। प्रमिन, पानी की बाढ के समान बन जाती है। बिप, प्रमृत के समान बन जाता है। गर्मी के दिन, शरद ऋतु जैसे बन जाते हैं। सूर्य चन्द्रमां के समान लगना है। तिस्य ज्वर, एकतिर, और तीसरे दिन आने बाला बुलार ठीक हो जाता है। विषेत्र जन्तु तो आज्ञा मात्र से हो दूर हो जाते हैं। ६ र।।



इस यन्त्र को सुपन्धित द्रव्यों से भोज पत्र पर लिख कर, सुपन्धित द्रव्यों ने पूजा करे, फिर कन्या कत्रीत सुन में लपेट कर हाथ में बांधे तों, भूत वर्गरह टोगों को दूर करता है। स्त्रियों को सन्तान की प्राप्ति कराता है। सीभाग्य वर्गरह गुणों को देने वाला है।। ६३।।

|    | यंत्र न० ६४ |            |  |
|----|-------------|------------|--|
| Ę  | 85          | १८         |  |
| ३६ | 38          | <b>१</b> २ |  |
| ₹• | 1           | ४२         |  |

इस यन्त्र को लिखते समय, प्रथम १ कलका पानी से भर कर विधि से रक्खे, फिर आ म के पत्ते पर कुंकुम विछा कर अनार की कलम से यत्र लिख कर अध्टद्रव्य से पूजा करे। मन में कामेश्वरी देवी का ध्यान करे, यन्त्र को लिखते समग्र ॐ ही श्री पादवंनाथाय नमः। यन्त्र लेखन कार्यजब पूना हो जाय नव पूजन करने के उपराग इस मन्त्र का जप करना रहे।

#### ॐ नमो कामदेवाय महाप्रभाय ह्वी कामेश्वरी स्वाहा।

इस मन्त्र का ७२ बार जप करे, मन्त्र जपने के बाद लिखा हुआ यन्त्र मिटा दे, इस प्रकार पुन. लिखे पुना मिट-ये प्रतिदिन, इस नरह २४ यन्त्र निखे। २४ वे यन्त्र को बाद मन्त्र की २१ माला जपे, प्रतिदिन इसी नियम से करना रहे। एक दिन के लिखे यन्त्र को गेहूं के ब्राटे में थोड़ा सा मीटा (मिथी) मिलाकर थी, ब्रीट बुरा मिलाकर गोनी बाध कर नदी में बहादे। नाधक जो कि रोटो, खुत्रा के मन्त्र को खाये। पुथ्वी पर शयन हरे, तथा ब्रह्मचर्य पालन करे, मन्त्रादि निर्दा से रह ०२ दिन नह इसी किया को हरना रहे। धीर इसी अवधि में सवालक्ष जप पूरा से जब जप पूरा हो जाय, विद्यास होम नदे। यनी श्री को दान दे। उसे धपने विदेन के बादन पर रख कर ७२ यत्र जप ने। ७२ टके बाजर ना बाशर दे। उसे धपने वेटने के बादन पर रख कर ७२ यत्र जप ने। ७२ टके बाजर मिन तो किसी कहे नहीं, कहें गा तो देना बध हो अयग। यदि आसन के निचे नहीं आयों तो किसी नरह से कुटुम्ब के पालन के लायक वर्ष हो होने को यन प्राप्त होना रहें गा इनके उपरात्र यन्त्र को प्राप्त के नीचे से उटाकर पगशी में रखने तथा दूसरे दिन गोली बनाकर गदी में बहुदें। जो यन्त्र किनारे पर आ जाये, उसे एक हाने में एक दे तथा उस पर मफेद बस्त्र का पर्वा डाल दे और प्रति दिन पुरप चडाकर पृत्र दे दिया करें।। ६४।।

### पंचांगुली यन्त्र व मन्त्र की साधन विधि, यन्त्र नं० ६५ की विधि

प्रथम-मन्तः : -ॐ ही प चागुली देवी देवदत्तस्य आकर्षय २ नमः स्वाहा ।

विधि .— इस यन्त्र को अध्ट गध से लिख कर, मध्य मे देवदत्त का नाम लिख कर, फिर उपरोक्त मन्त्र का १०६ वार जप करे, फिर बडे बांग की भोगली के अदर यन्त्र डाले, तो ४१ दिन के अन्दर हजार गउ से मनुष्य स्रथा स्त्री का आकर्षण् होता है। शुक्ल पक्ष की अध्टमी से आरम करे।

क्षितीय मन्त्र—ॐ ह्री पंचागुली देवी अनुको अनुको सम वन्त्र थ था थी स्वाहा।
विधिः —इस यन्त्र को देवदत्त के कपढ़े पर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हिगुल, गौरोचन, मूग के

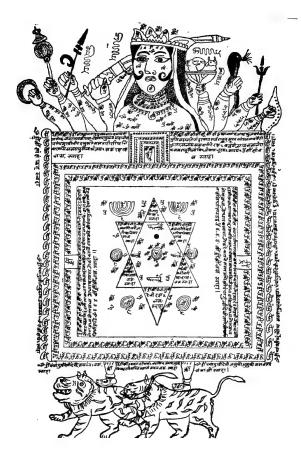

पानी के साथ स्थाही बना कर लिखे। लाल चन्दन का भूग जलावे, दीपक में घी जलावे, फिर इस यन्त्र को मकान के खार में अथवा छत में बांधे, सोने के समय उपरोक्त मन्त्र १०६ बार १३ दिन तक, जपे, फिर (उवात्रग्ग हावरणीनी मारवो) मन की इच्छा पूर्ति हो। इच्छित व्यक्ति वशा में हो।

**तृतीय-मन्त्र—ॐ** ही क्ली क्षां क्षं फुट् स्वाहा।

विधि: — इस यन्त्र को बात्रु के बस्त्र पर, रजेकरी इमझाल के कोयले से लिख कर फिर इस मन्त्र का १० म् बार जप करे, धूप इमसान रक्षा डोडडीघापट जाग पंख, उल्लुका पंख, लेकर हवन करे, इस रिती से करके यन्त्र काले कपड़े में बांधकर, एक परवर में बाधे, फिर उसको कुए में प्रवेश करा देवे याने कुऐं में डाल देवे, फिर निस्य १० म्न बार जपे ४१ दिन तक उपरोक्त बूप जलावे तो विद्वेषण होगा।

च पुर्वमःत्र —ॐ ह्रो पंचातुत्र। ग्रस्य उच्चाट्य २ ॐ क्षांक्लींक्षां घे २ स्वाहा।

विधि . — इस यन्त्र को धतुरे के रस से लिख कर पृथ्वी मध्ये कोयला से ये उपरोक्त मन्त्र का १० = बार जगकरता हुआ यन्त्र को प्रथ्वी में गाढे, ग्रीर उस यन्त्र के ऊपर अमि जनावें । दिन ७ के अदर उच्चाटन होता है । भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, चूडेल चुंडावली, जीद, भोटीग, के लिये इस यन्त्र को विष से लिख कर कटि में बांधे नो सर्ववाधा का नादा होता है । सर्वगुणों की प्राप्ति होती है ।

पंचय मन्त्र – ॐ ह्रीष्पंष्पीष्पुंष्पौंष्प ग्रम शक्षुत् म।रय २ पंचांगुली देवी चूलय २ नीराधात बज्जेनपातय २ फुट्२ घेबे।

विधि: — मारण कमें के लिये इस यन्त्र को काले कपड़े पर इमसान के कोयले से लिखे, ॐ कार के नीचे शत्रु का नाम लिले। संज्या में इस मन्त्र का जप करे १०८ बार, धूप भेसा गुग्गुल का जलावे (आ यन्त्र गरीयल डोरे) किर इस यन्त्र को रेशमी डोरे से लपेट कर एकान स्थान में गाढ देवे, तीर्य की धारा छोड़े, धूप गुग्गुल का जलावे, जिस जगह यन्त्र गाढा हो, उस कोने में उपरोक्त मन्त्र कापाप करे १०८ बखत, शत्रु के पांच के नीचे को घूल, और गुग्गुल, के साथ में जलावे, २ १ दिन तक करते से शत्रु का नाश हो जायगा। कुल्प पक्ष की चतुर्दशी के दिन करे। अगर शत्रु परेशान होकर पांचों में श्राकर पड़े, तब गढ़ा हुआ यन्त्र को निकाल कर, दूष में उस यन्त्र को भीगो-

कर घो, घूप जलाता हुआ। ॐ ह्रीं पंचांगुली रक्ष २ स्वाहा। इस मन्त्र का जप १९१ बार करेती शब्को फिर से शांन्ति मिले. सर्वविध्त दूर हो।

बाकी के तीन मन्त्र धौर यन्त्र के बीच मे और आ जुबाजु लिहो हुये हैं । उन मन्त्रों के फल भी जैसा मन्त्र में शब्द विवरण ग्राया हुआ है बैसाही समफता।

पं**वांगुली मूल मन्त्र .—ॐ** ह्री श्री पंचातृली देवी मन सरीरे सर्वश्ररिष्टात् निवारणाय नमः स्वाहा, ठ ठः।

इस मूल मन्त्र का पूर्ण विधि विधान से सवालक्ष जप करे तव प चागुली देवी सिद्ध होगी, सर्वकार्य की सिद्धि होनी है।। ६४।।

### ज्वाला मालिनी यंत्र विधि

मन्त्रः :—ॐ ही थी अर्हेचद्र प्रभु स्वामित्र पादपंकत्र निवासिनी ज्वाला मालिनी स्वाहा नित्य तुभ्यंनम् ।

इस यन्त्र को सुगन्धित द्रव्यों से भोज पत्र पर लिख कर, उपरोक्त सन्त्र का जप सवातक्ष विधि विधान से करे तथ सर्व कार्य को सिद्धि हा, सर्व रोग झात हो, सहादेवी श्री ज्वाला मालिनी जी का बरदान प्राप्त होता है। पञ्चात विशेष कर्म के लिये धनगर परल्लव जोड कर मन्त्र का जप करने से शैसाही कार्य सिद्ध हो। एक यन्त्र ताबा, अथवा चादी, अथवा गोना, अथवा कासे पर खुदवा कर यन्त्र प्रतिष्ठा करके घर में स्थापिन करने पे सर्व विद्न वाधा दूर दूर हो। जो भोज पत्र पर लिखा हुआ यन्त्र है उसको स्वय के हाथ में ताबीज में डाल कर वाषे, सर्व कार्य सिद्ध हो। ६६।।

## भृत्यु जय ज्वाला मालिनी यन्त्र मन्त्र की विधि

मन्त्रः ॐ हाही हु हो हु हाथाकौ शी हो क्लो ब्लूं दाद्री ज्वालामालिनो सर्वग्रह उच्चाटय २ दह २ हन २ शिद्य २ हूफट्षेषे।

विधि:: उपरोजत मन्त्र का जप सवालक्ष, प्रमाण विधि विधान संकरेपद्यात ज्वाला मालिनी विधान मत्र कादशास होम करने से सर्व प्रकार की अपमृत्युकानाश होता है। यन्त्र भोज पत्र अथवाकोई भी धानुकेपत्रेपर खुदवा कर, प्रतिष्ठा करकेघर मे स्थापित कन्ते से यन्त्र को बोकर पीने से, सर्वरोग शोक शात होते हैं॥ ६७॥

यंत्र न०६६

## ज्वाला मालिनी यंत्र नं



्री महा मृत्यु जयं ज्वाला मालिनी यंत्र नं॰ ६७

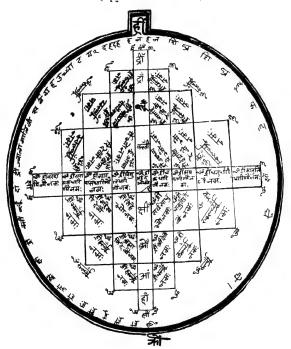

यन्त्र में सिखित मंत्र का सवालक्ष प्रमाण विधि पूर्वक जप करने से सर्व प्रकार की अपमृत्यु का नाग्न होता है।

यंत्र नं० ६=

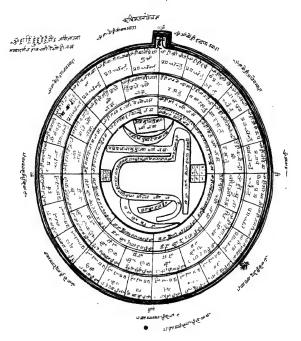

### ऋषि मण्डल यन्त्र विधि

विधि: -- ऋषि मण्डल यन्त्र को भोजपत्र पर मुगन्धित द्रव्य से लिखकर हाथ या गले में बाधने से सर्वप्रकार के रोग, शोक, ऊपरी हवा नष्ट होतो है। परकृत विद्या का नाश होता है। सर्व कार्य सिद्ध होते है। किन्तु प्रथम ऋषि मण्डल मन्त्र को विधि-विधान पूर्वक सिद्ध करे, जेसे प्रथम एक ताम्न पत्र पर अथवा सूवर्ण पत्रे पर अथवा चांदी के पत्रे पर अथवा कांमे के पत्रे पर धन्त्र खदवा कर शद्ध करावे, फिर उस यन्त्र को एक सिद्वासन पर विराजमान करके, सामने दीप, धूप रखकर उपरोक्त मन्त्र का ५००० हजार जप करे, आठ दिन में, संयम से रहे, आचाम्ल तप करे, ब्रह्मचर्य पाले, मन्त्र का जप समाप्त होने के बाद गुभ दिन मृहर्त मे ऋषि मण्डल विधान करके दशांस आहती देवे तो मन्त्र के प्रभाव से मन चितित कार्य सिद्ध हो। सर्व उपद्रव मिटे। लक्ष्मी लाभ हो, विशेष मन्त्र का छह महीने तक नित्य हो आचाम्ल तप पूर्वक आराधना करने से स्वय के मस्तक पर ग्रर्हत बिव दिखेगा। जिसको अर्हत बिम्ब दिख जायगा। उसको निब्चय ही सानवे भव मे मोक्ष हो जायगा। साधक को किसी प्रकार का भयः डाकिनी, शांकिनी, भूतः, प्रेतः, परक्रतः विद्या, इन चीजो का उपद्रव कभी नहीं होगा। वैसे मन्त्र की एक माला फेर कर, स्त्रीत का पाठ करने से ही सर्व प्रकार के रोग. शोक बाधारे मिटती है। इस काल में ये मन्त्र, यन्त्र की साधना कल्प बक्ष के समान चिना पदार्थ को देने वाला है। विशेष क्याक है।। ६८।।

यंत्र नं ६६



इस यन्त्र को भोज पत्र पर लिख कर मस्तक पर वाधने से मूठ नही लगती। इस यन्त्र को होली को रात्रि में नये होकर धतूरे के रस से लिखना चाहिये ॥६६॥

# छुहारा गुण यन्त्र

जिस छुड़ारे में दो गुठली हों उसे उठाकर रखले, फिर दीवाली के दिन ग्रनारकी कलम से, इस यन्त्रको पहले १० स्वार पृथ्वी पर लिख कर, सिद्ध करे,

यन्त्र नं० ७०

| 5 | 8 | Ę            |
|---|---|--------------|
| ą | ¥ | <sub>9</sub> |
| 8 | ٤ | २            |

तत्पश्चात् भोजपत्र पर अध्यगन्ध से लिखकर घृष, दीप, नैवेद्य आदि से पूजनकर छुड़ारे की दोनों गुठली को यन्त्र के साथ लपेट कर चादी के तावीज में महबाकर रखल । कार्य पडे तव तावीज की घोकर पिलाने से कच्छी स्त्री का कच्छ दूर होता है। गोगों का रोग दूर होता है। वाम, स्त्री के कमर में बाधने कार्य रहता है। पास में रख कर राज दरवार में जाने से सम्मान प्राप्त होता है। यन्त्र के प्रभाव ऋदि सिद्धि प्राप्त होकर सभी इच्छायें पूरी होती है। ॥ ७०॥

यंत्र न० ७१

| th. | ₹0  | 2  | 4  |
|-----|-----|----|----|
| હ   | av  | =8 | २४ |
| 3 € | 5 8 | 3  | 8  |
| 8   | Ę   | २२ | २५ |

इस यन्त्र को लिखकर, खेत में गाढ़ देने से तथा क्षेत्रपाल की पूजा करने से, खेत में अधिक अन्न उत्तन्न होता है।। ७१।।

यन्त्र नं० ७२

| <b>5</b> 3 | = Ę | 2  | 9  |
|------------|-----|----|----|
| Ę          | ७६  | 30 | ৬= |
| ςχ         | ৬ৼ  | ς. | 8  |
| 8          | ų   | 90 | 42 |

इस यन्त्र को श्राइनेपा नक्षत्र में शत्रु की हाट में लिखने से हाट उजड जाती है ॥ ७२ ॥

यंत्र नं० ७३

| ÉR | ६१ | 2  | 4  |
|----|----|----|----|
| b  | ą  | Ęs | Ęĸ |
| 90 | Ę¥ | 3  | 8  |
| 8  | Ę  | ६६ | ६९ |

इस यन्त्र को कीच के बीज से लिख कर घर में रखने से चूहे कपड़े को नहीं काटते है।। ७३।।

यन्त्र नं० ७४

| હ દ        | ৩೯ | 7  | ч  |
|------------|----|----|----|
| b          | Ę  | ७४ | હજ |
| <b>9</b> 0 | ७२ | ε  | ٤  |
| 8          | Ę  | ७३ | ७६ |

इस यत्र को यूहर के रस में (दूध) स्वाति नक्षत्र में लिख कर,पुरुष अपनी कमर में धारए। करेतो शुक्र कास्तम्भन होता है।।७४।।

यस्त्र नं० ७५

| १६ | २६ | 7  | 4          |
|----|----|----|------------|
| ه  | ą  | २३ | २२         |
| રય | २० | ٤  | 8          |
| 8  | Ę  | २१ | <b>₹</b> 3 |

इस यंत्र को सेही के कांटे से, पणु के खूटे पर लिख देने से तथा खूंटे को गाढ़ देने से गया हुआ। पणुवापस लौट आता है।।।७४।।

यन्त्र ने० ७६

| Ę   | ₹ ₹  | 2  | q  |
|-----|------|----|----|
| v   | ₹    | १० | ११ |
| ₹ . | lg . | E  | 8  |
| У   | Ę    | 3  | e. |

[ ] ] ] ] ] ] इस यत्र को केबड़े के रस से निस्त यर, सिरहाने रशकर मोने से स्वप्त में भूत ही भूत दिखाई पड़ने हैं।।७६॥

यंत्र नं० ७७

| ७७           | =8          | 7          | 5          |
|--------------|-------------|------------|------------|
| <sub>0</sub> | ą           | <b>5</b> ٢ | F 3        |
| ७४           | <b>'9</b> 5 | و ا        | १          |
| ٧            | Ę           | 9 શ        | <b>5</b> ¥ |

इस यंत्र को लाख के पानी से थूहर केपले पर जिल्लाकर, बगीचे में गाढ़ देने से प्रक्रिक फूल आते हैं ॥७७॥

|            | यन्त्र नं० ७८ |          |      |  |  |
|------------|---------------|----------|------|--|--|
| હય         | <b>=</b> ?    | २        | Ľ    |  |  |
| و          | ₹             | 9 દ      | 9%   |  |  |
| <b>६</b> १ | ७६            | <b>.</b> | , \$ |  |  |
| ¥          | Ę             | ७७       | 50   |  |  |

इस यत्र को पुष्प नक्षत्र में लिखकर स्वयं के पास रखते से भोग इच्छा खत्म हो जाती है ॥७=॥

यन्त्र मं० ७६

| 9 છ | ७६ | 7            | و          |
|-----|----|--------------|------------|
| Ę   | Ą  | _ <b>E</b> § | 58         |
| ςχ  | 50 | < <b>१</b>   | ?          |
| 8   | ¥  | = <b>?</b>   | <b>5</b> 8 |

इस यन्त्र को कुम्हार के आवे की ठीकरी पर लिख कर, किसी के घर में डाल देने से, उस घर में कलह होना भारम्भ हो जाता है ॥७६॥

यन्त्र नं० ८०

| ४१ | ४२ | 2  | ૭  |
|----|----|----|----|
| Ę  | ą  | ४५ | 80 |
| 80 | ४३ | 4  | 8  |
| ٧  | ų  | 83 | ४० |

इस यन्त्र को शत्रुके नाम सहित गधे के मूत्र से लिख कर, ऊपर से जूता मारने से शत्रुका मुँह सूज जाता।है। वि।।

यन्त्र नं० ८१

| ĘĘ | E F | ۶ . | 5          |
|----|-----|-----|------------|
| ø  | Ą   | 0.3 | <b>ς ξ</b> |
| ٤٤ | E & | 3   | 8          |
| R  | Ę   | 59  | 85         |

इस यन्त्रको कुलिजन के रस से लिख कर ताबीज में मंदवा कर पास रखने से बचन सिद्धि होती है।।=१।।

यन्त्र नं० ८२

| ४१  | १८ | 88 |
|-----|----|----|
| Ŗ o | २० | ३० |
| 38  | २३ | ₹₹ |

इस यन्त्र को भोजपत्र पर केशर से लिलकर सरसों के तेल में जलाने से परस्पर की प्रीति नष्ट होती है ॥६२॥

यन्त्र न० ५३

| तं | ά  | तं | तं |
|----|----|----|----|
| तं | तं | तं | तं |
| तं | तं | तं | तं |
| तं | तं | तं | तं |

इस यन्त्र को दमसान के कोयले से शत्रु के बस्त्र पर लिखने से उसको परदेश भाग जाना पड़ता है।। द ।।

#### यस्त्र नं० ८४

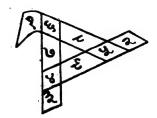

इस यन्त्र को लक्ष्मी पूजा के दिन वसने बदलने के दिन बही खातों पर हत्वी से यन्त्र मन्त्र लिखे,तो लक्ष्मी लाभ होगा।ॐ ह्ली श्रीक्ली ब्लूं अहंनमः। इस मन्त्र का १०० बार नित्य जप करे।।६४।।

यन्त्र न० ५१

| ς, | ३३४   | ३३४ | 338   | و |
|----|-------|-----|-------|---|
| 4  | ३३४   | इ३४ | ३३४   | 6 |
| 4  | . 338 | ३३४ | . 338 | છ |

इस यन्त्र को भीज पत्र पर लिखकर गले में बांघने से मसान का रोग मांत होता है ॥४६॥

संत्र सं ० दह

| ję. | सं | #  | qŝ |
|-----|----|----|----|
| षं  | वं | ਬਂ | जं |
| नं  | पं | मं | दं |
| चं  | й  | जं | ë  |

इस यन्त्र को मोज पत्र पर लिख कर सोते समय सिरहाने रक्ष लेने से बुरेस्वप्नों कादिखनाबन्द हो जाताहै।। दश।



इस यन्त्र को कागज पर लिखकर लोबान की घूप देकर, ओखली में घर कर कटे। डाकिमी का मस्तक फूट जायेगा और वह चिल्लाकर सब कुछ बताने लगेगी और रोगी को छोड़ कर भाग जायेगी।।=७॥

यंत्र नं० द्रद

| हीं  | ही    | ह्रीं |
|------|-------|-------|
| ह्री | ह्री  | ही    |
| हीं  | ह्रीं | हीं   |

नये लब्धर पर विडिया मिट्टी से यन्त्र को लिख कर पुष्पदि से पूजा कर घूलि से पूर्ण अग्नि में रत्यकर रजैर को अग्नि से प्रश्नित करे। इस यन्त्र के प्रभाव से भूतादिक, रोते कांपते हुये वालकादिक को अथवा कोई भी हो छोड़ कर भाग जाते हैं। उस देश में ही वास नही करते हैं।।==।।

यन्त्र नं० ८६

| 8  | ¥  | XX       | 4  |
|----|----|----------|----|
| ४५ | y  | <b>२</b> | 84 |
| ٩  | ४२ | ΥĘ       | ą  |
| YE | ¥  | ų        | 83 |

इस यन्त्र को भोज पत्र पर लिख कर, भुजा में बांघने से दोनों प्रकार के खूनी ग्रीर वादी दबासीर दूर हो जाता है।। दहा।

यन्त्र नं०६०

| १२ | ११  |
|----|-----|
| n  | err |

इस यन्त्र को कागज पर लिख कर लपेट कर रोगो को सुौचाने पर तथा इस यन्त्र में राई भर कर जलने से भूत जिन्न उत्तर जाते हैं ॥ ६०॥

यन्त्र नं० ६१

| श्रीं | श्री  | श्रीं |
|-------|-------|-------|
| श्रीं | श्रीं | श्रीं |
| श्री  | श्री  | श्री  |

इस यन्त्र को भोज पत्र पर लिख कर गले में बांधने से शीतला (चेचक) नहीं निकलती है। जिसको निकली है उसकी शांत होती है ॥६१॥

|   | सन्त्रनं•६२ |    |    |  |  |
|---|-------------|----|----|--|--|
|   | ७१          | ७१ | ७१ |  |  |
| 1 | ৬१          | ७१ | ७१ |  |  |
|   | ७१          | ७१ | ७१ |  |  |

इस यन्त्र को भोज पत्र पर लिख कर दांगीं भुजा भे बाधने से, तिआरी बुखार दूर हो जाता है।।६२॥

यन्त्र नं० १३

| ७२ | <u>ક્</u>  | 7  | હ  |
|----|------------|----|----|
| Ę  | rev.       | ७६ | હય |
| ৬= | <b>ξ</b> υ | 5  | ۶  |
| 8  | ¥          | ૪૭ | હહ |

इस यन्त्र को मार्गकी बालू पर लिख कर ऊपर कोड़ा मारने से, गया हुआ मनुष्य चर लीट ग्रावे ॥६३॥

यन्त्र नं ० ६४

| २२ | <br>  २६ | 2  | 5   |
|----|----------|----|-----|
| b  | Ę        | १६ | २४  |
| २⊏ | २६       | 3  | . 8 |
| ą  | Ę        | २४ | 78  |

इस यन्त्रको अनारके रससे लिखकर कान में बाध देने से, कान मे दर्द नहीं है।। ६४।।

यन्त्र नं० ६५

| =    |      | = | 111  |
|------|------|---|------|
| -    | b    | = | Ξ    |
| 11   | 1111 | ≣ | 1111 |
| 1111 | nn   | = | 111  |

इस यन्त्र को आम वृक्ष के नीचे बैठकर सवा लक्ष लिखने से अम्बिकादेवी प्रसन्न होती है।।६४।।

यन्त्र नं० ६६

| गं  | छं | जं | चं |
|-----|----|----|----|
| छ   | नं | जं | કં |
| ਠੰ  | जं | ठं | च  |
| में |    | जं | ਣਂ |

इस यन्त्र को अरूरान्थ से भोजपत्र पर लिखकर, ग्रुगुल का धूप देकर, गले में धारण करने से दुष्ट स्वप्नों का दीखना बन्द हो जाता है। ६६।

यन्त्र नं० ६७

| २८ | ३४ | 7  | 9   |
|----|----|----|-----|
| Ę  | ą  | ३२ | ₹ ₹ |
| ₹४ | 38 | 4  | १   |
| ¥  | ų  | ₹० | ₹₹  |

इस यन्त्र को कैदार, गोरोचन अथवा रोली से भोजपत्र पर लिखकर, गाय के गले में और भेंस के सींग में गूगल की घूप देकर बांघने से वह बच्छे को लगाने तथा बहुत दूध देने लगती हैं। १७।





इस यन्त्र को कागज पर लिख कर, रविवार के दिन, सूर्य के सामने पानी में धोकर पीने से वायुगोला का दर्द तुरन्त दूर हो जाता है। ८८।

यन्त्र नं० ६६



इस यन्त्र को भोज पत्र पर लिख कर मस्तक पर रखने से कुत्ते काविष दूर होता

यन्त्र नं० १००

| ६२३  | १स  | द६  |
|------|-----|-----|
| ७ सी | ४पू | ३७  |
| २ म  | £ G | ४ स |

है ।६६।

इस यन्त्र को भोज पत्र पर लिख कर कमर में बाधने से धन्न ठिकाने पर आ जाती है। १००।

यन्त्र नं० १०१

| uv | <sub>(9</sub> | २ |
|----|---------------|---|
| ٤  | ×             | 3 |
| 5  | m             | ٧ |

इस यन्त्र को भोज पत्र पर लिख कर घोड़े के गले मे बांधने से उसका पेट दर्द दूर होता है। पैशाब बन्द हो जाय, तो होने लगता है। सर्व कस्ट दूर हो जाता है। १०१।

यम्त्र नं० १०२

| 8  | ¥  | હજ | ৩৩  |
|----|----|----|-----|
| 30 | ७२ | 5  | 8   |
| Ę  | ₹  | ७६ | £ ¥ |
| ७२ | 35 | २  | 5   |

इस यन्त्र को मोज पत्र पर लिख कर कमर में बांधने से नपुसक व्यक्ति की नपुस-कतादूर होती है।१०२।

#### यन्त्र नं० १०३



इस यन्त्र को ग्रष्ट गंध से भोज पत्न पर लिखा कर मस्तक पर बांघने से पीलिया रोग दूर होता है ।१०३।



#### ॥ यन्त्राधिकार इति ॥

"तुम स्वयं जीओ और जीने दो।"

पढ़ लेने से धर्म नहीं होता, वोषियों और पिच्छी से भो धर्म नहीं होता, किसी मठ में मी रहने से धर्म नहीं है और केशलोंच करने से भी धर्म नहीं कहा जाता। धर्म तो आत्मा में है जसे पहचानने से धर्म की प्राप्ति होती है।

# 💠 🕻 भजन 💸

#### संकलनकर्ता-शान्ति कुमार गंगवाल

महाबीर कीर्ति गुरु स्वामी, दुःख मेटो जी अन्तरयामी ॥ टेर ॥

- (१) रतनलाल के पुत्र कहाये, बूंदा देवी जी के जाये। सबसे नेहातोड़ा, जगसे मुंह को मोड़ा, दीक्षा घारी—दुःख .......
- (२) वीर सागर से झुल्लक दीक्षा धारी, ब्रादी सागर से मुनि दीक्षा धारी। शेढवालमे आ, सबसे आग्रह पा, पदकी आचार्यकी पाई दुख......—मेटो जी अन्तरयामी
- (३) पौचों रस का तो त्याग किया है, त्याग स्वारण को भी कर दिया है। श्रठारह भाषा के ज्ञाता, सारे शास्त्रों के देता, गुरु स्वामी—दुःख……. मेटो जी अन्तरयामी
- (४) लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, मुनीराज दरश कब पाऊं। सेवक व्याकुल भया, दर्शन विन ये जिया, लागे नाहीं—डु:ल..... मेटो जी अन्तरयामी

# ♦% भजन ॐ०

सारे जहाँ से न्यारे, मुनिराज है हमारे।

फाको तो इनके अस्दर, तन-मन से ये दिगम्बर,
बैभव के हर नजारे, इनको लुभा के हारे—सारे जहाँ से.......

इनको न मोह मठ से, रखते न पर से यारी,
धूणी न ये रमाते, होते न जटाधारी।

टीका तिलक से हटकर, इनके स्वरूप न्यारे—सारे जहाँ..........
सेवक से न खुण हो, दुश्मन से न द्वेष करते।
कोई भी फिर सताये, ये क्षमा भाव धरते।
हर क्षए। क्षमा का दिश्या, बहता है इनके द्वारे—सारे जहाँ से.......

## सञ्च विद्यानुवाद



इस काण्ड मे

(४-१ से ४-२४)

## प्रत्येक तीर्वंकर के काल में उत्पन्न शासन रक्षक यक्ष यक्षणि के चित्र सहित स्वरूप व होम विधान

|     | २४ तीर्थं करों के यक्षाव सक्षणि कानाम व स्वरूप           | 8   |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| 弾   | भण्ठ मातृका स्वरूप वर्णन भण्ट जयाचा देवता स्वरूप         | 3   |
| SPE | सोलह निद्या देवियो के नाम चतु षष्टि योगनियो<br>के नाम    | 80  |
|     | यक्ष अथवा यक्षिणीयों की पचो पचारी पूजा का<br>कम होम विधि | ११  |
| 聯   | अय पीठिका मत्रा                                          | 3.8 |
|     | भव पूर्ण आहति                                            | ₹ 0 |
| 233 | अय पुन्याह वाचन                                          | २१  |
|     | मंत्र जप के बाद दशांस होम करने के लायक                   | 23  |
| 250 | शोध कराजो का संस्था                                      | צכ  |



# चतुर्थाधिकार

## प्रत्येक तीर्थं कर के काल में उत्पन्न शासन

रक्षक यक्ष यक्षिणी के

## चित्र सहित स्वरूप व होम विधान

## (१) श्री आदिनाथ जो (बैल का विन्ह)

गौ मुख यक्ष —स्वर्ण के समान, काित वाला, गो मुख सदृश वाला, वृषभ वाहन वाला, मस्तक पर धर्म चक्र, चार भुजा वाला ऊगर के दाहिने हाथ में माला, बांऐ हाथ में फरसा तथा नीचे वाले दाहिने हाथ में वरदान, बाऐ हाथ में विश्रीरे का फल धारण करने वाला होता है। (चित्र नं० १)

"चक श्वरी यक्षिणी" (अप्रतिहत चका): —स्वर्ण के जैसे वर्ण वाली, कमल पर बैठी हुई गरुड की सवारी, १२ भुजा वाली, दोनो हाथों में दो वज, दो तरफ के चार चार हाथों में आठ चक, नीचे के दाहिन हाथ में वरदान धारण करने वाली, नीचे के वांऐ हाथ में फल। प्रकारान्तर से चार भुजा वाली भो मानी है। उत्तर के हाथों में चक, नीचे के वांऐ हाथ में प्रवादित साथ में विजोग, दाहिने हाथ में वरदान धारण करने वाली है। क्षेत्रपाल ४ जय, विजय, प्रपराजित, माणि भद्र। (चित्र नं० २)

## (२) श्री अजितनाथजी (हाथी का चिन्ह)

"महायका"—जिन शासन देव—स्वर्णसी कांति वाला, गज की सवारी चार मुख व आठ भुजा वाला है। बांऐ चारों हाचों मे चक्र, त्रिशूल, कमल ग्रीर श्रंकुश तथा दाहिने चारों हाथों में तलवार, दंड फरसा और वरदान धारण करने वाला है। (चित्र न०३)

"रोहणि यक्षिणी"—स्वर्णं समान कांति वाली, लोहासन पर बैठने वाली चार भुजा

वाली हाथों में शंख, चन्द्र अभय और बरदान युक्त है। (चित्र नं० ४)

क्षेत्रपाल-४ क्षेम भद्र, क्षांति भद्र, श्री भद्र, शान्ति भद्र।

## (३) श्री संमवनाथजी (घोड़े का चिन्ह)

"तिमुख यका"— कृष्ण वर्ण वाला, मोर वाहन वाला, तीन नेत्र व तीन मृख वाला, छह भुजा वाला, बांगे, हाथों में चक्र, नलवार व श्रकुश और दाहिने हाथों में दङ, त्रिशूल, श्रीर तीक्षण कतरनी को धारण करने वाला है। (चित्र न० ५)

"प्रज्ञाप्ति सक्तिणी"— स्वेत वर्ण, पक्षी की सवारी टह हाथ वाली हाथ में अर्द्ध चन्द्रमा, फरसा, फल तलवार, तम्भी और वरदान को धारण करने वाली है। (चित्र नं०६)

क्षेत्रपाल-४ बीर भद्र, वलि भद्र, गुण भद्र, चन्द्राय भद्र।

### (४) श्री अभिनन्दन नाथजी (वानर का चिन्ह)

"**प्रक्षेत्रवर यक्ष**" — कृष्ण वर्णवाला. गज को सवारी, चार भुजा वाला, बाऐ हाथ में अनुष स्रोर ढाल, दाहिने हाथ में बागु भीर तलवार धारण करने वाला है। (चित्र त० ७)

'**बज्ञ श्रुखला यक्तिगी**''—स्वर्ण सी कांति वाली, हंस वाहिनी, चार भुजा वाली, हाथों में नाग पाश, विजोरा फल, माला और वरदान धारण करने वाली है। (जिल्लान० ८)

क्षेत्रपाल-४ महा भद्र, भद्र भद्र, शत भद्र, दान भद्र।

### (५) श्री सुमतिनायजी (चक्रवे का चिन्ह)

"कुम्बर यक्ष" कुण वर्ण वाला, गरुड को सवारी और यज्ञोपवित धारण करने बाला,चार भूजा वाला है। ऊपर के दोनो हाया में सर्प, नीचे दाहिने हाथ में वरदान तथा बांऐ हाया में फला धारण करमे वाला है। (चित्र नं० ६)

"पुरुष दत्ता यक्षिणी"—(सङ्गवरा) ग्वामं के वार्स तथा हाथी की सवारी करने वाली, चार भुजा बाली है। हाथो मे वच, चक्र, और बरदान धारण करने वाली है। (चित्र नं० १०)

क्षेत्रपाल---४ कल्याण चन्द्र, महा चन्द्र, पद्म चन्द्र, नय चन्द्र।

## (६) श्री पद्मप्रभुजी (कमल का चिन्ह)

"**पुष्प यक्ष"**—कृष्ण वर्ण वाला, हरिन वाहन, चार भुजा वाला। (वसुनन्दि

प्रतिष्ठा कल्प भेर भुजा बाला) है। दाहिने हः य में माला व वरदान तथा बाऐं हाथ में ढाल और अभय को धारण करने वाला है। (चित्र न० ११)

'मनोवेगा (मोहनी) बक्षिणी''— स्वर्णवर्णतथा अस्व वाहन वाली, वार भुजा वाली है। हाथों में बरदान, तलवार, टाल और फल को धारण करन वाली है। (चित्र नं १२)

क्षेत्रपाल-४ कालाचन्द्र, कल्पचन्द्र, कुमुत चन्द्र, कुमुद चन्द्र ।

#### (७) श्रो सुपार्श्वनाथजी (स्वस्तिक का चिन्ह)

'मातक्र यक्ष'— कृष्ण वर्णवाला, सिंहकी सवारी करने वाला, टेढा मुंहवाला, दाहिने हाथ में त्रिणूल, बाऐ हाथ में दण्ड को धारण करने वाला है। (चित्र न० १३)

"काली देवी (मानवी) यक्षिणी" यक्षिणी—श्वेत वर्ण वाली, वैल की सवारी करने वाली चार भुजा वाली है। हाथों में घंटा, फल, त्रिशूल और वरदान को धारण करने वाली है। (चित्र न०१४)

क्षेत्रपाल -४ विद्याचन्द्र, खेमचन्द्र, विनयचन्द्र ।

## (८) श्रीचन्द्र प्रभुजी (चन्द्रमाकाचिन्ह)

'श्याम यक्ष''—क्वष्ण वर्ण, कबूतर (कपोत) की सवारी करने वाला, तीन नेत्र तथा चार भुजा वाला है। बाएं हाव में करना ओर कल, दाएं हाव में माला और वरदान युक्त है। (चित्र नं०१५)

"ज्वाला झालिनी (ज्वालिनी) यक्तिणी"— व्वेत वर्णभेसा (महिष्) की सवारी करने वाली तथा आठ भुजा वाली है। हाथों में चक, धनुष नाग पाश, ढाल, बाण, फल, चक, और वरदान है। (चित्र न०१६)

क्षेत्रपाल - ४ सोम कांति. रविकाति, गुश्र काति, हेम कांति ।

### (१) भी पुष्पदन्तजी (मगर का चिन्ह)

"अजित यक्ष" – श्वेत वर्णवाला, कछुआ। की सवारी तथाचार हाथ वालाहै। दाहिने हाथों में अक्ष मालाहै और वरदान तथा बाऐ हाथों में शक्ति और फल को घारण करने वालाहै। (चित्र नं १७)

"महाकाली (अकुटि) यक्तिणी"—कृष्ण वर्ण वाली, कछवा की सवारी तथा चार

भुजा वाली है हार्थों में बच्च, फल, मुग्दर और वरदान युक्त है। (चित्र नं०१८)

क्षेत्रपाल-४ वज्जकांति, वीरकांति, विष्णुकांति, चन्द्रकाति ।

## (१०) श्री शीतलनाथजी (कल्प वृक्ष का चिन्ह)

"बाह्य यक्ष जिन शासन देव"— स्वेत वर्ण, कमल झासन, चार मुख और आठ हायो बाला है। बाऐ हाथ में धनुण, दण्ड, ढाल और बच्च तथा दाहिन हाथ में बाण, फरमा तलबार और वरदान को धारण करने वाला है। (चित्र तं०१६)

"**बामुण्डा देवी (मानवी चामुण्डी) यक्तिणी**"—हरे वर्ण वाली, काले सूवर की सवारी, चार भुजा वाली है, हाथों में मछली माला, विजोरा फल और वरदान धारण करने वाली है। (चित्र नं०२०)

क्षेत्रपाल-४ शतवीर्यं, महावीर्यं, बलवीर्यं, कीर्तिवीर्यं।

## (११) श्री श्रेयांसनाथजी (गंडे का चिन्ह)

"**१ स्वर यक्ष**" — स्वेत वर्ण, बैल की सवारी करने वाला, त्रिनेत्र तथा चार भुजा वाला है। बाऐ हाथ में त्रिशूल और दण्ड तथा दाहिने हाथ में माला और फल को धारण करने वाला है। (चित्र न० २१)

"गौरी यिक्रणो"—स्वर्ण वर्ण तथा हरिन की सवारी करने वाली, चार भुजा वाली है। हाथों में मुस्दर, कलझ, कमल, ओर वरदान को धारण करने वाली है। (चित्र नं० २२)

क्षेत्रपाल-४ तीर्थ रुचि, भाव रुचि, भव्य रुचि, शान्ति रुचि।

## (१२) श्री वासुपूज्यजी (भैसे का चिन्ह) ः

"कुमार यक्ष" -- श्वेत वर्णतथा हस की सवारी करने वाला है। त्रिनेत्र और छह भुजावाला है। बाए हाथ में धनुष, नोलिया और फल तथा दाहिने हाथो मे बाण गदा छीर वरदान को धारण करने वाला है। (चित्र न∘ २३)

"<mark>गान्धारी (विल्युस्मालिनी) यक्षिणी</mark>"—र्हान्त वर्ण, मगर बाहिनी तथा चार भुजा वाली है। ऊपर के दोनो हाथ में कमल, फल, वरदान युक्त, है। (चित्र न०२४)

क्षेत्रपाल-४ लब्धि रुचि, तस्य रुचि, सम्यक्त रुचि, तूर्य बाद्य रुचि।

## (१३) श्री विमलनायजी (सूवर का चिन्ह)

''' **चतुर्मुं व मक्ष**''— वर्ण मुख, हरित वर्णं वाला, मोर की सवारी करने वाला चार



 $\mathbb{R}_{p-1}$  which is the substitution of the property of the substitution of the sub





the control of the co



्राच्या विकास क्षेत्रक क्षेत्र विकास क्षेत्रक क्षात्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत







ला विधानुसार



मुख, बारह भुजा वाला है। ऊपर के ब्राठ हायों में फरसा तथा बाकी के चारों हायों में तलवार, ढाल, माला और वरदान धारण करने वाला है। प्रतिष्ठा तिलक मे छह मुख बाला है। (चित्र नं० २५)

"वराटो देवी यक्तिणी" – हरे वर्णवाली सर्पवाहिनी, चार भृजा वाली है। ऊपर के दोनो हायों में सर्प, नोचे के दाहिने हाथ में बाणवाऐ हाथ में धनुष को धारण करने वाली है। (चित्र नं०२६)

क्षेत्रपाल-४ विमल भक्ति, ग्राराध्य रुचि, वैद्य रुचि, भावस्य वैद्य वाद्य रुचि ।

### (१४) श्री अनन्तनाथजी (सेही का चिन्ह)

"पाताल यक्ष" लाल वर्ण तथा मगर की सवारी करने वाला और तीन मुख बाला, मस्तक पर सर्प की तीन फणि को धारण करने वाला तथा छह भुजावाला है दाहिने हाथ में श्रंकुश त्रिणूल और कमल तथा बाऐ हाथ मे चाबुक हल और फल धारण करने वाला है। चित्र न०२७।

"अम्नतमित यक्षिणी" स्वर्णवर्णवाली, हंस वाहनी, चार भुजा वाली है हाथों में धनुष, बीजोराफल बाण और वरदान धारण करने वाली है। चित्र न०२६।

क्षेत्रपाल ४ स्वभाव नामा, पर भाव नामा, अनौपम्य, सहजानन्द ।

#### १५. श्री धर्मनाथजी (वज्र का चिन्ह)

"किन्नर यक्ष"— मूंने (प्रवाल) के वर्णमाला मछली की सवारी करने वाला, त्रिमुख और छह भुजा वाला है बांए हाथों में फरसा वज्र और श्रंकुश तथा दाहिने हाथ में मुग्दर माल, और वरदान को धारण करने वाला है। चित्र न० २६।

"मानसी यक्षिणी"— मूंगे जैसी लाल कांति वाली व्याघ्न की सवारी करने वाली,छह भुजा वाली है। हाथों में कमल, धनुष वरदान, बकुब वाण और कमल को धारण करने वाली है। चित्र न० ३०।

क्षेत्रपाल - ४ धर्मकर, धर्माकारी, सातकर्मा (सातृ कर्मक) विनय नाम ।

#### १६. श्री शान्तिनाथजी (हरिन का चिन्ह)

"गरूड यका" — कृष्ण वर्ण वाला टेढा मुख वाला (सूवर का सा मुँह वाला) सूवर की सवारी करने वाला चार भुजा वाला है। नीचे के दोनों हाथों में कमल ग्रीर फल तथा ऊपर के दोनो हाथों में वच्च और चक लिए हुये हैं। चित्र नं० २१। "सहामानसी (कंबर्पा) यक्षिणी" — मयूर वाहिनी चार भुजा वाली तथास्वर्णके समान वर्णवाली है। हाथों में चन्द्र, फल, वज्ज और वरदान की धारण करने वाली है। चित्र नं० ३२।

क्षेत्रफल-४ सिद्धसेन, महासेन, लोक सेन, विनय केतु ।

#### १७. श्री कुन्यनाथ जी (बकरे का चिन्ह)

"गंधवं यक्ष" — कृष्णावणं वाला, पक्षी की सवारी करने वालातथाचार भुजा वाला है। ऊपर के दोनो हाथों में नागपाश नीचे दोनों हाथों में कमशः धनुष आंर वाण है। चित्र नं० 33।

"जया मान्धारी" यक्षिणी—स्वर्णवर्णवाली, काले सूबर की सवारी करने वाली चार भुजा वाली है हाथों में चक शंख, तलवार और वण्दान की धारण करने वाली है। चिक्र तंब ३४।

क्षेत्रपाल ४ यक्षनाथ, भूमिनाथ, देशनाथ, अवनिनाथ।

#### १८. श्री अरहनाथजी (मत्स्य का चिन्ह)

"र**बगेंद्र यक्ष"**— ग्रांख <mark>की सवारी करने</mark> वाला त्रिनेत्र तथा छह मुख वालाहै बाएँ हा**यों में क्रमश** धनक्ष, कमल, माला, बीजोराफल, बटी यक्ष माला ग्रौर ग्रभय को घारण करने वालाहै। वित्र नं० २ ॥

"तारावती यक्तिणी"—स्वणं वर्ण वाली हंस वाहनो, चार भुजा वाली है। हाथो मे सर्प हरिण वज्ज और वरदान को घारण करने वाली है। चित्र नं० ३६।

क्षेत्रपाल ४ गिरिनाथ, गद्धरनाथ, वरूणनाथ मैत्रनाथ।

### १६. श्री मल्लिनाथजी (कलश का चिन्ह)

"कुबेर यक्ष" - इन्द्र धनुष जैसे वर्णवाला, गज वाहिनी चार मुख स्राट हाथ बाना है।

"आपराजिता देवी यक्तिणी" हरित वर्णवाली, अष्टापद की सवारी करने वाली चार भुजावालो, हायो में डाल फल तलवार और वरदान को धारणा करने वाली है। चित्र नं०३६।

क्षेत्रपान-४ क्षितिप, भवप, क्षातिप, क्षेत्रप (यक्षप)।

### २०. श्री मुनिसुश्रतनाथजी (कच्छप का चिन्ह)

"वरूण यक्त" — स्वेत वर्णतथा बैल की सवारी करने वाला जटा के मुकुट वाला, आंठ मुख वाला, प्रत्येक मृत तोन तीन नेत्र वाला ग्रीर चार भृजा वाला है। बाएे **हाथ में** ढाल ग्रीर फन तथा दाहिने हाथ में तनवार और वरदान है। चित्र नं०३६।

"बहुरुपिणी (सुगन्धनो देवी) यक्षिणी"—पोत वर्ण, कृष्ण सर्पकी सवारी करने वाली और चार भुजावाली है हाथों में हाल फल तलवार और वरदान धारण करने वाली है। चित्र न०४०।

क्षेत्रपाल-४ तंद्रराज, गुणराज, कल्याणराज, भव्यराज ।

#### २१. श्री निमनाथजी (नील कमल का चिह्न)

"श्रकुटियक्ष"— रक्त वर्णवाला, बैल की सवारी करने वाला चार मुख तथा आठ हाथ वाला, हाथों में ढाल, तलवार, घनुष, बाण, श्रंकुश कमल चक्र और वरदान है। चित्र न०४१।

"चानुण्डा (कुमुसमालनि) यक्तिणी"—हरित वर्णवाली मगर की सवारी करने वाली चार भुजा वाली, हाथों में दण्ड, ढाल, माला और तलवार है। चित्र नं० ४२।

क्षेत्रपाल ४ कपिल, बदुक, भैरव, भैरव, सल्लाकारव्य।

### २२. श्री नेमिनाथजी (शंख का चिन्ह)

"गोमेद यक्ष"— कृष्ण वर्णवाला तीन मुख तथा पुष्प के आसन वाला मनुष्य की सवारी करने वाला और छह हाथ वाला है हाथों में मुख्दर फरसा, दण्ड, फल, चक्र और वरदान है। चित्र न०४३।

''आम्ना (कुष्माण्कनी) यक्षिणी''—सिह वाहनी आम की छाया में रहने वाली दो भुजा वाली है ताएं हाथ में अय पुत्र की प्राप्ती के लिए साम्रा को सूम को धारण करने वाणी है तथा दाहिने हाथ में सुभकर पुत्र को धारण करने वाली है। चित्र न०४४

क्षेत्रपाल ४ कौकल, खगनाम, त्रिनेत्र कलिंग।

### २३. श्री पार्श्वनाथजी (सपँका चिन्ह)

"धरणेन्द्र यक्ष" ग्राकार के समान नीले वर्णवाला, कछुग्रा की सवारी करने वाला,

मुकुट में सर्प का चिन्ह और चार भुजा बाला है। ऊपर के दोनों हाथों में सर्प और व नीचे के बांऐ हाथ में नागपाश और दाहिने हाथ में बरदान को घारण करने वाला है। चित्र नं० ४५।

"पर्सावती देवी यक्षिणी" — कमल (आशाधर पाठ में कुक्कुट)सर्प की सवारी करने वाली कमलासानी माना है मस्तक पर सर्प के तीन फर्गों के चिन्ह वाली माना है। मिलल-पेणाचार्य कृत पदावती कल्प में चारों हायों में पाश कल वरदान को धारण करने वाली भी माना है। प्रकारान्तर में छह धौर चीबीन भुजा वाली भी माना है। छह हायों में पाश, तलखार, भाला वाल चन्द्रमा गदा और मुसल को धारण करती है। तथा २४ हाथों में शंक, तलबार, चक, वाल चन्द्रमा, सफेद कमल, लाल कमल, धनुष, शक्ति, पाश, धंकुश, घंटा, वाण, मुसल, वाल विश्रूल, फरसा वज्ज, माला, फल, गदा पान नवीन, पत्तों का गुच्छा और वरदान को धारण करने वाली है। चित्र न० ४६।

क्षेत्रपाल ४ कीर्तिघर, स्मृमिधर, विनयधर, अञ्जधर (अञ्जारव्य) ।

#### २४. श्री महावोरजी (सिंह का चिन्ह)

"मातंग यक्ष"— मृगे के जैसे वणं वाला, गज वाहन मस्तक पर धर्मचक को धारण करने वाताऔर दो भुजा वाला है। बांगें हाथ में विजोराफल, दाहिने हाथ में वरदान है। चित्र नं०४७।

"सिद्धायिक यक्षिणी''—स्वर्णं के समान वर्णं वाली भद्रासनी, सिहवाहनी, दो भुजा वाली वांबे हाथ में पुस्तक व दाहिने हाथ में वरदान युक्त है। चित्र न०४६।

क्षेत्रपाल ४ कमद. ग्रंजन, चामर, पृष्पदता।

#### ॥ इति ॥







ध्र ∰क्रम्य स्माधिकारी क्रम्य क्रियानुबार



लपु विद्यानुवाः





गणु विज्ञानुबाद

## ग्रष्ठमातुका स्वरूप वर्णन

- १-(ब्रह्माणी) देवी पदाराग वर्णवाली, पदावाहन, मूसल का आयुध धारण करने वाली है।
- २-(माहेरवरी देवी) सुकरका वाहन, दंड ग्रीर वरदान, आयुध को धारण करने वाली ग्रीर स्वेतवर्णवाली है।
- ३ (कौमारिदेवी) विद्रुम वर्णवाली, मयुरकाबाहन (खङ्का) तलवार का ग्रायुघ धारणकरने वाली है।
- ४-(वैष्णविदेवि) इन्द्रनीन वर्णवाली,चकायुष्ठ धारण करने वाली, श्रौर गरूड वाहन वाली है।
- ५-(वाराहिदेवी) नील वर्ण वाली, वराहका (सुकर) वाहन वालो, हन का आयुध धारण करने वाली है।
- ६-(इन्द्राणि देवी) मुवर्ण वर्ण वाली, वज्रायुध धारण करने वाली, हाथी का वाहन वाली है।
- ७-(चामुडिदेवी) अरूण वर्णवाली, व्याध्य वाहन वाली, शक्ति ग्रायुध को घारण करने वाली है।
- प्र−(महालक्ष्मीदेवी) सर्वलक्षणो से पूर्णगदा का आयुध, चूहें का वाहन, स्रौर क्वेत वर्ण।

## अष्टजयाद्यादेवता स्वरूप

- १-(जयादेवी) पाश, प्रसि, लेटक, और फल, सोने के समान वर्णवाली, पीतांबर को धारण करने वाली, फूल की माला पहने हुये, चार भूजा वाली।
- २-(विजयादेवी) छ हाथ वाली कोदंड, बाण, असि, गदा, सरोज, फल, के ग्रायुध धारण करने वाली रक्त वर्ण वाली, रक्ताम्बर वाली।
- ३-(अजितादेवी) स्वेत वर्णवाली, सूवर्णवस्त्र, मत्स्य का वाहन, दो भुजा वाला, एक हाथ में कृपाण एक हाथ फल ।

४-(अपराजितादेवी)कृष्ण वर्ण वाली, कृष्णांवर घारण करने वाली ६ भुजा वाली स्टेट, कृपार्ग रूचक, अभय, गदा, पाञ्च, के आयध को घारण करने वाली।

५-(अंभादेवी) लाल वस्त्र को धारण करने वाली, क्वेन वर्ण वाली, अब्ट भुजा वाली, धन प. वाण, कृपाण, गदा, वर, माला, फल, अंबल्ह ।

६-(मोहादेयो) रक्तवर्ण वालो, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली, सिंहाधिरूढ, चार भूजा वाली, माला, अभय, ग्रंभोज, ( कमल ), वरद, को धारण करने वाली है।

७-(स्तंभादेवी) सूवर्णं वर्णं वाली, लाल वस्त्र को धारण करने वाली, हाथी की सवारी, छह हाथ वाला, लडग, त्रिणुल, उराल, भातूलिंग, वरद, अभय के आयुध वाली हैं।

प्र-(स्तंभिनीदेवि) रक्तवर्ण वाली, लाल वस्त्र को धारण करने वाली, ४ भुजा वाली, फल, ग्रसि, पुत्रीपरिका, अभय के आयुधों को धारण करने वाली, द्विरदाधि रूढ ।

## सोलह विद्या देवियों के नाम

रोहिणी १ प्रज्ञाने २ वज्र प्रृंसला ३ वज्रांकृते ४ अप्रतिचके ५ पुरूपदता ६ कालि ७ महाकालि = गान्धारि १ गौरि १० ज्वालामालिनि ११ वैरोटि १२ अच्युते १३ अपराजिते १४ मानसि १६ महामानसि १६।

सोलह विद्या देवियो के वाहन व आयुध २४ यक्षिणीचो श्रन्तर्गत ही है इसलिये अलगसे नहा दिया है। २४ यक्षियां के चित्राहित वर्तन कीया है।

## चतु:षष्टि योगिनीयों के नाम

दिश्ययोगिनो १ मह योगिनी २ जिद्धयोगिनी ३ जिणेश्वरी ४ प्रेताबी १ डाकिनी ६ कालो ७ कालरात्रि व निशाबरो ६ हुँकारी १० सिद्धवेताली ११ ह्वीकारी १२ भूतडामरी १३ ऊध्वेकेशो १४ विरूपाक्षो १४ गुक्लाङ्गी १६ नरभोजिनी १७ पट्कारी १० वोरभदा १६ घृष्टाक्षो २० कलहत्रिया २१ रालसी २२ घोररक्ताक्षी २३ विश्वरूपा २४ भयंकरी २४ वैरी २६ कुमारिका २७ चण्ड २० वाराही २६ गुण्डधारिगी ३० भास्करी ३१ राष्ट्रटंकारी ३२ भोषणी ३३ त्रिपुरान्तका ३४ रौरवो ३४ छंसिनी ३६ कोशा ३७ दुर्मुं ली ३० प्रोतवाहनी ३६ स्टबाङ्गी ४० दीर्घलबोप्ट ४१ मालिनी ४२ मन्त्रयोगिनी ४३ कालिनी ४४ त्राहिनी ४४ चक्ती ४६ कंकालि ४७ मुवन देवरी ४८ कटी ४६ निकटी ४० माया ४१ वामदेशकर्पादनी ४२ केशमर्दी ४३ रक्ता ४४ रामजैया ४४ महिली १६ विशाली ४७ कार्मुकी ४८ लोलाकाक

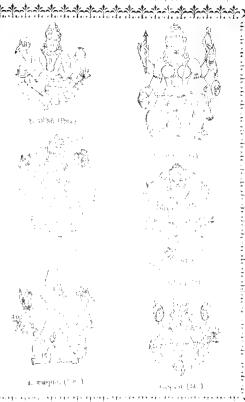

## 



એન્ડ્રીર ફોર્સ્સ્ટ્રેન્સ્ટ્રેન્સ્ટ્રેન્સ્ટ્રેન્સ્ટ્રેન્સ્ટ્રેન્સ્ટ્રેન્સ્ટ્રેન્સ્ટ્રેન્સ્ટ્રેન્સ્ટ્રેન્સ્ટ્રેન્

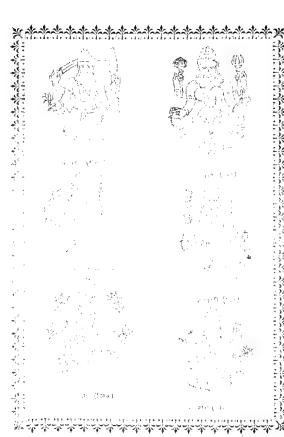







tu मत्त्रभानमी (त्या.)



रेच महामानका (१२०)



हेष्टि रधोमुखी ४९ मङोयधारिणी ६० व्याघ्री ६१ भूतादिप्रेत नाशिनी ६२ भैरवी, सहासाया ६३ कपालिनी वृथाङ्गनी ६४ ।

## यक्ष ग्रथवा यक्षिणीयों की पंचोपचारी पूजा का ऋम

प्रथम सकलीकररण करे, फिर अष्टद्रव्य सामग्री गुद्ध प्रपने हाव से घोकर, यक्ष अथवा यक्षिणी की पंचोपचारी पुजा मक्ति से श्रद्धानपुर्वक करे।

> अं कों ही नमोऽस्तुभगवति अमुक यक्ष अथवा अमुक यक्षिणी एहि २ सबौषट्। . डिति आह्वान मंत्र

್ ग्रा को ही नमोऽत्, भगवती, अथवा, भगवते, अमुक यक्ष, अथवा अमुक यक्षिणी, तिष्ठ २ ठः ठ :

#### इतिस्थापन मंत्र

ॐ आं को ही नमोऽनु भगवति, ग्रथवा, भगवते, अमुक यक्षा, अथवा अमुक यक्षिणी, ममसिन्निहिताभव२ वषट्।

#### इति सन्निधीकरण मंत्र

ॐ प्राकों ही नमोऽतुभगवित अथवाभवावते, ब्रमुकयक्ष श्रयवाअमुक यक्षिणी, जल-गंघ अक्षत् पुष्पादिकान् गृण्हरनम् ।

उपरोक्त मंत्र से प्रत्येक द्रव्य को चढाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारए। करे। प्रत्ये हद्गव्य से पूजा हो जाने के बाद विसर्जन करे।

#### इति द्रव्य अर्परा मंत्र

ॐ ग्रांको ही नमोऽत्, भगवांत अथवा भगवते, यक्ष, अथवा अमुक, यक्षिणी स्वस्थान गच्छ २ जः जः जः ।

#### इति विसर्जन मंत्र

इस प्रकार यक्ष अथवा यक्षिणी की पूजा करनी चाहिये।

## होम विधि

पहले शकली करण के बाद होम शुरू करे

तद्यथा ---ॐ ह्रीं क्वीं भु स्वाहा पुष्पाञ्जलिः ॥ १ ॥

इस तरह के मन्त्र आप के विधान को पूर्ण कर दशांस अग्नि होम करे इसका विधान इस प्रकार है। "ॐ ह्रीं क्वीं'' इस मन्त्र का उच्चारण कर पुष्पांञ्जलिक्षेपण करे ॥१॥

> ॐ ह्रीं अत्रस्थ क्षेत्रपालाय स्वाहा ।। क्षेत्रपालबलिः ।। २ ।। इस मन्त्र का उच्चारण कर क्षेत्रपाल को बलि देवे ।। २ ॥

ॐ हों वायु कुमाराय सर्वे विध्नविनाशनाय महीं ूतां कुरु कुरु हूं फट् स्वाहा ॥ भूमि सम्माजनम ॥ ३ ॥

इस मन्त्र को पढकर भूमिका सम्मार्जन-सफाई करे॥ ३॥

. ॐ हीं मेच कुमाराय धरा प्रक्षालय प्रक्षालय अंहंसंतंपंस्वं झंझं यंक्षः फट्स्वाहा॥ भृमि सेचनम् ॥ ४॥

यह मन्त्र पढकर भूमि पर जल सीचे ॥ ४ ॥

ॐ हीं अभिन कुमारायं ह्म्स्च्यूँ उबल उबल तेजः पतये अमित तेज से स्वाहा ॥ दर्भाग्निप्रज्वालम ॥ ४ ॥

यह मन्त्र पढकर दर्भ से अग्नि सुलगावे ॥ ५ ॥

ॐ हीं कों षष्ठि सहंस्त्र संख्येभ्यों नागेभ्यः स्वाहा नागतपणंम ॥ ६ ॥ इस मन्त्र का उच्चारण कर नागो की पूजा करे ॥ ६ ॥

ॐ हीं भूमिदेवते इदं जलादिकमर्चनं गृहाण स्वाहा । भूम्यचंनम् ॥ ७ ॥ यह मन्त्र पढकर भूमि की पूजा करे ॥ ७ ॥

ं ॐ हों औं हक्षं वं वं श्रीं पीठ स्थापनं करोमि स्वाहा ॥ होम कुण्डा-ऽप्रव्यक्त पीठ स्थापनम ॥ = ॥

इस मन्त्र का उच्चारण कर होम कु॰ड से पश्चिम की ओर पीठ स्थापन करे।। 🗷 ।।

ॐ ह्रीं समग्दर्शनज्ञानः चारित्रेश्यः स्वाहा ॥ श्री पीठार्चनम ॥ ६ ॥ इस मन्त्र को पढकर पीठ की पूजा करे ॥ ६ ॥

ॐ हीं श्री क्ली ऐ अहं जगतां सर्व शान्ति कुर्वन्तु श्री पीठे प्रतिमास्था-पनम् करोमी स्वाहा ॥ श्री पीठे प्रतिमास्थापनम् ॥ १० ॥ अहं सन्त्र पढकर श्री पीठ पर प्रतिमास्थापन करे ॥ १० ॥ ॐ हीं अहं नमः परमेष्टिष्यः स्वाहा ॥ ॐ हीं अहं नमः परमात्म-केम्म्य स्वाहा ॥ ॐ हीं अहं नमोऽनाधिनिषनेभ्यः स्वाहा ॥ ॐ हीं नमो नृमुरामुर पूजितेभ्यः स्वाहा ॥ ॐ हीं अहं नमोऽनन्तज्ञानेभ्यः स्वाहा ॥ ॐ हीं अहं नमोऽनन्त दर्शनन्यः स्वाहा ॐ हीं अहं नमोऽजनन्तबोर्षेभ्य स्वाहा ॥ ॐ हीं अहं नमोऽनन्त सौष्पेभ्यः स्वाहा इत्यष्टिमिर्मन्त्रेः प्रतिमार्चनम्ः ॥ ११ ॥

इन आठ मन्त्रों का उच्चारण कर प्रतिमाकी पूजा करनाचाहिये।।११॥

- ॐ हीं धर्म चक्रायां प्रतिहत तेज से स्वाहा ।। चक्रत्रयार्चनम ।। १२ ॥ इस मन्त्र को पड़कर तीनों मन्त्र से चक्रों की पूजा करे ॥ १२ ॥
- ॐ हीं श्वेतच्छत्रत्रयश्रियं स्वाहा ॥ छत्रत्रय पूजा ॥ १३ ॥ इस मन्त्र का उच्चारण कर छत्र त्रय की पूजा करे ॥ १३ ॥
- ॐ हों श्री बलीं ऐं अई हसीं २ सबं शास्त्र प्रकाशनि बद् बद् बाग्वादिनो अवतर अवतर। अश्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः संनिहिता भव भव वषट् क्लूंनमः सरस्वत्ये अलं निर्वपामि स्वाहा॥ एवं गन्धा क्षत पुष्प चरु दीप ध्रूप फल ब स्प्राभरणादिकस्। प्रतिसाम्न्रे सरस्वती पूजा॥ १४॥
- ॐ ही श्री इत्यादि मन्त्र पढकर सरस्वती का आव्हान स्थापन और सिक्ष धिकरण कर "क्तू" इत्यादि पढकर जल गन्ध अक्षत पुष्प नवैद्य दीप धूप फल और वस्त्राभरणादिकसे प्रतिमा के सामने सरस्वती की पूजा करें ॥ १४ ॥
- ॐ हीं सम्यादशंन ज्ञान चारित्र पवित्त्रतरगात्र चतुर शीत लक्षण गुणाब्टा दश सहस्त्र शील गणधरचरणाः आगच्छत २ संवीषट इत्यादि गुरु पादका पूजा ।। १४ ।।
  - "ॐ ही" इत्यादि पढकर गणधरो की पादका की पूजा करे ॥ १४ ॥
- अर्हों कलियुग प्रबन्ध दुर्मार्ग विनाशन परम सन्मार्ग-परिपालन भगवन् यक्षेत्रवर जलार्यनं गृहाण गृहाण इत्यादि जिनस्य दक्षिणे यक्षा-र्चनम ॥ १६ ॥
- "ॐ हीं" इत्यादि पढ़कर जिन भगवान के दक्षिण की ओर यक्षों की पूजा करें॥१६॥

ॐ ह्रीं कलियुग प्रबन्ध दुमार्ग बिनाशिनि सन्मार्ग प्रवितिनि भगवती यक्षी देवते जलाद्यर्चनं गृहाण गृहाण । इत्यादि बामे शासन देवतार्चनम ।। १७ ॥

यह मन्त्र पढ्कर जिन भगवान की बाई ग्रोर शासन देवताओं की पूजा करे।। १७।

ॐ ह्रौं उपवेशनभूः शुधतु स्वाहा ॥ होम कुंड पूर्व मागे दर्भपूलेनोपवेशन भूमि शोधनम् ॥ १८ ॥

यह मन्त्र पढकर होम कुंडके पूर्वभाग सेदर्भ केपूले से बैठने की जमीन को श्रद्ध करे॥ १८॥

ॐ हीं पर ब्रह्मणे नमों नमः ब्रह्मासने अहमुपविशामि स्वाहा । होम कृण्डाग्रे पश्चिमामिमुखं होता उपयिशेत ॥ १६ ॥

यह मन्त्र पढ़कर होता (होम करने वाला) होम कुंड के अग्र भाग मे पश्चिम की झ्रोर मुख करके बैठे।। १६।।

> अ हीं स्वस्तये पुण्याहकलशं स्थापयामि स्वाहा ॥ शाली पूज्जोपरि फल सहित पुष्पाह कलश स्थापनम् ॥२०॥

यह मन्त्र पढ़कर चावलों के ढ़ेर पर पुष्पावाचन के कलश स्थापन करे आर उनके ऊपर नाग्यिन आदि कोई साफल रक्खे॥ २०॥

ॐ ह्रां हीं हुं हों हुः नमोऽहंते भगवते पद्ममहा पद्मतिर्गीच्छ केसरि पुण्डरिक महापुंडरिक गंङ्गा सिन्धु रोहिद्रोहिता स्याहरिद्धरिकान्ता सीता सीतोदा नारी नर कान्ता सुवर्ण रूप्य कूलारक्तारक्तोदा पयोधि शुद्ध जल सुवंण घट प्रकालित वर रत्न गम्धाक्षत पुण्पा चितमा मोदकं पवित्रं कुरु कुरु झं झं भीं झौ वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पंद्रां द्वां द्वीं हीं हं सः इति जलेन प्रसिष्टचय जल पवित्री करणम् ॥ २१॥

यह मन्त्र पढ़कर जल सीचकर पूजा करने के जल को पबित्र करे।। २१॥ मन्त्र :—ॐ हीं नेत्राय संवीषटम ।। कलशार्चनम ।। २२ ॥ यह मन्त्र बोलकर कलशों की पूजा करे।। २२॥

ततो यजमानाचार्यः वाम हस्तेन कलशं घृत्वां सव्यहस्तेन पुष्यहवाचनां पठिस्वा कलशं कुंडस्य दक्षिणे मागे निवेशयेत् ॥ २३ ॥ इसके बाद यजमान आचार्य बांये हाथ में कलश लेकर दाहिने हाथ से पुण्याहवाचन को पढ़ता हुआ भूमि का सिचन करे ॥ २३ ॥ और पुण्याह बुण्याह प्रीयन्ता प्रीयन्ता इत्यादि पुण्याहवाचन को पढ़ता हुआ कलश को कुण्ड के दाहिने भाग में स्थापन करे॥ २३ ॥

ततः ॐ हीं स्वस्तये मङ्गलकुंम्म स्थापयामि स्वाहा वामे मङ्गलकलश स्थापनं तत्र स्थालि पाक प्रोक्षण पात्र पुजाद्वव्य होम द्वव्य स्थापनम् ॥ २४ ॥

इसके बाद "ॐ ही स्वस्तये" इत्यादि पढ़कर कुड के बांग्रे भाग में कलश स्थापन करें और बही पर स्थालीशक गन्य पुष्प ग्रक्षत फल इत्यादि को से मुझोभित पांच पंच पात्री' प्रेक्षरापात, पूजाद्रस्य और होम द्रस्य को स्थापन करें ॥ २४ ॥

> अर्क्ष परमेष्ठिभ्यों नमो नमः इति परमात्म ध्यानम् ॥ २४ ॥ इसे पढकर परमात्मा का चिल्तवन करे ॥ २४ ॥

ॐ हीं णमो अरिहंताणं ध्यातृ भिरभीष्सित फलदेश्यः स्वाहा परम पुरुष स्याध्यं प्रदानम् ॥ २६ ॥

यह पडकर परमात्मा को अर्ध्य दे ॥ २६ ॥

तत इदं यन्त्रं कुग्ड मध्ये लिखेत् ॐ हीं नीरज से नमः ॐ वर्षमथनाय ननः । इत्यादि ।। जलंदेभैं ग्रंत्थाक्षतादिमि होम कुण्डार्चनम् ।। २७ ।।

इसके बाद कुण्ड के बीच में ॐ ही नीरज से नमः ॥ "दर्भमथनाय नम" इत्यादि जिस पीछे पूर्ण निव आये है उन मन्त्र को निवं जन गन्ध अक्षत दर्भ आदि से होम कुण्ड की अर्थना करे ॥ २७ ॥

ॐॐॐॐ रंरंररं अनि स्थापयामि स्वत्हा॥ अनिस्थार-नम्॥२८॥

इने पड़कर कुड में अग्नि को स्थापन। करे।। २८।।

ॐ ॐ ॐ रं रंरं दर्भ निक्षिप्य अन्निसन्धुक्षणं करोमी स्वाहा॥ २६॥

यह पढ्कर कुड में दर्भ डालकर ग्रन्नि जलावे ।। २६ ॥

ॐ हीं क्ष्वीं क्ष्वीं वं मंहं संतंपंद्राद्राहं सः स्वाहा ॥ आसम नम॥३०॥ यह मन्त्र पढ्कर आचमन करे।। ३०।।

ॐ भूर्युवः स्वः अप्ति आ उसा अहं प्राणायामं करोमि स्वाहा।। त्रिरुच्चार्यप्राणायाम् ॥ ३१ ॥

त्स मन्त्र का तीन बार उच्चारण कर प्राणायामः करे ।। ३१ ॥

ॐ नमोऽहंते मगबते सत्यवचनसन्दमार्यं केवल ज्ञान दर्शनप्रज्वलनाय पूर्वीतराप्रं दर्भ परिस्त.णभुदुम्बर समित्परिस्तरणं च करोमि स्वाहा ॥ होम कुण्डस्य चत्रुंभुजेल पञ्च पञ्च दर्भ वेष्टितेन परिधि बन्धनम् ॥ ३२ ॥

"ॐ नमोऽर्द्रते" इत्यादि पढ़कर कुंड के चारों कोनों पर पाव पांच दर्भ को एक साथ बांश्वकर परिवन्धन करे, दक्षिण और उत्तर के कोने पर रक्खे हुवे दर्भों की नौके पूर्व दिशा की और करे और पूर्व पश्चिम के कोने पर रक्खे दर्भों की तीने उत्तर की और करे ॥ ३२ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ रंरंरं स्प्रिक्मार देव द्यागच्छागच्छ इत्यादि ।

इत्यादिदेव माह्य प्रसाद्य तन्मौत्युद्भवस्याग्नेरस्य गाहंगरयेनामधेयमन्त्र संकरप्य अहंदिव्यमूर्तिमावनया श्रृद्धानरूपदिव्य शक्ति समन्वित सम्यग्वर्शन मावनया समध्यर्बनम् ॥ ३३ ॥

"ॐ ॐ ॐ ॐ" इत्यादि सन्त्र पढ़ कर अगिन देव (ग्रानिकुसार) का आह्वान करे उसे प्रसन्न करे, अर्थान् अग्नि जलावे, 'ग्राइएत्य' इन नाम की कल्पना करे और ग्रहंग्त भगवान की दिब्ध सूर्ति की तथा श्रद्धान रूप दिब्ध शक्ति युक्त सम्यग्दर्शन की भावना कर पूजा करें।। ३३।।

ॐ हीं कों प्रणस्त वर्ण सर्व लक्षण सम्पूर्ण स्वायुध वाहन वधूचिन्ह सपरिवाराः पञ्चदश तिथिदेवताः आगच्छत आगच्छत इत्यादि कुण्डस्य प्रथम-मेखलायामं तिथि देवतार्चनम् ॥ ३४ ॥

"ॐ हो कौ" इत्यादि मन्त्र का बोलकर कुंड को प्रथम मेखलापर प्रन्द्रहिषि दैवताओं की पूजाकरें॥ ३४॥

"ॐ हों कों" प्रशस्तवर्णसर्व लक्षणसम्पूर्णस्वायुध वाहन वधू चिन्हस परिवारा नवग्रह देवता आगच्छत आगच्छतत्यादि । उर्ध्वमेखलायां द्वात्रिशदि विस्टार्चनम् ।। ३४ ।।

यह मन्त्र पढ़कर तीसरी मेखला पर बतीस इन्द्रों की पूजा करे।। ३४॥

ॐ हीं कों स्वर्ण सुवर्णवर्ण सर्व लक्षण सस्पूर्ण स्वायुध वाहनवर्ष चिन्ह सपरिवार इन्द्रदेव आगच्छा अगच्छित्यावि इन्द्राचंत्रम ।। ३६ ॥

एवं लघ पीठेषु दशदिक्पाल पूजा करे।। ३६॥

ततः ॐ हीं स्थालिपाक मुपहयिम स्वाहा । पुष्पाक्षतैरपहार्य स्थाली पाक प्रहणम ।। ३७ ॥

इसके बाद "ॐ ह्री स्थालीपःक मुपहयिम स्वाहा" यह पढ़कर पुष्पअक्षतों से भरकर स्थालि पाक को अपने पास रखे ।। ३७ ॥

ॐ ह्रीं होम द्रव्य मादघामि स्वाहा । ॥ होम द्रव्यावानस्॥३८॥

इसे पढ कर होम द्रव्य अपने पास रखे। ॐ ह्रीं आज्यपात्रस्थापनम् ॥४०॥

्र यह पढ़ कर होम करने के घी को अपने पास रखे स्थापन करे ॥४०॥

ॐ ह्नीं स्वमुपस्करोमि स्वाहा ॥ स्ववस्तापनं माणैनं जलंतेवन पुन-स्तापनमग्रे निधापनं च ॥४१॥

यह मन्त्र पढ कर स्तुक (नूचो) प्रयोत् घो होमणे के पात्र का संस्कार इस प्रकार करे कि प्रथम उमे अभ्नि पर तथाने. सेकं इसके बाद उसे पींछे, इसके बाद उस पर जल सींचे पुनः प्रभिन पर तथाने और अपने सामने रखे ॥४१॥

ॐ ह्रीं स्हःमुपत्करोमि स्वाहा ॥ स्हपस्यापनं तथा ॥४२॥

यह मन्त्र बोलकर स्तृत अर्थात् होम सामग्री को होमने के पात्र को सूचो की तरह संस्कार करे, स्थापना करे ॥४२॥

ॐ हीं आज्यामुद्रासयामि स्वाहा ॥ दर्भापण्डोज्वलेन आज्यस्यो द्वासन मुत्याचनमवेक्षणंन च ॥४३॥

यह मन्त्र पढ कर घी को तपावे वह इस तरह कि दर्भ के पूले को जलाकर घी को उठावे उत्पाचन (तपावे) और प्रवेक्षण (देखे) करे ॥४३॥

ॐ श्रीं पवित्रतर जलेन द्रव्यशुद्धि करोमि स्वाहा होम दुष्टा प्रोक्ष-णम ॥४४॥

यह मन्त्र पढ़ कर द्रव्य मुद्धि करे ।।४४।।

- ॐ ह्रीं कुशमाददामि स्वाहा । दर्मेपूलमादाय सबंद्रव्य स्पर्शनम ॥४४ । यह मन्त्र पढ कर दर्भ के पूले को उठाकर सब द्रव्य से छुवावे ॥४४॥
- ॐ हीं परम पवित्राय स्वाहा ।। अनामिकांगुरुवां पवित्रघारणं ।।४६।। यह मन्त्र पढ कर ग्रनामिका उंगली में पवित्र पहिने ।।४६॥
- ॐ हीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय स्वाहा ।। यज्ञोपवीतघारणम् ॥४७॥ यह मन्त्र पढ कर यज्ञोपवित पहने ॥४७॥
- ॐ ह्रीं अग्निकुमाराय परिषेचनं करोमि स्वाहा । अग्निपर्युक्षणम् ॥४८॥ यह मन्त्र पढ कर कुंड के चारों ओर पानी की धार छोडे ॥४८॥
- ततः ॐ ह्रीं अहं अहंत्सिकैवितिभ्यः स्वाहा ।। ॐ ह्रीं पञ्चदशतिय-वेवेम्यः स्वाहा ।। ॐ ह्रीं नवप्रहवेवेभ्यः स्वाहा ।। ॐ ह्रीं द्वापित्रसदिन्द्रेभ्यः स्वाहा ।। ॐ ह्रीं दशलोकपालेभ्यः स्वाहा ।। ॐ ह्रीं अग्नीन्द्राय स्वाहा षडेताल् मन्त्रानष्टादशकृत्वः पुनरावर्तनेनोच्च।रयम् स्त्रुवेणप्रत्येक माज्याहृति कुर्यादित्या-ज्याहृतयः ।।४६।।

इसके बाद "ॐ ह्री अई" इत्यादि छह् मत्र को अठारह बार दोहरा कर बोले प्रत्येक मन्त्र को बोल कर सूची खुताहुति करे। इस तरह एक सौ ग्राट आहुति हो जाती है इसे घृता-हृति कहते हैं।।४६॥

ॐ ह्रां अहूँत्परमेष्टिनस्तर्पयामि स्वाहा ॥ ॐ ह्रां सिद्धपरमेष्टिनस्तंप-यामि स्वाहा ॥ ह्रां उपाध्यायपरमेष्टिनस्तर्पयामि स्वाहा ॥ ॐ ह्रः सर्वसाधुपर-मेष्टिनस्तंपयामि स्वाहा ॥ अवांतरे पंचतर्पणानि "ॐ ह्रां" इत्यादि मन्त्र पढ़ कर मध्य में पाँच तर्पण करे ॥५०॥

यह तर्पण हर एक द्रव्य का हो और होम हो चुकने के बाद किया जाता है। इसलिये इसे अवान्तर तर्पण कहते है।

> ॐ हीं अग्नि परिषचयामि स्वाहा ॥ क्षीरेणाग्निपर्युणक्षम ॥५१॥ यह मन्त्र पढ कर अग्नि को दूध की धार देवे ॥४४॥

प्रथ समिशहनयः ॐ हा हो हू हों हं ग्रसि आउसा स्वाहा ॥ अनेन मन्त्रेण समिधाहुतयः करेएा होतच्याः इति समिधा होम १००॥ ततः षडाज्या हुतयः पञ्च तर्पणानि पर्युक्षणच ॥४१॥ अब सिमधाहुति कहते हैं। "ॐ हां" इत्यादि सन्त्र के द्वारा हाथ से सिमधा की एक सौ बाठ आहुतियां देवे। मन्त्रोच्चारण भी एक सौ आठ बार करे, इसके बाद पूर्वोक्त छह घृता-हुति देवे। पौच तर्पण करे और अग्नि पर्युक्षण करे। अग्नि के चारों ओर दूध की धार देने को पर्युक्षण कहते हैं। ४२।।

अथ लवगायातुयः ॥ ॐ ह्रा अहंदभ्य स्वाहा ॥ ॐ ह्री सिद्धभ्यः स्वाहा ॥ ॐ ह्रो जिन धर्मभ्यः स्वाहा ॥ ॐ ह्री जिनामभेभ्यः स्वाहा ॥ ॐ ह्री जिनालयेभ्य स्वाहा ॥ ॐ ह्री जिनाणमेभ्यः स्वाहा ॥ ॐ ह्री जिनालयेभ्य स्वाहा ॥ ॐ ह्री सम्यक्षानाय स्वाहा ॥ ॐ ह्री सम्यक्षानाय स्वाहा ॥ ॐ ह्री सम्यक्षानाय स्वाहा ॥ ॐ ह्री ज्या भृष्ट—देवताभ्यः स्वाहा ॥ ॐ ह्री ज्या भृष्ट—देवताभ्यः स्वाहा ॥ ॐ ह्री ज्या भृष्ट ॥ च्याति स्वाहा ॥ ॐ ह्री ज्याति स्वाहा ॥ ॐ ह्री व्याद्यानाय स्वाहा ॥ ॐ ह्री व्याति स्वाहा ॥ ॐ ह्री व्याद्यानाय स्वाहा ॥ ॐ ह्री व्याद्यानाय स्वाहा ॥ ॐ ह्री अध्विधकल्पवा—सभ्य स्वाहा ॥ ॐ ह्री अध्विधकल्पवा—सभ्य स्वाहा ॥ ॐ ह्री अध्विधकल्पवा—सभ्य स्वाहा ॥ ॐ ह्री अधिक्षय स्वाहा ॥ ॐ ह्री अधिक्षय स्वाहा ॥ ॐ ह्री अधिक्षय स्वाहा ॥ ॐ स्वाहा ॥ ॐ ह्री अधिक्षय स्वाहा ॥ ॐ ह्री अधिक्षय स्वाहा ॥ ॐ स्वाहा ॥ ॐ ह्री अधिक्षय स्वाहा ॥ ॐ स्वाहा भू स्वाहा ॥ अध्वाहा भू स्वाहा ॥ इस्वाहा स्वाहा । एतान् सप्तिविधक्ति सस्वा जुव्यान् स्वाह विकाल स्वाहान्त्र ॥

''ॐ ह्री अहँदभ्य'' इत्यादि सताइस मन्त्रो का चार-चार वार उच्चारण कर हर एक मन्त्र को लोग गन्ध अक्षत–गुरुल–कुकम–कर्त्र लाजा (भुने चावल) ,अगुरु और शक्कर इनकी सूचो से प्राहृतियों देवे । इस प्रकार १०८ आहृति देवे ॥४३॥

## ॥ पूर्वं वत् षडाज्याहुति पञ्चतपंणंकपर्युक्षणानि ॥५४॥

इसके बाद पहिले की तरह छह धृताहृति पचतर्पण और एक पर्युक्षण करे इनके करते समय पूर्वोक्त मन्त्रों को बोलनः जावे ।।४४॥

# ।। अथ पीठिका मन्त्राः ॥

ॐ सत्यजाताय नमः । ॐ अहंज्जाताय नमः । ॐ भर्मम-जाताया नमः । ॐ स्वप्रधानाय नमः । ॐ अल्लाया नमः ॐ अक्षयाय नमः । ॐ अन्या-बाधाया नमः । ॐ अनन्तवानाय नमः । ॐ अनन्तदर्शनाय नमः । ॐ अनन्तवीर्याय नमः । ॐ अनन्तमुलाय नमः । नीरज से नमः । ॐ निर्मलाय नमः । ॐ अन्छे-द्याय नमः । ॐ अभेद्याय नमः । ॐ अजराय नमः । ॐ अप्रधे सप्रमे स्वाप्त नमः । ॐ अप्रधे वासाय नमः । ॐ अविलीनाय नमः ॐ परमनाथाय नमः । ॐ लोकाप्रनिवासने नमः । ॐ परमसिद्धं भ्य नमः ॐ लहेस्सिद्धं भ्यों नमः । ॐ केवलि सिद्धं भ्य नमः ॐ अनन्तकृस्सिदेभ्य नमः ।
ॐ परंपरासिद्धं भ्य नमः । ॐ अनादिगरमितदेभ्य नमः । ॐ अनावनुषमसिद्धं भ्य नमः ।
ॐ सम्यकृदृष्टं आसन्नभथ्य निर्वाणपुत्राहं अग्निन्द्राय स्वाहाः । सेवाफलयट परम स्थानं भवतु
अपमृत्युनाशनं भवतु ।। पीठिकामन्त्रा ॥ पीठिकामन्त्रोरतं पटित्रवाभदेदिभिन्नेः प्रतिमन्त्रं
त्रिवारमुच्चारितं शाल्यन्तवीरथृत-भय्यपायस शर्करारभ्भाफलीमिलितरन्ताहृति । स्रूचा
बुद्धवात पुनराज्याहृतितर्पणप्युं क्षणानि ॥१४॥

"ॐ सत्यजाताय नम" इत्यादि छत्तीस पीठिका मन्त्रों का हर एक का तीन तीन बार उच्चारण करे प्रत्येक के अन्त में, शाली, अन्त दूध, घी, दूसरे खाने के पदार्थ, खोवा, शक्कर धीर केले इन सबको मिलाकर सूची के द्वारा अन्ताहृति देवे यह भी १०० बार हो जाती है इसके बाद जीतने मन्त्र जप किया हो उसका दशांस होस लवगादि द्रव्य से करे फिर छह खुताहृति, पाच तर्पण एक पर्युक्षण करे।

# ।। ग्रथ पुर्ण आहृति ।।

अं तिथि देवा पञ्चदश्या प्रसीदन्तु, त्वग्रह देवा प्रस्यवाष्ट्रा भवन्तु। भावना-दयो द्वात्रिश इंबा इन्द्राः प्रमोदन्तु। इन्द्रादयो विश्वे दिवपाला पालयन्तु। ग्रानिनद्रामोत्य द्भवाऽन्यानि देवता प्रसन्ना भवतु। शेषा सर्वेऽपि देवा एते राजान विराज्ञन्त दातर तर्पयन्तु सब स्लाधयन्तु वृष्टि वर्षयन्तु। विष्न विधातयन्तु मारी निवार्यन्तु। अस्त्री नमोऽईते भगवते पूर्ण ज्वलित ज्ञानाय सम्पूर्ण फलाध्या पूर्णाहृति विदश्महे।।इति पूर्णाहृति १६॥

"अति तिथि देवा" इत्यादि मत्रो के द्वारा पूर्णाहृति देवे। पूर्णाहृति मे फल और पूजाकाद्रव्य होनाचाहिए। पूर्णाहृति के मन्त्र पूर्ण हो, वहातक बराबर एक सरीखी घीकी धार छोडतारहे॥४६॥

ततो मुकलित कर —ॐ दर्पणी घोन ज्ञान प्रश्विलन सर्व लोक प्रकाशक भगवन्नहेन् शुद्धा मेघां प्रज्ञां बुद्धि थिय बल आयुग्य तेज आरोग्य सर्व शान्ति । विषेहि स्वाहा । एत पिटत्वा सम्प्रार्थ्य सान्ति धारां निपास्य पृष्पाजिल प्रक्षिप्य चैत्यलादि भांक त्रयं चतुर्विशाति स्तवन वा प्रिष्ठांचा पञ्चाग प्रणस्य तदित्य भाम समादाय ललाटा दौ स्वय पृत्वा अन्यानिष द्रधात् । १७॥

इसके बाद हाय जोडकर "ॐ दर्पणा बीत" इत्यादि मन्त्र पढे, प्राथना कर, झान्ति धारा-दे पुरुषाजिल क्षेप्रण करे चैत्यलय वगैष्ठ की तीन प्रक्ति प्रथवा चौबीस तीर्थ करो की स्तृति पढें भौर पचांग नमस्कार कर होम की दिव्य अस्म को लेकर ललाट वर्गरह स्थानों पर लगावे, और भौरों को भी देवे ॥४७॥

मांति धारा मान्ति पूर्वक भक्ति से पढ़े। फिर पहले स्थापित कलश लघू पूण्याह वाचन कर, स्थापित जिनेन्द्र प्रभुकी मूर्तिको स्वस्थान पर विराजमान करके मगल कलश को बाजे, गांजे के साथ अपने घर में ले जावे।

## । इति होम विधान ।

## ग्रथ पुन्याह वाचन

ॐ स्वस्ति श्री यजमानाचार्य प्रभृति समस्त भव्यजनानां सद्धमं श्री बलायु-रारोग्यैश्वराभि वृद्धिरस्तु।

अद्य भगवतो महापूरूषस्य श्री मदादि ब्रह्माणो मते त्रैलोक्य मध्य मध्यासीने मध्य लोके श्री मदनावत यक्ष स सेव्य माने, दिव्य जम्ब बुक्षोपलक्षित. जब द्वीपे, महनीय महामेरो-र्दक्षिण भागे, अनादि काल स सिद्ध भरत नाम धेय प्रविराजित घट खन्ड मण्डित भरत क्षेत्रे. सकल शलाका प्ररूष संभूति सम्बन्ध विराजितार्य खण्डे, परम धर्म समा चरण अस्मिन देशे, अस्मिन विनेय जनताभिरामे, ... ........... ग्रामे श्री दिगम्बर जैन मूल संघे, सरस्वती गच्छे, बलात्कार गर्गे श्री मद् कृत्दक् दाम्नाये महा शांति कर्मगोचित्ते, अत्र : ... ... दिव्य महा चैत्यालये, प्रदेशे एतदव सर्पिणी कालावसाने प्रवृत्त सुवृत्त चतुर्दश मनुपमान्वित सकल लोक व्यवहारे, श्री वृषभ स्वामी पौरस्त्य मंगल महापुरुष परिषस्त्रतिपादित परमोपशम पर्व कमे, वषभ सेन सिंह सेन, चारू सेनादि गणधर स्वामी निरूपित विशिष्ट धर्मोपदेशे, दु:खम सुख-मानतर प्रवर्तमान कलियगा पर नाम धेय दुःखमाभिधान पंचम काल प्रथम पादे, महति महावीर बर्द्ध मान तीर्थकरोपदिष्ट सधर्म व्यति करे. श्री गौतम स्वाभी प्रतिपादित सन्मार्ग : इः माने, श्रीणिक महा मंडलेश्वर समा चरित सन्मार्गा विशेष, विकमाक नृपाल पालित प्रवृत मानान-कुल शक नप काले..... वर्षसमिते, प्रवृतमान ... संवत्सरे, अमुक मासे अमुक पक्षे, अमक तिथी, अमक वासरै, प्रशस्त तारका योग करणद्रे काण होरा महत्तं लथ्न युक्ताया, अध्ट महा प्रातिहार्य शोभित श्री मद अर्हत्परमेश्वर सन्निधौ श्री शारदा सन्निधौ, राजपि पर्राष ब्रह्मार्षि सन्निधी, विद्वत्सामाज सन्निधी, अनाधि श्रोतु सन्निधी, देव ब्राह्मण सन्निधी, सुब्राह्मण सिन्नधी, याग मंडल भूमि शद्धयर्थ, द्रव्य शुद्धयर्थ, पात्र शुद्धयर्थ, किया शद्धयर्थ, मत्र शुद्धयर्थ, महा शांति कमें सिद्ध साधन यस मत्र तत्र विद्या प्रभाव सं सिद्धि निमित्त विधिये मानस्य प्रमुक किया महोत्सव समये, पुण्याह वाचन करिष्ये । सर्वेः सभाजनैरनु ज्ञायता विद्वद्विशिष्ट जनैरनु ज्ञायतां, महाजनेरन ज्ञायता तदाया।

प्रस्थमात्र तदुलोपरि ह्वी कार सवेध्टित स्वस्तिक यन्त्रे मन्त्र परिपृजित मणिमय मंगल कलश सस्याप्य, यजमानाचार्यो प्रयस्य हस्तेन घःवा पृण्याह्रमन्त्रमृच्चारन् सिचेत् । ॐ स्वस्तिक कलगं स्थापनं करोगि।



पास में छपे हुये यन्त्रानुसार करीब एक सेर चावल लेकर जमीन में यन्त्र बनावे, किर उसके उपर जब से भरा हुआ कलश रखकर उसमे नागर वेल का पत्ता रखं और पुज्यहवाचन पक्ष्ते जावे ग्रीर कलश का पानी उस पत्ते से दाहिने हाथ से छिड़कते जावे।

ॐ ह्रां ह्रीं ह्रं ह्राँ ह्रः नमोऽहंते भगवते श्रीमते समस्त गंगा सिध्वा-दि नदी नद तीर्थ जलं भवतु स्वाहा । जलपवित्री करणं ।

🕉 ह्वीं पुष्याह कलशार्चन करोमि स्वाहा।

साथिया के ऊपर के कलश मे अर्थ चढ़ावे।

ॐ पूण्याह २ प्रियता २ भगवंतोःईत सर्वज्ञाः सर्वदिश्चनः त्रिलोकनाथा त्रिलोक प्रद्योतनकराः वृष्भ अजित सभव अभिनदन सुमति पद्यप्रभ सुपारवं चन्द्रप्रभ पुरपदन, शीतल श्रेयो वासुपुज्य विमल अनत धर्म शांति कुंधु अर मिल्ल मृनि सुब्रत निम नीम पार्श्व श्री वर्द्धमानाः ज्ञाताः ग्रांतिकरा स्कलकर्मन्यि विजय कातार दुर्गविषयेषु रक्षतु नो जिनेद्राः सर्विन्दश्च ।। श्री ही धृति कीत काति बुद्धि लक्ष्मी मे धाविन्यः सेवा कृषि वाणिज्य वाद्य लक्ष्य भन्त्र साधन चूर्णिप्रयोग स्थान गमन सिद्धि साधन या प्रतिहत शक्तया भवतू नो विद्या-देवताः । नित्यमहीत्सद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाध् वश्च भगवंतो नः प्रियता २ आदित्य सोमांगार **बुद्ध** वृ**हस्प**ति शुक्र शनैश्चर राहु केनुग्रहाश्चनः प्रियंता २ । तिथि करण मृहर्तलश्न देवताः इहचान्य ग्राम नग र।दिपु अपि वास्तु देवताश्चताः सर्वागुरू भक्ता अक्षिण कोष कोष्टागारा भवेयुद्दीन तपोवीर्यं नित्यमेवास्तु नः प्रियतां २ मातुषितु भातु सूत सहहत्स्व जन सबधी वधुवर्ग सहितानां घनधान्येश्वयं खुति बलयशो वृद्धिरग्तु । प्रमोदोस्तु शांति भवतु पृष्टि भवतु सिद्धि भेवतु काम मागल्योत्सवाः सत् जाम्यत् घोराणि शाम्यत् पापानि पूष्य बर्द्धताम् धर्मोबर्द्धताम् श्यायुधीवद्वेताम् कुलगोत्र चाभिवद्वेताम् स्वस्ति भद्वे चास्तुनः हृता स्तेपरिपथिन शत्रव

शमंपतु । निष्प्रति घमस्तु । शिव मतुलमस्तु ।सिद्धा सिद्धि प्रयच्छंतु न । ॐ कर्मण:पृण्याहं भवतो चुवंतु इति प्रार्थयेत् । प्रार्थितविष्राः पुण्याह कर्मणोऽस्तु " इतिबृधुः । ॐ कर्मणेस्वस्ति भवतो त्रुवतु ।स्वस्ति कर्मणेऽस्तु कर्मऋद्धि भवंतो बुवंतु " कर्मऋद्धिस्तु ।

विशेष: -अगर हाम नही करना है तो जितना जप किया, उतने जा का दक्षांस, जप चौजुना जप, ज्यादा कर लेना चाहिये। जैसे--एक हुजार जप का दक्षांस, ४०० जप हुआ, उस १०० जप को चौजुना जपने से, याने ४०० बार जप कर लेने पर होम की पूर्ति हो जानी है। फिर अग्नि होम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

## मन्त्र जप के बाद दशांस होम करने के लायक होम कुण्डों का नक्शा

होम कुण्ड नीचे दिये गये नवकों के मुताबिक बनावे, और होम कुण्ड के लिये ईंटें कच्ची होनी चाहिये। वध, विद्वेषण, उच्चाटन कमें में भ्राठ अंगुल लान्नी समिधा ले (लकडी)। पुष्टि कमें में नी अंगुल, णान्ति, आकर्षण, वशीकरण में, स्तम्भन, कमें में बारह अंगुल की लकडियां हो। लकड़ियां दूध वाले बृक्ष की हो।



## सम् विद्योनुबाद

# गणघर कुण्ड (२)



# केवली कुण्ड (३)



# A L

# लघु विद्यानुवाद



#### इस खण्ड में

(४—१ से ४—४६)

|      | तन्त्राधिकार                                                     |     |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|
|      | विभिन्न जडी दूटियों के प्रयोगो मे कप्टों का<br>निवारण की विधियां | ;   |
| 쬟    | नागार्जुन प्रणित भ्रंतंच्यान विधि                                | 9   |
|      | वंदा कल्प नंदिषेणाचार्य कृत                                      | १०  |
| 戀    | अथ कलकोश प्रवक्ष्यामि धन्वतरी कृत                                | १२  |
| 275  | ग्रथल जालुकल्प                                                   | 83  |
| 総    | श्रथ ब्वेत गूंजाकल्प                                             | 83  |
|      | सर पूंखाकल्प एवं पमाडकल्प                                        | 8 2 |
|      | अथ रक्तगूंजाकल्प                                                 | १९  |
| 923  | एकाक्षीनारियल कल्प                                               | २६  |
| 经    | दक्षिणावर्तशंखकल्प                                               | 71  |
|      | गौरोचन कल्प,                                                     | ₹.  |
|      | तन्त्राधिकार रुद्राक्ष कल्प                                      |     |
|      | वहेड़ा कल्प, निर्गुण्डी कल्प                                     | 37  |
|      | हाथा जोड़ी कल्प, विजया कन्प                                      | 3 ! |
| 1000 | यक्षिणी कल्प                                                     | 39  |
|      | रत्न, उपभोग, फल व विधि                                           | ₹6  |
|      | श्वेलार्कं कल्प                                                  | 8   |
| 23.2 | ब्रीं कार कल्प                                                   | 8   |

|    | रक्त हीं कार के ध्यान का फल                 | ४४ |
|----|---------------------------------------------|----|
| ** | पीत वर्णी हो कार के ध्यान का फल             | ४४ |
| 鹞  | ्रया <b>म वर्ण ह्री के</b> घ्यान का फल      | ४६ |
| 雞  | कुडती स्वरूप हीं के ध्यान का स्वरूप         | ४६ |
|    | कि मन्त्र यन्त्रै विविधाः गमोलै दुः साध्यसं |    |
|    | नीति फलाल्पलामे                             | ४७ |
|    | सोना चांदी बनाने के तत्र                    | 38 |
| 罐  | पारास्तंभन का तत्र                          | xx |
| 쬃  | पूज्य पाद स्वामी कृत                        | ሂሂ |
| 髓  | चांदी बनाने का तंत्र, सोना बनाने का तंत्र   |    |
|    | हीरा बनाने की विधि                          | ५६ |



# पंचम तंत्राधिकार

अदिवनी नक्षत्र में अर्द्धगति को नग्न होकर ग्रपामार्गकी जड़ को लाबे, फिर कण्ठमे धारण करेतो राजसभावश होय। १।

भरणो नक्षत्र में सस्ता होलीकी जडलावे, ताबीज में रक्खें (पर ) स्त्री वक्ष में होय । २ ।

कृत्तिका नक्षत्र मे रोहिस की जड लावे, पास रक्ष्वे तो अग्नि नही लगे। ३।

रोहिणी तक्षत्र में अर्द्धरात्रि में नग्न होय, नेगद बावची की जड लावे और पास रवले तो बीर्यचाले नहीं।४।

मगशिर नक्षत्र मे महवाकी जड लावे तो गत्रि मे चोगी नही होय। ४।

आद्रा नक्षत्रमे अर्ककी जड लाय, ताबीज में डालकर पास रक्ष्ये तो, झूंठी बात सच होय । ६।

पुनवंसुनक्षत्र मे मेहदीकी जड़को लेकरपास रक्खेतो अपने शरीर में ग्रच्छी सुगन्ध ग्रानीहै। ७।

पुष्प नक्षत्र में नागरवेल की जड़ लेकर पास रक्ष्में तो, दुव्ट वाक्य से कभी भय नहीं होता है । ६ ।

आ दलेपा नक्षत्र में धनूराकी जड लेकर देहली में रक्खे तो, सर्पंघर में आने का भय नहीं रहताहै। ह।

मेघा नक्षत्र मे पीपल की जड लेकर पास रक्क्वे तो रात्रि में दुस्वप्न नही आते हैं। १०।

पूर्वाफाल्मुनीनक्षत्र में आम की जड़ लाकर दूध में घिस कर पिलाने से बाक्त स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। ११।

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में नीम की जड को लाकर पास य्वले तो लडकी से लडका होता है । १२ ।

हस्त नक्षत्र में चम्पा की जड़ लाकर गले में बांधने से भूत प्रोत नहीं लगता है।१३।

चित्रा नक्षत्र में गुलाब की जड लेकर पास रक्खे तो शरीर में नष्ट नहीं होता है। १४।

स्वाति नक्षत्र में मोगराकी जड लेकर भैस के दूध में घिस करपीने से काले से गोराहोता है। १४।

विशाखा नक्षत्र मे बबूल की जड़ को लाकर पास में रक्खे तो नित्य ही चोरी करने <sup>™</sup> पर प्रकाशित नहीं होता है।

अनुराधा नक्षत्र मे चमेली की जडको लाकरसिर पररक्खे तो शत्रु मित्र हो जावे। १७।

जेष्टानक्षत्र में जामुन की जड को लाकर पास रक्खे तो राजा के द्वारा सन्मान को प्राप्त हो । १८ ।

मूल नक्षत्र में गूलर को जड़ लेकर पास रक्खे तो दूसरे का द्रश्य मिले । १६ ।

पूर्वायाडा नक्षत्र में झहतूत की जड लेकरस्त्री को पिलावे तो योनि सकोच होती है। २०।

उत्तराषाढानक्षत्र में कलगरामा की जड़ लेकर हाथ में बीधे तो पहलवान से युढ़ में जीते। २१।

श्रवण नक्षत्र में ग्रांवली की जड, नागरवेल के रस में पीचे नो स्त्री नव यौबनवान हो । २२।

धनिष्टानक्षत्र में बद्दल की पत्ती अजन आर्थल में कर तो सोना,चादी की परीक्षा में सफल होय, याने परख ज्यादा करे। २३।

्र्रशतिभिषा नक्षत्र में केले की जड लेकर शहद के साथ पीवे तो वाप न होय। २४। पूर्वीभाद्रपद नक्षत्र में तुलसी की जड लेकर मस्तक पर रक्ष्वे तो मुरदा कभी नहीं जलता है। २५।

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में पीषल की जड लेकर पास रक्खें तो चतुर मनुष्य युद्ध में जीत कर आता है। २६।

रेवती नक्षत्र में बड की जड लेकर माथे पर रक्खे तो हब्टि चौगुनी होय । याने अगस दृष्टि होती है । २७ ।

हिंगुल १८ तोला, अभ्रक २२ तोला एकत्र कर रूटबती के रस में घोट कर चादी केपत्रेपर लेप कर पुट दीजे तो सुवर्णहोता है। २८ । स्वर्णमाक्षिक म्माशा, पारा ४ माशा, तांबा ४ माशा, सुहागा ४ माशा, इन सब चीजों को एक साथ गलाने से मुद्ध चादी होती है। २९।

शुद्ध गन्धक को प्याज के रस मे १० म बार तथा कर भुजावे तो, फिर उस गन्धक को चादी के पन्ने पर गलावे तौ सोना होता है। ३०।

मेनशिल, सिंधव, गोरोचन, भूगराज के रस में इन चीजो को घिस कर बाम हाथ पर, जिसको वश करना चाहे, उसका नाम लिखे, फिर अग्नि में तपावे तो वशी होता है। ३१।

हस्त नक्षत्र रिववार के दिन अधाहुली को लेकर राजा के माथे पर डाले तो राजा वण होता है और दृष्ट व्यक्ति भी स्नेह करने लगता है। ३२।

अधोमुखा च जला च स्वेता च गिरि कर्णिका गोरोचन समीयुक्तं, तिलकं विक्वमोहनं। ३३।

चिता भस्मं विष युक्तं, धतुर चूर्णं मिथितं, यस्यागे विक्षिप्ते सद्योयातीय मालयम् । ३४।

मनुष्य को हड्डि का चूर्ण, जिसको पान में रखकर खिला देवे तो, मनुष्य मर जाता है। ३४।

भरणी नक्षत्र मगलवार को चिता की लकड़ी लेकर आवे, शत्रु के दरवाजे पर गाड़ देवे तो शत्रु शीघ्र मर जाता है। ३६।

काले सांप की वसा, काचली की बत्ती बनाकर धतूरे के तेल मे भिगोकर, दीपक जलावे फिर मनुष्य की स्त्रोपडी पर काजल उपाड कर और चिंता की भस्म, पांच प्रकार का निमक इन सब चीजों को सम भाग मिला कर जिसके ऊपर डाल देवें वह मर जावे। ३७।

बीछूका मांसाधीर कंटकका चूर्णकर जिसके ऊपर डाल देवे वह मर जायेगा। अमावस केदिन चिताकी भस्मासे यन्त्र लिखकर चितामे ही डाल देवे तो शत्रु मर जाये।३८०।

उल्लुकी विष्टाऔर विषको मिला कर जिसके अंगपर डाल देवे वह शीघ्र मर जाताहै।३६।

गम्रेकाविष्टा ग्रौरविष दोनो को जिसके ऊपरडाल देवे वह,शीघ्र मर जावे।४०। शत्रुकी विष्टा मनुष्य की लोपड़ी में भर कर एकान्त वन में गाड देने से ज्यों ज्यों गडी विष्टा मुखेगी त्यो २ शत्रु मरेगा ॥४१॥

क्रकलास की बसाकातेल १ बीदुभी जिसके ऊपर डाल दिया जाय वह मर जायगा।४२।

तुलसी के बीज का बूर्ण सहदेवी की जड़ के रस में रविवार के दिन घिस कर निलक लगाने से मोहित होता है।४३।

हरिताल, ग्रौर असगध को केला के रस मे गौरोचन सहित घिस कर तिलक लगाने से मोहित होता है ।४४।

श्रुगी, चन्दन, बच, फूट, ये चारो चीज की घूप बनावे फिर् ऋग्नि में उस घूप को डाल कर अपने शरीर में घुआ लगावे ग्रीर अपने मुख में भी घुप्रा लगाने से और वस्त्र में घुप्रा लगाने से राजा प्रजापक्ष पक्षी जो देखें सर्वमोहित हो ।४४।

पान की जड का तिलक करने से मोह नही होता है।४६।

मैनसिल, कपूर, कोकेला के रस में धिस कर स्नान करे तो मोह नहीं होय।४७।

सेंदूर, वच, असगध, पान के रस में घिस कर स्नान करे और तिलक करे तो मोहन होय।४८।

भगराया, चिचिडा, छुडमुड, सहदेई, इन चारो चीओ का तिलक स्याने से मोह न होता है।४६।

डमरू के फूल की बाती नैनुके साथ रात्रिको जलाय काजल उपाड कर अंजन कर तो मोहन होता है। ४०।

सफेद घुषचीकारस बहादडीकी साथ विस कर शरीर में लेप करने से मोहनहीं होताहै। ५१।

सफेद दूव के रस में हरिताल को घिस कर तिलक लगाने से मोह नहीं होता है। ४२। सफेद श्रकुआ की जड और सफेद चन्दन को घिस कर तिलक लगाने से मोहन होता है। ४३।

वेलपत्र छाया में सुखा कर, कपिला गाय के दूध में घिस कर तिलक लगाने से मोह नहीं होता है। ४४।

भाग के पते, सफेद सरसो, इन दोनों को कुट कर शरीर में लेप करने से मोह नहीं होता है। ५४। तुलसी के पत्तं को छाया में मृखा कर चूर्ण करे, असगब, और भाग का बीज सम भाग मिला कर कपिलाधाय के दूध में धिस कर गोली बनावे, उस गोली का तिलक लगाने से मोह नहीं होता है और उस गोलोकी शस्त्र में लेपन करने से शत्रु की सेना उस शस्त्र को देख कर ही भाग जाती है। ए६।

विष्णु काता का बीज में से तेल निकाले यन्त्र से, फिर उस तेल में विष् भी मिलाबें तेल, श्रीर श्रफीम, गम्ने का पेशाव, धतुरेका बीज का चूर्ण, हन्ताल, मेनसील, गन्धक, इन सब को लेकर घोटकर पाच छ्रटाक का गोला बनाकर रख लेवे जब युद्ध का काम पड़ेतब अपने शस्त्र पर उस गोले का लेप कर युद्ध में जावे तो शत्रु की सेन्य उस शस्त्र को देखते ही भय-भीत हांकर भाग जावे, ग्रीर अपने पर दूसरों का शस्त्र चल नहीं सकता है। ४७।

स्मशान की राखको १ मिट्टी के बर्तन मे भर कर शहुका नाम लेकर नील के रग में रगे हुये डोरेसे उस बर्तन को बाध कर गाड देवे तो शत्रुकी सेन्य का स्तमन हो जाता है। ५८।

ऊट की हर्डी ४ अ गुल प्रमाण कील जहाँ गाडे बहाँ गाय मैस नही जाती है, उनका स्तथन हो जाता है ४२।

रजस्वलास्त्री काकपडा और गीरोचन, दोनों चोज को लेकर शक्तुकानाम लेकर गडे में उपने से णतुकास्तभन हो जाता है।६०।

दो इंट इसशान की धाग सहित लेकर जगल से गाड देवे तो मेघ का स्तभन होना है।

> मूलं गृन्हाति मधुक, पिप्टानिणि समाचरेत् । निद्रास्तभन मेतद्धि, मूल देवेत भाषितं । भरवा क्षीर काण्टाना कील पचापुलिक्षिपतृतीकास्त भन मेतन्मूलदेव न भाषित ।

रविवार के दिन सती होने वाली स्वी की चिता में डंट धर श्रावे फिर तीमरे रिव-वार जाकर उस इंट को ले जिसके घर में डाल दे अथवा खोद दे तो उसके घर में पत्थर वरसने लगते हैं।

उल्लू का पितो ओर कालि जो, मशान की भस्म, गाय की लूणी, इन सब चीजो को मिला कर गोली बनावे उस गोली को मोने या चादी के ताबीज म भर कर पास रखे तो अहस्य होता है। स्वय सबको देखता है और स्वय को कोई नहीं देख पाता।

एक वर्ण का काला कुला को पकड़ कर उपवास करावे, स्वय भी उपवास करे, दूसर दिन दूध, और काला निल, उस कुले को खिलावे, जब कुला टट्टी करेगा, उस टट्टी मे से काले तिल को निकाल कर तिल में से तेल निकाल कर यन्त्र में नहीं गया, उपास की बसी बना कर उस बसी को डाल कर दीपक जलावे और काजल पाडकर आख में अजन करेती मनुष्य अदृश्य हो जाता है।

धौली (सफेद) चिणोठी, (गुंजा) सफेद रीगणी, (सफेद भट कटंआ) की जड लेकर चूर्ण करें फिर मनुष्य की लोपडी पर काजल उपाड कर नैत्र में यंजन करने से अदृश्य होता है।

# नागार्ज् नप्रणित ग्र'र्तध्यान विधि:

सफेद सुरमा १, सेवार कटक १, सोना मुखी १, जेटी मध १, ये चारों वस्तु बरा बर लेकर कल्या के प्रथम मासिक धर्मका रक्त में गोली बनावे, उस गोली को सोना, चादी के ताबीज में डाल कर उस ताबीज को मुंह में रखे तो मनुष्य अदृष्य होता है।

णुक्ल एक रंग की विल्ली को तीन दिन भूखी रख कर चोथे दिन कपिला गाय के घी को खिलागे, तब बिल्ली तत्काल उल्टी करेगी उस घी को लंकर, कपास के फल में से रुट निकाल कर उसकी बती बनागे दीपक जलाबे मनध्य की खोपडी पर काजल उपाडकर नेत्र में स्रजन करे ती अबृद्ध्य होता है।

> शिवालयेतु कन्याकं, शिलायाशिलया सहः, ललाटे तिलक दन्वा, दृश्यो भवति नन्सण ।

लोद्र विभित्तिक, आमलक, वा रुड़ के फूल, इन सबको चतुर्या स जल घोटे और प्रांख में ग्रांजन करेतो आख मे फूला का नाश होता है। रात्रिचनां का नाश होता है।

पिडी, तगर की जड, गोरोचन के साथ ताम्बे के बर्तन मे रगड कर आल में आंजने से अक्षिपुष्पं नागयति) याने आख का फुला नस्ट हो जाता है।

लाल चन्दन, मिरच, सम भाग लेकर पानी मे पीस कर लेप करने से विस्फोटक का नाज्ञ होता है।

गडुची, हरिद्रा, दूर्वा, घूर्य से, समभाग, गुटिका क्रियते से सर्व व्रणोपशमं करोति प्रलेपन ।

रिव के दिन सफेद कनेर की जड़ को लेकर कुमुम्म डोरेसे बांध कर वाम हाथ में बॉधने से (सर्कटिका) का नाश होता है। अध्विनी नक्षत्र में घोडे की पाव की हड्डी ८ ग्रंगुल प्रमाण शत्रु के घर में फेकने से शत्रु के कुल का उच्चाटन हो जाता है।

उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे स्वान (कुत्ते) की पाव की हड्डी ग्रागुल पाच जिसके घर में डाल दिया जाय वह चक्षुहीन हो जाता है।

> वालउनागवोलिन पुनः पत्राणि प्राह्याणि जलेन घृटवापीयते भ्रूणो न भवति । हीगु, सिधव, का काढा वना कर पीने से (गभौ न भवति) । देवैतिगिरि कणिका की जड को योनी में डालने से गभै का नादा होता है । मध, कपुँर, पदै पृगीफल पुरियत्वा सुरत समयेभदावेत (पूत्रो भवति)

पादर्विपिष्यल फलानि एक वर्णंगो दुग्धेन प्रस्तावे क्ष्त्रय पानेदात व्यानि (पुत्रो– त्यक्ति कृत)

काक जगा की जड़ को एक वर्ण की गाय के दूध मे पीवे, निश्चित ही गर्भ रहे।
भूगराज रस, पली १ (एक छंटाक) कांच कर्पूर गटियाणउ १ (कपूर)
गाटियउ १ ऋतु स्नाने दिन जयस्त्रीगास्त्तेन हिनजये ब्वेत वर्ण गो दुष्धक्षीरेयी भोजन कार्य अन्यकेकिमपिन भोक्तस्य पृषोत्पत्तिर्भवनि दृष्टप्रस्ययः।

मातुलिग (विजोरा) के बीज की दूध के साथ २ श्वीर बनाकर घी के साथ पीवे तो स्त्री को निश्चित ही गर्भ रहे किन्तु ऋत समये तीन दिन खाना चाहिये ।

गेरू, (ही-डमीस) विद्रंग, पीपली, समभाग लेकर पीसे फिर सभोग के समय पान करने से स्त्री गर्भवाल होती है।

रविवारे अस्टमी निर्शाश समये वाटिकाया जाती पत्र सरडक मेक गृहीस्वा एक वर्ण गोक्षीरेण सहसीयतेरित समये गर्भे थारणति ।

वासकं, त्रिफला, शर्करा, मुलेठी, को समभाग लेकर पीमकर रिनृ समय मे यदि स्त्री पीये तो गर्भवान हो ।

रवेत रोगणी मूल पुष्य नक्षत्र में लेकर एक वर्ण की गाय के दुध में पीवे तो वन्ध्या भी पुत्रवान होती है।

मयुर्गियला की जड़ को दिन ३ दूब के साथ पीने से स्त्री पुत्रवान होती है। लक्षमणा भाग ३ उभयलिंगी भाग ४ विरहाली भाग ६ सब एकत्र करके गाय के दुध मे पीसकर ऋतु समय में स्त्री को पोलाने से पुत्र होता है। श्वेत पुनर्नवा मूल को दूध के साथ बीस कर पिलाने से स्त्री को गर्भ रहता है।

(पढिढ: प्राणिविशेष) तथा हत्दी दोनों का चूर्ण कर वकरे के मूल में भावना देकर मन्ष्य को खिलाने से नपूंसक हो जाता है।

तिल चूर्ण गोक्षुर चूर्शपतौ समभाग करके वकरे के मृत्र में काथ करे जब काय ठंडा हो जाय तब मार्थिक के साथ खिलाने से नपूसकता का नाण हो जाता है।

उदस्ट्रहवड मध्ये मानुषास्थि प्रक्षिण्य भिषुनस्य शिरोदेशे स्थापयेत् रेत स्तभी-भवति ।

यस्यितिगेपाषाण निरोधोभवति (जिसके मूत्राणय मेपथरी हो) तस्य (कालानमक) कृष्णलवर्णेन सहसुरापान' दीयत्ते साम्यत्र जिता।

प्रप्रकृतिल नाल भन्म गृहीत्वा दुग्धेन माक्षिकेन सहपान दो ते न एव पार्यापान लिग पीडा नाहायति ।

संखाहुलों की जड़ और गाय का शृग (सींग) को बाधने से स्तन रोग का नाश होता है। काक जगा की जड़ और उपलउ (पाषाण) दोनों को जल के साथ पीस कर नस्य दे अबवा पिलावें तो सर्पका जहर उतर जाता है।

कविट्ठ की जड, नमक, और तेल, इनको पीलाने से बिच्छु का जहर उतर जाता है। तिल की जड, अनार की छाल, समभाग लेकर ठंडे जल से पीस कर गुटीका बनावे पीलावे वीछु के जहर का नाश करना है।

वंध्याककौटिका सर्पं दृष्टस्य जलेन धर्पयत्वामध्येपान तस्य च देय भद्रो भवति ।

गुगची की जड को (पाय तरे) बाधे तो ब्यवहार मे अपराजित होता है याने उसको कोइ जीत नहीं सकता है।

कुंदमूल पुष्पेणोत्पाद्य प्रसार के धर्त्तव्य प्रभूतित्रया भवति।

कृष्णा निर्मुंडी का मृल मागसिर मधि पुष्यार्के उत्राद्य तस्मिन्नविने मृले स्वेत सर्पंपाइव ग्रंथी बध्यतेहरेब्यवहारो घनो भवति दृष्ट प्रत्यय ।

काक जगाहाथ मे बाधने से सर्व प्रकार के ज्वर का नाण होता है।

पिटारी, (काकश्री) की जड़ की सध्याकाल में लेकर कमर में बाघने से हुई रोग (मस्सा) का नाश होता है लेकिन जड़ को चौदश के दिन दीप धूप विश्वान से लेवें।

जपरोक्त औषधि की लकडी घठारह अ गुल प्रमाण लेकर (दतपबनेन) तो सर्वप्रकार के ज्वर का नाश करता है । विशासानक्षत्र में पिडी तगर की जड़ को चायल के पानी के साथ पीने से स्त्रियों कारक्त स्त्रान, बन्ध हो जाता है।

इमली के बीज २ वहेडा के बीज २ हरडे का बीज २ इन बीजो की गृटिका बनाकर पानी के साथ आख में अंजन करे तो (तिमिरंगच्छित) ज्योति ज्यादा बढती है।

काक, पारावत, मयुर, कपोतना, विष्टागृह्यते, तत्पस्चात, खर, (गधा) रूधिर सहिता निगद्यति लपयेत नत्स्वणवदयेति ।

सियाल के ग्राख का चूर्ण अपने आख (नेत्र) में ग्रजन करने से रात्रि में बड़े बड़े भूत नजर ग्राते हैं उन भूतों से नहीं डर कर जो उनसे डच्छा करें बही चीज वी भूत लोग लाकर देते हैं।

मनुष्य करोडि मध्ये अर्कतृत्व सस्कदीवरि महिष्यी सरुरु नव नीत दीपे प्रज्यान्य मीष-पानतेह जेकियतेऽहरूयो भवति ।

विल्ली की जरा भो (जो बच्चा पेदा होने के समय (न ध्वर्नी है) त्रिलोह के नाबिज में डाल कर पास रखे तो अबुध्य होता है।

मंत्र निलोतन्त्र नाल, केशर्रकेन पश्चिनपुष्प मृत्रु शर्कराधृतेन नाभित्रपेदीय**तेवीर्य-**स्तम्भ छीत्र श्रोड गृशीत्वा छ। हरि दृष्**षेन भावित्वा** पारीलेपयेत् वीय स्तम्भ ॥

> ब्वेनसर पाखा की जड़ का नाभि पर लेग करने से बीय का रतास होता है। सयस्प समय हल समासल एकीकृत्य लिंगा लोपयेन वीर्यस्तनो भवति।

व्योतसम्प खाकी जट को कमर से बाधने से और दक्षिण अधाप्रदेश से स्थापित करने से वीर्य कास्त्रभन होता है।

व्वेतपुननं वा की जड़ को दूध के साथ घिम कर पिलाने से स्त्रियों को गर्भ रहताहै। सांविलि (साल्मली) (सेमर) काष्ट्रपादुका कियते बज्जापित्रृते मुलबाग्गिमध्ये प्रक्षिप्य लेपोदिय ते क्रमग पादकाभिः चकस्यते।

सफेद कनेर की जड़ को रविवार के दिन ल कर कुसुभ र ग के डोरे मे वामहस्त में बांधने से (सर्कटिका) रोग नष्ट होता है

कोलिका गृहृदय मुत्याद्य मृश्म व स्वेण वेष्टियित्वा तैलेन स्निष्ध कृत्वा कोरक श्रराबे कोरामिट्टी का घटागर) कज्जल पात्यते तेनाक्षि अजयंद् एकानर, इयतर चातुर्विक ज्वराना-शयति । गोपृतेन दीपक दातस्य तस्य दीपास्य सिखाया सूचीकाषीर (सुद्धीरोना) अगीबादह नीयं, गोसत्क माथुअरीवा घर्षणीय जीरकं मगध, पिपल, नमक मेंधा, मध्ये घषणीयं ताम्र भाजने घर्षणं कर्तव्यं अक्षिरोगो नव्यति ।

सरसों, हिंगुल, नीम के पत्ते, बच, सांप की कांचली, की घृप बनाकर खेने से शाकि-नी का उच्चाटन होता है और सर्व प्रकार की ऊपर की बाधाएँ दूर होती है।

विणमूल, हिगुल, सुंठि, इन सब चीजों को बराबर मात्रा में लेकर पानी के साथ पीस-कर सुंघाने से शाकिन्यों नहयंति ।

बहेडाबीज सैधव, शंखनाभि सममात्रा चूर्णेन अक्षिभरण चक्षुफुल्लोपशमः ।

#### वंदा कल्फ

#### नंदिषेणाचार्यं कत

वंदाकल्प प्रवध्यामि निर्दिषेण मृति भाषित, यस्यविज्ञान मात्रेण, सर्वसिद्धिः प्रजायते । अस्विनी नक्षत्रे पलास (डाक) वदा सगृह्यहस्ते वःवा सगैभयनिवारयति । भरणी नक्षत्रे अथिवती (इमली) वा आवल, वदा संगृह्य हस्ने वध्वा सग्रामेगाजकुते अपराजितो भवति सर्वजन प्रियोभवति और इमी नक्षत्र को, कुत्त, वंदा संगृह्यद्वय मध्येथान्य राणौर्वाध्रियते अक्षयो भवति ।

कृतिकानधात्रे बच्या कर्कोटी मूलं उत्तराभिम्खोभूय उत्पाद्यते हस्तैनध्यते सर्वे प्रकारस्य ज्वरंयाति । और इसि नक्षत्रको तुबद्धि (उबरि) वदा सगृह्य दुग्धेन सहिपिवेत् महापुष्टिकारक. भवति ।

रोहनी नक्षत्रे विल्ववदागृह्याहस्ते वध्यते सर्वदोप्रग्रहान् निवारयति । मृगशिरनक्षत्रे शत्वपुष्किमून दक्षिणाभिमुखीभूत्वा उत्पाद्य कर्णे दत्वाकू किते वृश्चिकविष नाशयित ।

आद्रानक्षत्रे जातीमूल () वायश्यामि मुलीभूय उत्पाद्य हरते वध्या सर्वजन प्रिय भवति । इसी नक्षत्र मे जानि मृत वाय व्याभि मृत्व भूप उत्पादय हिहसोडा वदा संगृह्य द्रश्यमध्ये धान्यराकोवा स्थापयेत् अक्षयो भवति ।

पुनर्वमुनक्षत्रे मदार (ग्रकीआ) वदासगृह्या हस्तेवच्या सर्वे ज्वर नादा ति । इसी नक्षत्र में कटिका मूलनेऋत्याभिमुखी भूय उत्पाद्यते बीदकुत्वा हस्ते वध्वा सर्वे जनप्रियो भवति । इसी नक्षत्र में वट वदावीजं कृत्याया स्त्रीऽपुत्रिणी भवति सतस्या पुत्रो भवति । पुष्य नक्षत्रे स्वेतार्कमूल संगृह्य राजा सन्मुखंराई सहित्तं सहस्त्र जाप कृत्वाऽन्ति मध्येहोम कारयेत् सप्तरात्रे रा उच्चाट्यति ।

इसी नक्षत्र में कुशवदा संगृह्य कटिवध्वा घोडश कन्या रमते।

अश्लेषा नक्षत्रे पुनर्नवा मूल ईशानदिशाभिमुखी भूय उत्पाट्यने बीजं क्रियते सर्व कर्माणि करोतिविषं नाजयति ।

मधानक्षत्रे मदारक मूल पूर्वाभिमुखी भूयोत्पाद्यते सर्वकर्माणि करोति । यदाविनाय ऋ करिमस्तके प्रक्षिप्यते पुरुषते, तदा मनश्चितितकार्यं भवति ।

> मघानक्षत्रे मघुवंदा सगृह्य क्षेत्र मध्ये तथा चतुःकीणे स्थापयेत् मूषकायाति । पूर्वाफाल्गुनिनक्षत्रे दाडिम (अनार) वदाहस्ते वघ्वाज्वर नाशयति ।

उत्तराफाल्पुनि नक्षत्रै उवरि मूल (तुवरि) उत्तराभिमुखो भूयत्याट्यते हस्तेवध्वा सर्वकार्याणि करोति ।

जित्रानक्षत्रे बदरी (बैर) बदाहस्तेबद्धा सम्रामे राजकुले ग्रपराजितो भवित । स्वातिन नक्षत्रे धातकी बदा हस्ते वध्वा याध्त्री रमते सा वस्या भवित । विद्याखा नक्षत्रे बारि बदा सम्रह्मविण्डं, दूते, (जुण्मे) अपराजितो भवित । अनुराधा नक्षत्रे अविली (इमली) बदा समृद्धा यस्प्रणेत् सवस्यो भवित । ज्येप्टानक्षत्रे अधिका, तिव, किष्य , वदा समृद्धा यः स्पर्णेत सवस्यो भवित । मृत्वन क्षत्रे अदित , वदा समृद्धा यः स्पर्णेत सवस्यो भवित । पूर्वन क्षत्रे अमिलोडवदा अजाक्षिरेण सह यः पिवितत्तस्य वातरोगनाश यित । उत्तरापाढा नक्षत्रे मदारक बदाहस्ते बध्यते सर्वं जनप्रियो भवित । ध्यवणनक्षत्रे कमोलिबदाहस्ते बध्वा सर्वेषा विष नाशयित । धनिष्ठा नक्षत्रे बहुल बंदा किट बध्या हरिषां (ववासिर) नाशयित ।

शतभिखा नक्षत्रे ककोलिका वदा अजाक्षीरेण सहरीवेत् कुट्याति । इसी नक्षत्र में शंखपुष्पी मूळ उत्तराभिमुखी भूगोत्पादयते पीष्यते स्त्री रितृकाले दिन ३ क्षीरेण सहपीविति सा स्त्री पुरूष सग मे गर्भवति भवति ।

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रे चपकवः। (चपा) संगृद्धा निलकं कृत्वा य इच्छिति तंभवित । उत्तराभाद्रपद नक्षत्रे पलासवदा (ढाक) समृद्धा क्षीरेण सहपीवित वध्या पुत्र प्रशवति ।

रेविति नक्षत्रे अश्वत्थ वंदक संगृह्य हस्ते वघ्वा लोकेश्वर पुत्रं जनयित ।

# ग्रथ कलकोशं प्रवक्ष्य≀मि धन्वंतरी कृत

इवेत् अपराजिता, मूलं नाइयदेयं सर्वग्रहं नाशयति । वंध्या ककोडी मुलं तंदुलोद केनसहा पीषयेत सर्वविषं नाशयति । इवेतिगरी काँणकामुलं नाश्यदेयं शिरोरोगं नाशयति । मयरशिखा मुलं कर्णेविध्वा चक्षरोगं नाशयति । अपामार्ग मूलं भूगाराज संयुक्तं हस्तेवच्वा सर्व जनप्रियो भवति । शरपंखा मुलं हस्ते वःवा सर्वज्वरं नाशयति । कासमहकामुलं तंदूलोद के नसह पीवेत नीद्रा नाशयति । अपामार्गं मुलं तंद्लोदकेन सहिविवेत काम्बलं नाशयति । तुलसीमुलं कर्णेवध्वा चक्षरोगं नाशयति । मुंडिमूलं कर्णवे वा शिरलेपोदीयते शिरवायो नाशयि । वालामुलं हस्ते बध्वारात्रि ज्वरं नाशयति । सिवलमुलं कर्णवध्वा एकोत्तशत्त ज्बरं नाशयति । बहेडामूलं कर्णेबध्वा सर्व ज्वरं नाशयित। इवेतार्कमुलं कर्णेवध्वा सर्वविषं नाशयति । संखपुष्पिका मुलं पष्य नक्षत्रे उत्पाटय हस्तेबध्वा सर्वज्वरं नाशयित । इवेतगुंजा मुलं मुखे प्रक्षेप्यः कालसर्पीवारयति । गुडोचीमूलं हस्तेवध्वा सर्व सहस्त्रांक्षी भवति । उंट कटालां मुलं मुखेप्रक्षेत्यं सर्वलोकानां स्तंभयति । च मुलं गुविणो संपेठ उत्परे घारयति सुखं शोद्रां प्रसवोभवति । दुधिका मलं कर्णवध्वा वेलाज्वरं नाशयति । गोखरीका मुलंकठे वध्वा उष्ण वातं नाशयति ।

षुहंजण मूलं कर्णवध्या वेलाज्यरं नाशयति । कटशेलुवा मूलं वध्या ज्यरं नाशयति । दम्पणा मूलं कर्णे वध्या अग्नि उदीपयति । द्वेरऐरंड मूलं कटिवध्या श्रुकं नाशयति । जोडासीयनी चूर्ण इत्या मुखेपीणदीयतै मरी नाशयति । सतायरो मूलं हस्ते वध्या महावलं भवति ।

उंट कटाला मूलं तंदुले.दकेन लेपोददाति गंडमाला नख प्रमाणे नाशयति ।

काक जंगामूलं करे बध्वा क्षयं नागयति । कंठ सेलुआ मूलं करे वध्वापीत ज्वरं नाशयति । श्वेत कटाइ मूलं पुष्प नक्षत्रे उत्पाटयेन् एक वर्ण गोक्षिरेण सहापिवेत वंध्यायापुत्रो भवति ।

पलास मूलं खारंहिरताल चूर्णं, प्रलेयेत् रोमनाशयित । जातो मूलं, तंडुलोदकेन, सहिपवेत्, वातज्वरं नाशयित । आत्मश्रुकेण स्त्रिया वामपादं लिप्यतेस शीद्यं वशी भवित ।

11 0 11

# अथलजालु कल्प

शनिवार सध्या को जहा छुद्दमुड (लजालु) का पेट हो यहा जाकर १ सुट्टी बांबल, सुपारी रक्ष्में, फीर उस पेड को मोली धागा वाथे, अपनी अना पेड पर नहीं पड़ते है, सबेरे तुमको अपने घर ले जायंगे, ऐसा कहे। फिर प्रभान ही क्खिनी रात को जाकर छायारख कर उस पेड को उखाड लावे, उखाड़ते समय इस मत्र को २१ वार पड़े अर् भ्रू खू मम कार्य प्रस्थक्षी भवतु स्वाहा। फिर जिसको बग करना हो उसे घर में रखवाद तो बह बग्न में हो जाता है। लजालु पचाग १ छटाक, घी २ छटाक, गिरक रण। छटाक ३ सखा होली छटांक ३ सब चीज एकत्र कर गोली बनावे, फिर जिसको वश करना हो उसके खाने पीने की चीजों में

मिलाकर खिला देवे तो वश होता है। बाद, विवाद, भगडे ध्रादिक में पास रक कर जावे तो सब लोग उसकी बात मानते हैं। गोरोचन के साथ घिस कर तिलक करे तो राजा प्रजा सर्व-लोक वश होते हैं।

11 0 11

# म्रथ श्वेतगु जाकल्य

गुजल पक्ष मे क्वेतगुंजा को दशमी के दिन प्रों जड़ महित ले, पर्चांग ले, फिर उसकी जड़ को पान के साथ जिसको लाने देवे वह वश होय स्त्री वण हो। पानके साथ में घिस कर गोरोचन से टीका करे, फिर जिसका नाम ले, वह वश में होता है अथवा गुंजा चंदन मणसिल से तिलक करे जिसका नाम लेवे वह वश में होता है। गुजा प्रियमु, सरसो इन चीजों को जिसके माथे पर डाले वह वश में होता है, गुंजा की जड़ को पीसकर लगाने अथवा पीवे तो वातरोग का नाण होता है। गुजा की जड़ को पानी के पीने से मूत्र कुछ नहीं होता है। गुंजा की जड़ को घिस कर पानी के साथ पिलाने से वालगाने से माप विच्छ्या जन्म विषये के हारा काटने से विषय फेल जाता है उस विषय को दूर करती है। गुंजा की जड़ को गोरोचन के साथ घिस कर तिलक करने से जो २ देखता है वह वश में होता है। गुंजा की जड़ को स्त्री के कमर में बोधने से सुख में प्रसब होता है। गुंजा की जड़ को ह्या के जड़ को घटके मचेकियर जयभवित । पास एकर गांव के साथ ति सार एकर गांव के साथ से सुख ने प्रसब होता है। गुंजा की जड़ को ह्या के कमर में बोधने से सुख में प्रसब होता है। गुंजा की जड़ को ह्या के कमर से बोधने से सुख में प्रसब होता है। गुंजा की जड़ को घटके मचेकियर जयभवित । पास एकर गांव पास लेव ना राज से पास ना तो ने राज्यस्त्री वह होता है।

11 0 11

# सरपूंखा कल्प

पुष्प नक्षत्र में सूर्यं उदय के समय नग्न होकर सरपत्ना को ले, फिर उसको छाया में में मुखाबे, जडसहित उलाड़े, (मासास्वेरीन जड लिजड़) ग्रथ पंचाग लीजर्ड। छाया में मुकावे। फिर उसका चूर्यं करके दुध के साथ अपने शरीर में लेग करे तो सर्व शबुओं का स्तम न होना है। सरपखा के तिल का गोरोचन के साथ तिलक करे तो राजप्रजा सर्व वश होने हैं। दुकान पर बेठें तो व्यापार अधिक चले। सरपत्ना के पर्चांग की गोली को गाय के दुध के साथ २१ दिन तक पिलावे तो गर्मे धारण करे।

शुभ मुहूर्त में सोने याचादी के ताबिज में रखकर बाधे तो शस्त्रादिक की धार बंद हो। क्वेत सरपंत्रा को लेने के समय २ आदमी हाथ में नंगी तलबार लेकर खड़े रहे एक आ दमी दीपक लेकर खड़ा रहे १ श्रादमी तीर छोड़े, जब तक तीर जमीन परन गिग्ने फ्रावे तब तक सरपसाको उठाले और घर लेकर आजावे छाया में सुका देवे।

11 0 11

#### पमाड कल्प

अब्बनी नक्षत्र में उत्तर दिशिमुल करके पवित्र हो सूर्योदय पहले पमाडीये की जड लेना, नग्न होकर, छाया पड़ने नहीं देवे. घर लाकर, कपूर, कस्तुरी, केशर, के साथ धपने पास रखना राजा प्रजा सर्ववण होने है सर्वकार्यों की सिद्धी होती है। जिसके हाथ में बांधे, उसका बेलाज्यर, नीजारो ज्वर आदिक नष्ट होने है ग्रीर मक्कन के साथ जिसको खाने को देवे वह वर्ष में होता है।

11 0 11

तार ताम्र सुवर्णच इ दु ग्रर्क पोडशभी। पुष्याके घटिना मद्रा हट दारिट नाशिनी।

३ रती सोना, १२०ती, ताबा १६ रती चादी, यब मिला ले। २६ रती हुआ, इनकी अ गुटी बनवावे रिववार पृष्प नक्षत्र के योग मे, उसी रोज बनवाना, उसी रोज पाद्वें प्रभु का पचा मृत अभिषेक करके उसमे वह ब्राप्टी धोकर, याने गधोदक से घोकर ध्रूप खंदे, फिर ब्राप्ट के पास वाली तर्जनी अगुली में पहने तो तीर्व दारिद्र का नाग होता है, लक्ष्मी का लाभ होना है। अगुटी जमणे हाथ में पहनता चाहिये। भोजन करने समय ब्रगुटी को नीकाल देना, फिर पहन लेना। ध्यान रहे उसी रांज ब्रगुटी बने उसी रोज ब्रगुली में पहन लेना चाहिये। भक्तामर जा के प्रथम काव्य के मंत्र का १००० वार जप करे।

11 0 11

विश्ली के ऊपर की दाउ और कुलें के नीचे की दाढ़ को, भक्तामर के काव्यका न बरवाला मत्र से भत्रीक करके जत्र के घर में गाड देने से जत्रु का घरटुट जाता है महान उत्पात होना है।

सफेद सरसों सफेद चदन, उपलेट () वच तथा कपुर, इन सबकी **दूसरा** रिवपुष्य के दिन इक्किट्टा करके गोला बनाकर रक्को, जब जरूरत पड़े तब उस गोली को **घीस-कर** तीलक करेतो हिट्ट दोष का नाण होना है। पशुष्टों के आल में अंजन करने से दृष्टिदोष दूर होता है।

# ग्रथ रक गुंजा कल्य

पुष्प होय आदिन्य को, तब लीजिये यह मल। सुकर बारी रोहड़ी, ग्रहण होय अनुकूल ।। १ ।। कृष्ण पक्ष की अन्टमी, हस्त नक्षत्र जो होय । चौदह स्वाति शत भिषा, पूनों को लेय सोय ॥ २ ॥ अर्द्धानिशाकारज सरे, मन की संज्ञाखोय। ध्य दीप कर लीजिये, धरे धुल लो सोय।। ३।। जो काहनर नारी कूँ विष कोई को होय। विष उतरे सब तुरंत हो, जड़ी पिलावे धोय ॥ ४ ॥ जो तिलक लगावे भाल पर, सभा मध्य तर जाय। मान मिले स्तृति करे, सब ही पुजे पाय ।। ४ ।। हांजी हांजी सब करे, जो वह कहे सो सांच। एक जड़ी के जुगत से, सब नचावें नाव।। ६।। ताके मूल मढ़ाये के, बांधे कमर के सोय। नव मासे व नारी के, निश्चय बेटा होय।। ७।। ऋत्वती के रक्त सो, अंजन आंजे कोय। देखत भाजे सेन सब, महा भयानक हो ।। 🖘 ।। काजल हं घिस आजिये, मोहे सब संसार। गाली दे दे ताडिये, तोय लगा रहे लाट ॥ ६ ॥ मधु सुं अंजन आंजिये, देखे वीर वैठाल। जो मंगावे वस्तु कू, ले आवे सो हाल ॥ १० ॥ जो घिस कर लेपन करे, दुध संग सब अंग। भत प्रेत सब यक्ष गण, लगे फिरत सब संग ।। ११ ।। घिसके रुई लगाइये. बती घरे बनाये। फिर भिगोवे तेल में. दीपक देय जलाय ॥ १२ ॥ करे अच मों सब ननें, घर इमसान दरसाय। सात महल के बीच संलावे पलंग उठाये।। १३।। जो घत में घिस के करे, लेप मत्र नर ताय। मोग शक्ति बाडे अमित, मन अति मोद उठाय ॥ १४ ॥ अजा मत्र में रगडकर, बेंदा दे जो हाथ। करे दूर की बात वो, रहे यक्षणि साथ ॥ १५ ॥ गोरोचन के साथ घिस, तिखिये जाको नाम। मृत्यु होय बाकी तरंत, नहीं देर को काम ।। १६ ।। लिंग पत्र के अर्क सु, घिसिये केवल नाम । भत प्रोत व डाकिनी, देखस नसे तमाम ।। १७ ।। स्याउ संग वा रगड के, तलुवे तले लगाये। आँख मीच के पलक में, सहस, कोस उड जाय ।। १८ ।। जो घिस आंजे पीस के, बंदी छोड़ कहाय। बन्दी पड़े छुटे सभी, बिना किये उपाय ॥ १६ ॥ जो गुलाब संग याहि घिस, नाड़ी लेप कराय। घडी चाट कूंजी पडे, मूरदा सहज सुभाय ।। २० ।। फेर अंकोल के तेल में, धिस के आंजे कीय। धन दीखे पाताल को, दिव्य रहिट जो हाय।। २१।। जो बाधिन के दूध में, धिस चौपडे सब अंग । सर्वं शस्त्र लागे नहीं, वद कर जीते जग ॥ २२ ॥ धिम कर तिल के तेल में. मर्दन करे शरीर। दीखे सब संसार कू, महावंद रणधीर ॥ २३ ॥

जो अलसी के तेल में, घिसिये हतश मिलाय। कोडि के लेपन करे, कंचन तन हो जाय।। २४।। जो कोई संसार में, अंधा आवे जे कीय। सात दिवस तक आंजिये, इंडिट चौगुनी होय ।। २४ ।। इयाम नगद सग रगड के, बीसो नख लिपटाय। जो नर होय कुमारजी, देखत वश हो जाय।। २६।। कस्तुरी सू आंजिये, प्रात समय लो लाय। मौत जो लिखिये सबन की, काल पुरुष दरशाय ।। २७ ।। गंगाजल सु आंजिये, दोनों नेत्र जु मांही। वरसा वरसे धल की, या में संशय नाही ॥ २८॥ जो आंजे निज रक्त सुंभर के दौऊ कोय। देखे तीन लौक कूं, अपनी आंखन सोय ।। २६ ॥ जो आंजे निजरक्त, खुले रागनी राग। जो घिस पावे दूध स. होय सिद्ध सु माय ।। ३० ॥ रक्त गुंजा यह कल्प है, सुक्ष्म कहियो बनाय। जो सीधे सो सिद्ध हो, या मे संशय नाय ।। ३१ ।।

नोट . इस रक्त गुजाकल्प के दोहे का अर्थ इतना सरल है कि कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी अच्छी तग्ह जान लेता है। इसलिए यहापण्डसका हिन्दी अनुवाद करना उचित नहीं है।

## ।। इति ।।

मनुष्य की खोपडी पर, रहाजन, भीमसेन कपूर, तथा रिवपुष्य के रोज जिस स्थी के पहली बार प्रसृति में लडका पैदाहुआ। हो उस स्त्री के दूध मे रिव पुष्य के दिन गोली बनावे, काम पड़ तब तीन दिन आंख में ग्रांजन करने से, आंख का सर्वरोग नाश को प्राप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा को ब्राह्मी का रस, बच, और कपिला गाय का घी इन तीनों बीजों को बरावर २ लेकर, कासे की थालों मे इन चीजों को खूब गाढ़ा २ लगावे, फिर उसमें भक्ता-मर का ६ नं० का यन्त्र लिखे, उपर अप्टगन्ध से ॐ ही श्री बली ब्लू बद् बद् वाग्वादिनी लिखे, फिर चन्द्रमा के प्रकाश में रात्रि भर उस थाली को एक ऊचे पाटे पर विराजमान कर रक्खे, सबेरे एक २ अक्षर को खावे, तो सरस्वती वश्र.मे होती हैं। महान् बुढिमान होता है।

बह्म दडी को शनिवार के दिन क्याम को प्रक्षत, मुपारी, का रखकर कुंकुम के छीटे लगाकर नोत दे, फिर रिववार की शाम को नग्न होकर धूप खेवे, फिर ब्रह्मदन्डी का पचाग ले, किर कपड़े पहनकर घर ले आवे, उस ब्रह्म दटी को कैसा भी घाव हो, ब्रण हो, किसी भी प्रकार का गढ़ भुमड़ हो, उसके उपर लेप करने में बीघ्न ही आराम हो जाता है।

रिव पुष्य के दिन जिस स्त्री को पुत्र पैदा हुआ। हो, उस स्त्री की जर, लेकर छाया में मुखादेवे। एकान्न में फिर उस जेर को रूई के अन्दर लपेटकर बक्ती बनावे। दीपक में रख कर जलावे, तो घर में मन्ष्य ही मनुष्य ही दिखते हैं। बोर बोरी नहीं कर सकते हैं।

ृत्व पुष्य को (लजालु) छुटमुटका पचांग को ग्रहण करके छाया में सुखाले, फिर जो मनुष्य कई दिनों से खो गया है, उस मनुष्य के कपट में लजालु को बाँघ कर, त्रिकाल उस वस्त्र में कोडा लगावे नो खोया हुआ मनुष्य शोध ही ग्राता है।

१२ भाग तावा, १६ भाग चादी, १० भाग साना, इन तीनों का प्रथक २ तार खिलवा कर, रिवपुष्य या गुरु पुर्यामृत योग रहते २ अंगुठी बनवाना और प्रवामृत से जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक करके, उस अभिषेक में उस अगुठी को घोकर सीघे हाथ की तर्जनी अंगुली में पहनना चाहिये, जिससे सर्व प्रकार का तिव दारिद्र नाश होना है। किन्तु रिव या गुरू पुर्यामृत योग में ही अगुठी बनवाना चाहिये और उसी ही योग के रहते २ ही पहन लेना चाहिये। तब ही कार्यकार हो सकनी है। आचार्य श्री महाबीर कीति जी इस द्वारिद्र नाश्चिती अंगुठी के निए सबको कहा करते थे।

लोंग, केशर, चन्दन, नाग केशर, सफेद सरसी, इलायची, मनशिल, कूठ, तगर, सफेद कमल, गोरोचन, लालचन्दन, तुलसी, पिक्कार, पदास्वा, कुटज, को पुरप नक्षत्र में बराबर लाकर, सबको धतूरे के रस में कुमारी कन्या में पिसवाकर, उसका चन्द्रोदय होने पर तिलक करने पर ससार मोहित होता है।

मयूर शिखा, सफेद गुञ्जा, गोरंगा (गोभी) आक का पत्ता, कीटक का मल, ओर

म्रपने पांचों मलों का चूर्ण। इन सब चीजो को जिस स्त्री को खिलादिया जाय वह वश में हो जाती है।

कान, भ्राख, दांत, जीभ, तथा बीर्यको पच मल कहने हैं।

लाल कनेर के पुष्प, भुजगाक्षि जटा, ब्रह्मदन्डी, इन्हायन, गोवन्धनी (अधो पुष्पिया भियमु) लज्जावनी के चूर्ण की गोलिया बनावे, उन गोलियों को बरावर नमक सहित एक बर्तन में डालकर अपने मृत्र में पकावे। इन गोलियों को भोजन आदि के गाथ खिलाने से स्त्री वहां में होती है।

बड, गूलर, पीपल, भिलखन, अ जोर के दूध तथा पंडुकी पोतकी) के अडे के रस में कपास, ब्राक, कमल सूत्र, सेमल की रूई, सत की बनी हुई बत्ती को भावना देकर काले तिलों का दीपक जलाने से तीनों लोक वदा में होते हैं।

निगुण्डी और सफेद सरसो घर के द्वार पर अथवा दुकान के द्वार पर रवशी जावे तो अच्छा क्रय विकय होता है।

जो स्त्री काचिका (सीबीर) के साथ जब के फूल को मल कर ऋतुकान में पीनी है। वह फिर मासिक से नहीं होती है यदि हों भी जावे नो गर्भ पारण नो कभी भी नहीं करती है।

लज्जारिका, और मेडक की चरवी को हाथ पर लगा लेने ने अस्ति वा स्तम्भन होता है, और श्वास निराय से तुला दिव्य का स्तम्भन होता है।

उत्तर दिशामे उत्पन्न होने वाली कौच की जड़ को यो मुत्र में पीस कर उसका मस्तक पर तिलक करने से शाकिनी उसमें अपना प्रतिबिस्व देखती है।

रिव पुष्यामृत के योग में ब्राह्मी, श्रनावरी, श्रवा होनी, ग्रशा जारा, जावशी, कंडार मालकांगसी, वित्रक, अकलकरो और मिश्री का चूर्ण करके सर्व सम भाग लेकर, सबेरे १४ कोमल अदरख के रस में २१ दिन तक खाने से बुढ़ि की वृद्धि होनी है।

पुष्याकों योग में काला धतुरे की जड अथवा सफंद गतुरे की जड शनिवार को निमन्त्रण देकर, रविवार को संध्या काल में नम्न होकर ग्रहण करें, फिर कम्या कश्रीत मुत्र लपेट कर, घूप खेबे, फिर उस जड़ को अपने कसर में बाधने से स्वप्न में बीर्य का कभी स्खलन नहीं होता है। पृष्यार्कअथवाहस्तार्कमें स्टब्रिति ग्रीर () का पंचांग लेकर पानी में गोली बनाकर रक्ले, जब कार्यपडेतब अपने शरीर में लेप करने से ग्रानि शीतल के समान लगती हैं। याने अग्नि में नहीं जलता है।

म्लार्क योग से सर पत्ना का पचाग, वीसरवपरा का पचाग, इन्दवारूणी का पचाग ज्ञिव लिगी का पचाग, इन सब को एकत्र करके पेट पर लेप करने से उदर रोग बात होते हैं।

पुष्यार्कयोग मे लज्जालु पचान, शख पुष्पी पचान, () पचान लक्ष्मस्य पंचान, स्वेत गुंजा पचान इन सत्र चोजो को ग्रहण करके गोली बनावे, जब कार्यपडे तब स्वय के यूक मे उस गोली को घिस कर तिलक्ष करने से पर विद्याका छेदन होकर, आजीविकाकी प्रान्ति होती है।

रिव पुष्यामृत योग मे दुव पचागकारस लाकर अब्द गध मिलाकर दायाहाथ की अनामिका अंगुलो से माथे पर निरन्तर तिलक करने से सर्वजन वश मे होते हैं।

पुरसार्क योग में जाड पूर्य का पंचाग और समुद्र केन, गधेश के मूत्र में गोली करके आख में अंजन करने से भूत प्रोत, ध्यतरादि सर्व दोग का नाश करता है। स्त्रियों के भग पर लेपन करने में सुभागी हो जाता है।

पुष्याकं से धन्यंतरि पणाग, लक्ष्मणा पचाग, शिवलिगी पचाग इन तीनो का चूर्ण करके सूचने से आधा शीक्षा तथा सूर्य बात का नाक्ष होता है।

पुत्र्यार्कसोग से एक डडी प्याग, पुत्र जारी प्याग को तीन धातु के ताबीज से डालकर हाथ से बाधने से, सर्व जाति को अपन ठडी हो जाती है।

पुष्यार्क घोग में मुर्गे की विष्टा, सयुक्ती विष्टा लोगडी की विष्टा, दीमगादड की विष्टा और चनुष्पद पशुओं रज, सब को इकट्ठा करके शत्रु के माथे डालने से उसका नाश होता है।

गुष्याकं योग मे सरपखा प चाग, चकाग पंचाग, मसुर शीखा प चाग इन सब चोजो को पानी के साथ पिलाने से सब जाति के विष से कभी भरण नटी होता है।

पुष्याकं योगमं चकाग पंचाग, काक जघा पंचाग, पिलाने से अन्दर गाठ ओर गोलादिक शूल की शानि होती है।

पुष्यार्कमं सहदेवी का पंचागतीन धातुओं के ताबोज में डालकर धारण करने से असमय में गर्भपात कभी नहीं होता है। पुष्यार्क भे सूअर की विष्टा जमीन पर नहीं गिरे, उसके पहले ही ग्रहण करके मिष्टान्न के साथ में हाथी को खिलाने से हाथी यंग में होता है।

पुष्यार्क योग में सकेद अकाँआ जड़को, की जो गणेशाकार होती है उसको लाकर इच्य के साथ में रखने से अप्ट सिद्धि और नव निि को प्राप्ति होती है ।

गंगापार की तास्वा लाकर चने में मिलाबै धींगकूटकर गुदामें घूनी देती अवसीर कारोगशात होता है।

सर्प की केवली को मस्से के नीचे बाधे तो बवासीर ठीक होता है।

दाये हाथ की बीच की अधुली में लोहे की अधूरी पहनने से पथरी रोग शात होता है।

सुबह के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हाथ में गुट की डली लेकर उसे दातों से काट कर चोराहे पर फंक देने से आधा सीसी का रोग शात होता है।

गाय के घी में सोरा मिल।कर सुंघने से आधा सीसी रांग दूर हो जाता है।

दूध के दांत जिसके गिरे हो उस दात को नावोज मंमडवा करपास रखने से दात पीडा शांत होती है।

रेशम के डोरे में जायकल की माला गूंथ कर रागी के गले म बाधने से मृगी रोग शांत होता है।

गाय के बाये सोग की ग्रंगूठी बनवा कर, दाये हाथ को किन ठा ग्रंगुली में पहनने से मृगी का दौरा आना जल्दी बन्द हो जाता है।

उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उत्तर दक्षिण की ओर बाले पवित्र स्थान से ध्याझ नखी, बूटी की जड उखाड़ लावे और उसे स्त्री के कमर में बायने से प्रदर रोग णान होना है।

काली मुसली की जड़ को हाथ वा पांव में बाधने से कका हुआ गर्भागर जाता है। जेव्टा नक्षत्र में अड़से की जड़ लाकर उसे धूप देकर स्त्री की कमर में बाधने से मध्द पुष्पास्त्री ३० दिन के भीतर फिर. रजस्वला होने लगती है।

तीत की जड ब्रह्मदण्डी की जड, मुलहठी, काली मिर्च और पीपल इन सबको जी कुट का काढा बनाकर पीने से बस्द पासिक धर्म किर से होने लगता है।

शिव लिंगी के बीज को बुड के साथ गोली बना कर ऋतुस्नान के बाद तीन दिन खाकर मैंश्वन करने से गर्भे टहर जाता है। निर्गुण्डि के रस में गोखरू के बीज डालकर सात दिन तक पीने से स्त्री गर्भ घारण करती है।

श्रवण नक्षत्र में काले एरण्ड की जड़ लाकर, उसे धृष, दीप देकर वन्ध्यास्त्री के गर्ले में बाँधने से वन्ध्यान्व दोग दुर हो जाता है। वह गर्भ धारण करती है।

नी दू के पुराने बुक्ष की जड़ को दूध में पीसकर घी में मिलावर पीने से दीर्घ जीवी पुत्र की शास्ति होनी है।

रजो धर्मसे निवृत होने के बाद पाच दिन तक, जो स्त्री पान की जड़ को घोट कर पी लेती है। उसे गर्भ नहीं रहता है।

स्त्री की योनि पर हाथी की लीद रखने से गर्भनही रहता है।

रिव पुष्यामृत मे धतुरेकी अङको लाकर रखले, कार्यपङ्गतव गर्भवती स्त्रीके कमर मे बाध देने से मुखपूर्वक प्रसब होता है।

> सकेंद्र सोठ की जड़ को गर्भिणी स्थी के योनि में त्रवने से सुख पूर्वक प्रसव होता है। गर्भिणी स्थी के हाथ में जुम्बक पत्थर रख देने में मुख पूर्वक प्रसव होता है।

स्त्री के कमर में बांस की जड बाधने से प्रसव मुख से होता है।

नोम की जड स्त्री के कमर मे बाधने से प्रसय सुख पूर्वक होता है।

उत्तर दिणामे उपन्न ईश्वकी जड को श्वीके नाप के डोरे में बाध करकमर में बांधने से प्रसव सुख पूर्वक होता है।

> आवला और मूलहठी को गाय के दूध के साथ पीने से गर्भ स्तंभन होता है । धनुरे की जड़ को कमर में बाँधने से गर्भ स्त्राव नहीं होता है ।

अकरकराको मून मे लपेट कर बच्चे के गले मे बाधने से मूगी रोग जात होता है। दूध पिलाने वाली मा अथबाधाय के कपडे में ने एक टुकडा फाड़ कर, पानी में भिगोवे, फिर बच्चे के माथे पर रख देने से हिचकी रोग शान्त हो जायगा।

कपुर के डिलिओ की माला बनाकर बच्चे को पहनाने से सुखपूर्वक दॉन ग्रायेंगे।

बच्चे के हाथ मे लोहे अथवा ताबे का कडा पहनाने से दान मुखपूर्वक आवे**गे और** बच्चे को दृष्टि दोष नही होगा।

काली सरसो और काली मिर्च को पीसकर अजन करने से भूत वाधा नष्ट होती है।

अदिवनी नक्षत्र में घोड़े के खुर का नल लेकर रखले, उस नख को ग्रग्नि में डाल कर घूनी देनें से भूत प्रेत आदिक भाग जाते है।

अनार का बाधा ज्येष्टा नक्षत्र में लाकर घर के दरवाजे पर वाध देने से वालको के दुष्ट ग्रहों का निवारए। हो जाता है।

काशीफल के फूलों के रस में हत्वी को पीस कर पत्थर के लरल में खूब घोट कर श्रंजन बनाले। इस अजन को आंख में लगाने से भूतादि की बाधा अवश्य दूर हो जाती है।

रविवार के दिन सफेंद कनेंर की जड़ को दाये कान पर बाधनें से विषम ज्वरदूर होता है और दायो भूजा मे बांधने पर झीत ज्वर दूर होता है ।

चौलाई की जड सिर में बांधनें से विषम ज्वर दूर हो जाता है।

मकडी के जाले को गले भे लटकाने से ज्वर इतर जाता है।

रविवार के दिन आक की जड़ को उत्वाड कर कान से बाधने से सभी तरह के ज्वर दूर हो जाते है।

नारियल की जड़ को (लॉगली मूल) को गले  $\mu$  बॉधने में महा ज्वर दूर हो जाता है।

बृहस्पति की जड़ को मस्तक पर रखने में, बाधने से महा ज्वर नष्ट होता है। अपा मार्ग की जड़ को रोगी के भजा में बाधने से भूत ज्वर नाश होता है।

रीठें के फल को धागे में गूथ कर बच्चे के गर्लमंबीचने से उसे नजर नहीं लगती तथा हिचकी रोग शान्त होता है।

भेड़िये के दाल को बालक के गले में बाधने से बालकका अपस्मार रोग शात होता है।

कबूतर की बीट को शहद के साथ पीने से स्त्री रजम्बला हो जाती है।

घूं घची की जड़ को कान में बांधने से दाढ़ के कीडें भड़ जाते है।

रिश्वार के दिन सर्पकी के बुल लाकर थोड़े से गुड़ से १ रत्ती भर के बुलि मिला कर देनें से नाहरू रोग शांत हो जाता है।

मूकी मिट्टीका ब्लासूघने सेनाक कारक्तवन्द हो जाता है। नकसीर ठीक होती है।

प्याज की मानाको कंठ में घारण करने से तिल्लो ग्रीर जिगर दूर हो जाता है।

ग्रावाहल्दी, सेवानमक, कूठको सम भागलेकर नीबूके रस में पीस करलेप करने से मह के घव्ये दरहोते हैं।

तज, धनियाधीर लोध को सम भाग पीस कर मस्सो तथा मुहासो पर लेप करने से वेंदूर हो जाते हैं।

सरसो, संधानमक, लोग और बच — इन सबको कूट कर मृह पर लेप करने से मृह पर होने वाली छोटी २ कीले फ़ुस्सियाठीक होती हैं।

सफेद साठी की जड़ को घी मे पीस कर आंखो मे अंजन करने से बहना हुन्ना पानी रुक जाता है।

बादाम, कपूर, आ धी२ रत्ती लेकर खूब महीन पीम ले, फिर ग्रगुली से ग्रांजन करने पर दुखती हुई आ स्त्रे टीक हो जाती है।

रागे की अंगुठी मध्यमा उंगली में पहनने से मोटापा कम हो जाता है।

सोते समय सूखा नमक पिसाहुआ। शिर में मलने से ऋडते हुए शिर के बाल बन्द हो जायेंगे।

णुभ नक्षत्र मे (अपामार्गअयवा अधाभार)की जड लाकर व्यक्ति केदाये कानमे त्राधने से सर्प–बिच्छ का जहर उत्तर जाता है।

मर्पकं काटेहुए स्थान पर सफोद सोठ की जड़ का लेप करने से जहर उत्तर जाता है।

मयुर के साबूत पङ्ख को चिलम मे भर कर फूक लेने से तुरन्त सर्पका जहर उत्तर जाता है। किन्तु इस प्रयोगको छः.–सात बार करना चाहिये, सर्पदण्टा व्यक्ति ग्रगर बेहोस हो गया हो तो अन्य व्यक्ति स्वय फूकं लेकर सर्पदण्टा के नाक में जोर से युआ फेकने से विष उत्तर जायगा।

ऊट के वालों की रस्सी वनाकर, अपनी जांघ में बाध ले तो जब तक उस रस्सी को नहीं खोलेगा तब तक बीर्यस्थलित नहीं होगा।

कमल गट्टें को शहद के साथ पीस कर नामि पर छेप करने से बीर्य स्खलित नहीं होगा।

ुष्य मक्षत्र में श्राक और धत्रे का ऊपरी भाग एवं कटेली की जड लाकर, सबको मिलाकर चूर्ण करे, इस चूर्ण को जिसके शिर पर डाल दिया जाय, उससे इच्छित वस्तु प्राप्त को जास कती है। ताल को मट्टे में पीस कर मिट्टी सहित पुतली बनाए। उस पुतली को जिसके घर में गांद दिया जाय उस घर का यह क्लेश का नाझ हो जाता हैं।

णुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र पड़े तब घूंचची की जड़ लाकर उसे शैय्या के सिरहाने बौध-कर सोने से चौरों का भय नहीं रहता है।

कृति कानक्षत्र में कैय का बांधा लाकर मुंह में रखने से शस्त्र के ग्राघात का भय दूर हो जाता है।

अंकोल के फल का तेल निकाल कर उसमें तगर के फल का चूर्ण मिलावे इसे आंखों में आंजने से जहां तक दृष्टि जायगी वहा तक देवी-देवता ही दिलाई पडेगे। बाद मे केवल तगर के तैल का अ जन करने से पून. मानुषि दष्टि प्राप्त होती है।

> आकोल का तेल दीपक में भर कर घर में जलाने से भूत प्रेत दिखाई देते हैं। मीठे तेल में गंधक डाल कर दीपक जलाने से घर में भूत प्रेत दिखाई देते हैं।

रविहस्त को पमाड की जड़, शनिवार को न्योतकर रविवार को प्रातः उसे लाकर दाई भुजा में बधिने से जुआ में जीत होती हैं।

सफेद यूंघची को पानी में पीस कर बिना खुंटी वाली खडाऊ ंपर गाढा लेप कर ले फिर उस पर पांव जमा कर चले तो खडाऊ ंपांव से ग्रलग नहीं होगी।

मूनी के पत्तों का रस हाथ में लेकर विच्छ पकड़ने से वह डक नहीं मारता है। गोलरू वकरी का सींग, ताल डुलारा, णूकर की विच्टा और सफेद घूघची इन सब को पीस कर रसोई घर में डाल देने से मिटटी के बरतन सब फूट जायेगे।

रविवार के दिन प्रात काल लाल एरण्ड को न्यौत आये। शाम के समय उसे एक भटके में तोड लाये कि उसके दो दुरुड़े हो आयें। एक टुकड़ा नीचे गिर पड़े, दूसरा हाथ में रहे फिर दोनों टुकडो को घलग-घलग रख ले। फिर जिसे पीड़े (पाटा) पर बैटा हुआ देखे, उसके झरीर से जो टुकडा नीचे गिर पडा हो, तो वह आदमी पाटे से चीपक जायगा। हाथ में जो रह गयाथा, उसको स्पर्श करा देने पर वह चिपका हुआ ग्रादमी छूट जायगा।

आक के दूध में चांवलों को भीगो कर द्याग पर चढाने से चांवल कभी भी नही पकते हैं।

भिलावे का रस में घूंघची, बिष, चित्रक, और कौच को मिला कर देने के शत्रु को

भूत लग जाता है। चन्दन इसस माल कांगनी, तगर, लाल चन्दन और कूठ को एक में पीस कर शरीर में लेप करने से भूत उतर जाता है।

शुभ तिथि, शुभ वार के नक्षत्र को काली गाय के दूध को जीभ पर रखे श्रीर उसके घी को दोनों आण्डों में अंजन करेतो पृथ्वी में गड़ाहुआ द्रव्य दिखेगा।

जहां पर कौए मै**युन** करते हों और सिंह आकर बैठता हो वहा अवस्य ही धन गड़ा हुआ है समक्षना ।

बहेडे के वृक्ष को साम को नीत आवे, सबेरे उसका पत्ता लाकर पाव के नाचे दवा कर भोजन करने से बीस तीस ग्रादमी का भोजन अकेले ही खा जाता है।

बहेड़े का पत्ता तथा सफेद कुत्ते का दांत इन दोनों को कमर में बांध कर खाने बैठने से बहुत भोजन करता है ।

भीस के दूध में तथा थी में प्रपामार्ग के बीजों की खीर बनाल र खाने से १ महीने तक भूख नहीं लगती हैं।

पमार के बीज, कसेरू तथा कमल की जड को गाय के दूध में पका कर खाने से एक महीने तक भूख नहीं लगती।

गोरोचन तथा केशर को महावर के साथ घिस कर, उसके द्वारा भोज पत्र के ऊपर शत्र का नाम लिख ने से उसका स्नम्भ न हो जाता हैं। और वह सदैन वश मे रहता है।

पके ग्रीर सुखे हुए लभेडे (ल्हिसीड़े) के फल को खूब महीन पीस कर पानी मे डालने से पानी बंघ जाता है।

दो हांडियों में रमसान के ग्रांगारे भर कर दोनों का आपस में मुंह मिला कर जगल में गाड़ देने से मैघ का स्लंभन हो जाता है।

चौलाइ की जड़ को चान्दी के ताबीज में डाल कर अपने मुंह में रखने से शहु का मुख स्तंभित रहता है।

ऊंट के रोमों को किसी पणुपर डाल देने से वह जहाँ का तहां ही स्तभित हो जाता है। कटेली की जड को और मुलहठी को समभाग लेकर पीसे, फिर नाक में सुघने से निद्रा का स्तंभन हो जाता है।

ऋतुमती स्त्री की योनि के वस्त्र पर जिस मनुष्य का नाम गोरोचन से लिख कर घड़े में बन्द कर दिया जाय, उसका स्तंभन हो जाता है। फिर वह चल फिर नहीं सकता है, एक ही स्थान पर पड़ा रहता है। जलते हुए भट्टे में बोडे का खुर और बेत की जड़ को डाल दिया जाय तो अग्नि का स्तंमन हो जाता है। फिर खानी घुंआ उठता रहता है।

रिवपुष्यामृत नक्षत्र मं सफेद आकड़े की जड़ को लेकर दां**ई भुजा वे वांधने से** व्याप्न का स्तंभन होता है।

ऊंट की हहड़ी को जिस व्यक्ति का नाम लेकर पृथ्वी में गाड़ दिवा जाय तो, उन मनुष्य की गति स्तभित हो जाती है।

# एकाक्षी नारियल कल्प

मन्त्र: 🍑 हीं श्री क्ली ऐ एकाशाय श्रीकलाय श्रमक्ले विश्वरुपाय सर्व योगे-श्वराय त्रीलोक्यनाथाय सर्वकार्य प्रदाय नमः ।

मन्त्रः :—ॐश्रींहींक्लींऐंमहालक्ष्मीस्वरूपाय एकाक्षिनालिकेराय नमः सर्वसिद्धिकुरु२स्वाहा।

यह मन्त्र रेणभी कपड़े पर अप्ट मंध से अच्छवा केसर से लिखा। ग्रमार की कलम से उस वस्त्र के उपर एकांक्षि श्रीफल रखा मन्त्र से प्रातः और सध्याको प्राट द्रश्य से पूजा करे, मूल मन्त्र की एक माला फेरे।

मन्त्र :---ॐ ऐं हीं ऐं हीं थीं एकाक्षिनालिकेराय नमः।

इस मन्त्र की एक माला फेरे गुलाव के फूल १०८ चढावे।

मन्त्र :--ॐ ह्रीं ऐं एकाक्षिनालिकेराय नमः।

इस मन्त्रकी १० मालापाच दिन तक प्रतिदिन फेरे। तथाकनोर के २१ फूल चढाए। जिज्ञासित कास्वेप्न में उत्तर प्राप्त होगा।

#### फलप्राप्ति :---

इस श्रीफल सुंवाने सात्र से स्त्री गर्म, के कब्ट से छुटे, तुरंत प्रसद हो । बंध्यां स्त्री को ऋतुस्नान के बाद घोल कर पानी पिलागे तो संतान हो ।

श्री फल को सात बार पानी में डुबो कर सात बार ही मन्त्र पढ़े, फिर उस पानी को क्रुके छीटने से भूत- प्रेत, का उपद्रव शाँत होता हो ।

लाल करोर का फूल लेकर, दक्षिण दिशा में बैठकर शत्र का नाम लेते हुए एक माला फैरे, 🎇 शत्रु के सामने फेंके तो शत्रु का नाश हो।

# दक्षिणावर्त शंख कल्प

भांख ३ तोलें का उत्तम २५ तोले का अत्युत्तम है। बांख शुक्ल वर्श का डी उत्तम मानागया ।

देशंख को पानी में नमक डाल कर उस पानी में डाल दे, फिर सात दिन तर्फ पानी में ही जूने दे, अगर शंख फटेनहीं तो समझो असली शंख है नहीं तो नकली है। प्रयोग फला

> शंखीं पानी भग कर मस्तक पर नित्य ही छीटे तो पाप का क्षय हो। शखी पानी लोकर पूजन करने से लक्ष्मी प्रसन्त होती है। पूजन परवाल शंख से दूध पर कर वन्ध्या स्त्री पिए तो उसके सन्तान होती है।

जिस वी में शंख हो उस घर में सर्व मगल होता है। रोग शोक मोह का नाश, प्रतिष्ठा बढती है। बान सम्मान राज्य मे होता है।

#### पुजन विधिः—

स्नान करों, सफेद बस्त्र धारण करे, प्रतिदिन दूध से फिर पानी से शब को स्नान करागे। फिर चादी, के बातोने के पत्र पर उस झंख को सोने में मढ़ाना चाहिये, फिर अब्द-द्रव्य से सोडसों प्रचार कृत करना चाहिए,। पूजन करने के पहले सकल्प करे।

ॐ अद्य प्रमुच पर्वे अमुकमासे अमुक पक्षं अमुकतियो मम मनोवां िञ्छत कार्यसिद्धये ऋद्धि सिद्धि प्राप्त्रथं मह व गागा वर्ते शखस्य पूजन करिष्याम ।

## पूजन मन्त्रः—

अही श्री क्ली पैधर करस्थायपयोनिधि जाताय श्री दक्षिणवर्त सखाय ही श्री क्लीं श्रीकराय पूज्याय नमः। जलते हुए भट्टे भे घोड़े का खुर और बेत की जड़ को डाल दिया जाय तो अग्नि का स्तंभन हो जाना है। फिर खाली घूं आ उठता रहता है।

रविपुष्यामृत नक्षत्र में सफेद आकडे की जड़ को लेकर दाई भुजा में बांघने से व्याघ्र का स्तंभन होता है।

ऊंट की हड्डी को जिस व्यक्ति का नाम लेकर पृथ्वी में गाड़ दियाजाय तो,उस मनुष्य की गति स्तभित हो जाती है।

## एकाक्षी नारियल कल्प

सन्त्र :--ॐ हीं श्रीं क्लीं ऐं एकाक्षाय श्रीफलाय भगवते विश्वरुपाय सर्व योगे-श्वराय त्रैलीक्यनाथाय सर्वकार्य प्रवास नमः ।

पूजन विधि ' प्रथम हस्त में पानी लेकर सकल्प करे-अत्राद्य संवत् मिलाब्दे महामागलाय फलप्रद अमुकासो अमुक पक्षे अमुकातिथी अमुक वासगे डाट सिद्धये बहुधन प्रात्तेये एकाझि श्रीफल पूजन सहं करिस्यामि । इस प्रकार कह कर पानी छोटे फिर उपर्युक्त मन्त्र को बोलते हुमे कीफल का पंचामृताभिषेक करे, अल्ट द्रव्य चडावे ने काभी वस्त्र को डाए, पूजन की उसके बाद सोने की वा सूगेकी प्रथवा कडाश की पाना से जप शुरू करे। उसके बाद सोने की जाय, पिर नित्य प्रति एक माला फेरे, दीवाली, सूर्यप्रकृष या चन्द्र शहण के समय पूजन करे।

## मन्त्र :—ॐ श्रींहींक्लींऐंमहालक्ष्मीस्वरूपाय एकाक्षिनालिकेराय नमः सर्वीसिद्धिकुरु २ स्वाहा।

यह मन्त्र नेजभी कपड़े पर आट गांध से अथवा केसर से लिखा । ग्रनार की कलम से उस बरूत्र के उपर एकांक्षि श्रीफल रखा मन्त्र से प्रानः और सध्या को ग्रन्ट द्रव्य से पूजा करे, मूल मन्त्र की एक माला फेरे।

मन्त्र :--ॐ ऐं हों ऐं हों श्रीं एकाक्षिनालिकेराय नमः। इस मन्त्र की एक माला फेरे गुलाब के फुल १०८ चढावे।

मन्त्र :--ॐ ह्रीं ऐं एकाक्षिनालिकेराय नमः।

इस मन्त्रकी १० मालापाचिदन तक प्रतिदिन फेरे। तथाकरोर के २१ फूल चढाए।जिज्ञासित कास्वप्न में उत्तर प्राप्त होगा।

#### फलप्राप्ति:---

इस श्रीफल सुंबाने मात्र से स्त्री गर्भ, के कष्ट से छुटे, तुरंत प्रसव हो । बंद्याँ स्त्री को ऋतुस्नान के बाद घोल कर पानी पिलाबे तो सतान हो ।

श्री फल को सात बार पानी में डुबो कर सात बार ही सन्त्र पढे, फिर उ**स पानी को** घर में छोटने से भूत-प्रेन, का उपद्रव शॉत होता हो ।

लाल करोर का फून नेकर, दक्षिए। दिशा में बैठकर शत्र का नाम लेते हुए एक माला फैरे, फून शत्रु के सामरो फेके तो शत्रु का नाश हो ।

## दक्षिणावर्त शंख कल्प

णंख २ तोलें का उत्तम २४ तोले का श्रत्युत्तम **है। शंख गुक्ल वर्**गकाही उत्तम मानागयाहै।

यदि शल को पानी में नमक डाल कर उस पानी में डाल दे, फिर सात दिन तंक पानी में ही रहने दे, अगर शंख फटेनहीं तो समक्षो असलो शल है नहीं तो नकली है। प्रयोग फल:—

> शंख में पानी भर कर मस्तक पर नित्य ही छीटे तो पाप का क्षय हो। शख मे पानी लेकर पूजन करने से लक्ष्मी प्रसन्न हीती है।

पूजन के पश्चात शख में दूध भर कर बन्ध्या स्त्री पिए तो उसके सन्तान होती है।

जिस घर में जंख हो उस घर में सर्व मंगल होता है। रोग शोक मोह का नाश, प्रतिरठा बढती है। मान सम्मान राज्य में होता है।

#### पुजन विधि:---

स्नान करके, सफेद बस्त्र धारण करे, प्रतिदिन दूध से फिर पानी से शंख को स्नान करागे। फिर चारी, अववा सोने के पत्र पर उस शंख को सोने मे मखाना चाहिये, फिर अष्ट-द्रव्य से सोडसो प्रचार पूजन करना चाहिए,। पूजन करने के पहले सकल्प करें।

ॐ अद्य प्रमुक वर्षे अमुकमासे अमुक पक्षे अमुकातिया मम मनोवां िन्छत कार्यसिद्धये ऋद्धि सिद्धि प्राप्यथं मह दक्षिणा वर्त शखस्य पूजन करिष्याम।

#### पुत्तन मन्त्र :---

ं ॐ ही श्री क्ली श्रीधर करस्थायपयोनिधि जाताय श्री दक्षिणवर्त शखाय ही श्री क्लीं श्रीकराय पूज्याय नमः। इस मन्त्र को पढ़ते हुए झप्ट द्रव्य से सुगन्धित इत चढाए, नैवेख चादी के बरतन में रखे, उससें दूष, चोनी, केशर, कस्तूरी वादाम, इलायची डालें, साथ में केला रखे, जो भोजन शाला में वस्तु बनी हो उसे चढाए, कपूर से आरती उत्तारे।

#### ध्यान मन्त्र :---

ॐ हों श्रीं क्लीं श्रीयर करस्थाय पयोनिय जाताय लक्ष्मी सहोदराय विन्ततार्थ संपा-दकाय श्रीदक्षिणावर्त शंखाय श्री कराय, पूज्याय क्ली श्री हो ॐ नमः सर्वाभरण भूषिताय प्रशस्थायङ्गोपाङ्कसंयुनाय कल्पवृक्षाय स्थिताय कामधेनु चिन्तामणिनव नीधिरूपाय चतुर्दश रस्त परिवृताय मण्टादश महासिद्धि सहिताय श्रीलक्ष्मी देवता श्री कृष्णदेव करतल लालिताय श्रीशंख महानिष्ये नमः।

#### जप मन्त्र

ॐ ह्री श्री क्ली ब्लू दक्षिण मुखाय गंखनिध्ये समुद्रप्रभवाय शंखाय नमः। प्रतिदिन एक या दसमाला करें । जन करने के बाद मन्त्र के साथ पानी आकाश को ओर छांट दें ।

## गौरोचन कल्प

मन्त्रः—ॐ हींहन हन ॐ हींहन ॐ हींॐ होंहींहों होंठःठःठः स्वाहा।

- प्रयोग:--१. ललाट पर तिलक कर राज्य सभा में राज्य प्रमुख के पास व सरकारी किसी भी कार्य के लिए जावे तो मनोकामना सफल हो।
  - हृदय पर तिलक करके जहाँ भी जावे, तो मनोकामना सफल हो, किसी स्त्री के पास जावे, तो वश मे हो।
  - सस्तक पर तिलक करके जावे तो रास्ते में सिंह, व्याघ्न, चोर ग्रादि का भय मिटे, स्त्री-पुरुष सब वश हो, लोक प्रिय हो।

# तंत्राधिकार: रुद्राक्ष कल्प

भोग ओर मोक्ष की इच्छारखने वाले चारो वर्गों के लोगों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिये। उत्तम रुद्राक्ष असंख्याय समूहों का भेदन करने वाला है। जाति भेद के श्रनुसार

रुद्राक्ष ४ तरह के होते हैं। बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र। उन बाह्मणादि जाति के रुद्राक्षों के वर्णं स्वेत, रक्त पीत तथा कृष्ण जानना चाहिये। मनुष्यों को चाहिये कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार ग्रपनी जाति का ही रुद्रास धारण करे। जो रुद्राक्ष आंबले के फल के बरावर होता है। वह समस्त अनिष्ठों का विनाग करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, वह उतना छोटा होते हुए भी लोक में उत्तम फल देने बाला तथा सूख सौभाश्य वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष गुजारून के समान बहुन छोटा होना है वह सम्पूर्ण मनोरयो और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। स्द्राक्ष जैसे-जैसे छोटा होता है वैसे-वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एह-एक बडे कदाक्ष से एक-एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानो ने दस गुना प्रधिक फल देने वाला बतलाया है। अतः पाषों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना स्रावश्यक बताया है। रुद्राक्ष के समान फलदायिनी कोई भी माला नहीं है। समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबून, स्थूल, कण्टक युक्त (उभरे हुए छोटे २ दानों वाला) और सुंदर रुद्राक्ष ग्रभि-लबित पदार्थों के दाना नया सदैव भोग और मोक्ष देने वाले है। जिसे कीडों ने दूषित कर दिया हो, जो टुटाफूटान हो जिसमें उभरे हुए दानेन हो, जो ब्रग् युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो इन पाच प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिये। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने योग्य छिद्र हो गया हो, वही उत्तम माना गया है, जिसमे मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। ग्यारह सौ रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ो बर्पों में भी नहीं किया जा सकता, भक्तिमान पुरुत्र साढे पांच सौ रुद्राक्ष के दानों का सुन्दर सुकृट बनाले और उसे सिर पर धारण करे तीन सी साठ दानों के लम्बे सत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे-वैसे तोन हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञीपवीत तैयार करे और उसे यथा स्थान धारण किये रहे।

कितने उद्धाक्ष की माला-कहां धारण की जाएं—छ. रहाक्ष की माला कान में, वारह की हाथ मे, पन्द्रह की भुजा मे, वाईस की सस्तक में सत्ताईस की गले में, वत्तीय की कंठ में (जिससे भूक कर वह हृदय को स्पर्श करती रहे) धारण करनी चाहिये।

कौनसा स्वाध्य कहां धारण करना चाहिए – छः मुखा रुद्राध्य दाहिने हाय में, सात मुखा कंठ में, आठ मुखा मस्तक में, नौ मुखा बांये हाथ में, चौदह मुखा शिखा में, बारह मुखा वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करना चाहिये। इसके धारण करने से आरोग्य लाभ सात्विक प्रवृति का उदय, शक्ति का अविभाव और विष्ननाश होता है।

#### रुद्राक्षा के मुखों के अनुसार उसका फल निम्न प्रकार से है—

(१) एक मुख वाला ख्दाक्ष साक्षात् भोग व मोक्ष रूप फल प्रदान करता है। जहाँ इसकी

पूजा होती है, जहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान मे सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं

- (२) दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेदवर कहा गया है। वह सम्पूर्ण कामनाओं और फलो को देने वाला है। गर्भवती सिंहलाओ की कमर या वीह पर सूत से बांध देने पर गर्भावस्था नौ महिने के अन्दर किमी भी प्रकार की बाधा, भय, बेहोशी, हिस्टीरिया, डरावने स्वप्न श्रादि दोध नहीं होंगे साथ में एक रुद्राक्ष विस्तर पर तिकए के नीचे एक डिबिया में रक्ष देना चाहिये।
- (३) तीन मुख्याला स्टाक्ष सदा साक्षात् साधन फल देने वाला है, उसके प्रभाव से सारी विद्याय प्रतिष्ठित होती है तीन दिन के बाद आने वाला ज्वर इसके धारण करने में ठीक हो जाता है।
- (४) वार मृख वाला रुद्राक्ष के दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन वारों पुरुषार्थों की सिद्धि देने वाला है इससे जीव हत्या का पाप नाश हो जाता है।
- (४) पांच मुख बाला रुद्राक्ष साक्षात् कालाग्नि रूप है वह सब कुछ कानों मे समर्थ है सब कर्ष्टों से मुक्ति देने बाला तथा सम्पूर्ण मनोबांखित फल प्रदान करने बाला है उसके तीन दाने घारण करने से लाभ होता है।
- (६) छ: मुखो वाला रुद्राक्ष यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाये तो घारण करने वाला मनुष्य विद्याओं का स्वामी होता है ओर पापों से मुक्त हो जाता है यह विद्यार्षियों के लिए उत्तम है।
- (७) सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनग नाम से हो प्रसिद्ध है उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वयं शानी हो जाता है। सभी रोगों का नाश होना है।
- (५) आठ मुख बाला स्द्राक्ष अध्य मूर्ति भैरव रूप है। असत्य भाषण का पाप नध्य करता है। उसको घारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चान् शूल घारी यक्ष हो जाता है।
- (१) नौ मुख बाले रुद्राक्ष को भैरव का प्रतीक माना गया है प्रथवा नौ रूप घारण करने बाली माहेरुवरी दुर्गी उसकी अधिष्ठाची देवी मानी गई है जो मनुष्य घपने बांये हाघ में इसकी घारण करता है वह सर्वेदवर हो जाता है।
- (१०) दस मुख वाला इदाक्षा साक्षात् भगवान रूप है। उसको घारण करने से मनुष्य की

सम्पूर्णकामनाऐ पूर्णहो जाती है वह भूत प्रेत बाधा तथा सभी प्रकार की बीमारियों को हरणकरने वाला है।

- (११) ग्यारह मुख वाना स्थात स्द का है, उसको बारण करने से सर्वत्र विजयो होता है इसे पूजा गृह अथवा तिजोरी में मगल कामना के लिए रखना लाभ दायक है यह सबको मोहित करने बाला है।
- (१२) बारह मुख वाले रुप्तका को केश प्रदेश में धारण करे, उसको धारण करने से मानो, मस्तक पर आदित्य विराजमान हो जाते हैं।
- (१३) तेरह्म मुख वाना रुदाल विश्व देशों का स्वरूप है, उसको घारण करके, मनुष्य सम्पूर्ण अभिष्ठो को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ प्राप्त करता है।
- (१४) चौदह मुख वात्रा रुद्राक्ष परम शिंग रूप है, उसे भिक्त पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापो का नाबा होता है। इस तरह मुखो के भेद से रुद्राक्ष के मुख्यतः चौदह भेद बताये गये हैं।

रुद्राक्ष धारण करने के मन्त्र निम्नलिखित रूप में है।

१-४-५-९०-१३ इन पाँचो का मन्त्र-- ॐ ह्री नमः हैं।

२-१४ इन दोनों का मन्त्र--ॐ नमः । है ।

३-इसका मन्त्र-क्ली नमः । है।

६-६-११ इन तीनो का मन्त्र--ॐ ह्रीं हुंनमः। है।

७-- इन दोनों का मन्त्र--ॐ ह नमः। है।

१२-इसका मन्त्र--ॐ कौ क्षौरी नमः। है।

उपरोक्त चौदह ही मुखो वाले रुद्राक्षों को अपने अपने मन्त्र द्वारा धारण करने का विधान है रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, पिद्याच, डाकिनी, शाकिनी तथा द्रोहकारी राक्षस आदि सर्वे दूर भाग जाते हैं।

#### एक मुखी रुद्राक्ष को साधने का मन्त्र :--

श्री गौतम गणपति जी को नमः ॐ हीं श्रीं क्लीं एक मुखाय भगवते-उनुरूपाय सर्व युगेश्वराय त्रैलोक्य नाथाय सर्व काम फलं प्रदाय नमः।

विधिः :—चैत्र शुक्लाअष्टमीको १०६ रक्तवर्णके पुष्पों से पूजनकरे। धूप,दीप,प्रसादकरे केश्वर चन्दन कपूरकातिलक करे। प्रत्येक पुष्प पर एक मन्त्र पढ़े। फिर इसी तरह दीपावली के दिन करे तत्पश्चात् तिजोरी में रख देया सोने में मड़। कर गले में धारण करे।

जिनमे एक मुखी रुद्राझ जिसका मृत्य ४–१० हजार रुपये तक भी हो जाता है। विशेष रूपसे नक्ली आते है। लेते समय साबबानो रखनी चाहिए। किसी विज्ञ व्यक्ति से पहचान करवाकर लेताचाहिये।

# वहेडा कल्प

शनिवार को सध्याको दृक्ष के पास जावे, "सम कार्य विद्वि कुरु कुर स्वाहा" इस सन्त्र का उच्चारण करे, जन्दन, चावन, पुष्प, नैवेद्य यून, द्वोप द्वारा उसका पूजन करे व मोली बांध कर सा जावे। दूनरे राज रिववार पुष्प नक्षत्र के दिन सूर्योदय से पहले जावे और निम्नलिलिन सन्त्र पटकर सूल व पत्ते ले आ वे।

#### मन्त्र :---ॐ नमः सर्व भूताधियतये ग्रस शोषय भैरदोञ्बाज्ञा स्यति स्वाहा ।

घर पर लाकर पंचामृत से घोकर अच्छी तरह स्थापना कर, उगरोक्त मन्त्र मे फिर अभिमन्त्रित करना चाहिये तत्पक्ष्वात् प्रयोग मे लत्या जो सकता है।

- जैसे: -(१) दाहिनी जाघ कं नीचे रखकर भोजन करे, तो अपनी खुराक से बोस गुना ज्यादा भोजन कर सकता है।
  - (२) तिजोरी में रखे तो अट्ट भंडार रहे।

# निर्गुण्डी कल्प

विधि — रात्रिकेसमय अकेला निर्मृण्डी बुक्त के पाप जावे और २१ प्रदक्षिणा निस्तलिखित सन्त्र को बोनने हुये सान रात्रितक वरावर दे, तो बुक्त निद्ध हो जाता है i

#### मन्त्र :--- अ नमो गौतम गणेताय कुबेरये कद्रि के फट्स्वाहा ।

तत्रक्ष्वात् सातवे रोज बुक्ष का पंचाग ले आवे । फिर घूप द्वाप से पूजन करे । पंचा-मृत से धो कर शुद्ध जगह रखकर उपरोक्त सन्त्र की एक माला से भ्रभिमन्त्रित कर निम्नलिखित प्रयोगों से काम लें ।

जैसे: -(१) षुत्य नक्षत्र में निर्गुण्डी और सफंद सरतो, दुकान के द्वार पर रच्ची जाये, तो अच्छा त्रस् विकस्य होता है।

- (२) द्वेश की छाल काचूर्ण, जीरे का चूर्णसम भाग ब्राट दिन तक मेवन करने से हर प्रकार काज्वर दूर हो जाता है।
- (३) एक महीने तक सेवन करने से भूमियन द्रव्य दिखाई देता है।
- (४) चालास दिन तक सेवन करने से आयुष्य में वृद्धि होती है।
- (४) पचास दिन तक सेवन करने से जरीर में बल अत्यन्त बदता है। मृत्यु पर्यन्त निरोग रहना है इसका संयन करते समय हल्का भोजन, विचडी आदि खाना चाहिये।

# हाथा जोड़ी कल्प

णुभ दिन शुभ योगमे ले, ब्रौट निम्नलिखित मन्त्रका १२५०० जापकरके इसको सिद्धकर ले।

#### मन्तः :--ॐ किलि किलि स्वाहा।

- योग . (१) किसी भी व्यक्ति से वार्ता करने में साथ रखे, तो बात माने।
  - (२) जिसको भी यश करना हो उसका नाम लेकर जाप करेतो इसके प्रभाव से बह व्यक्ति बझीभूत होगा।
  - (३) प्रयोग के बाद चादी की डिनिया में सिन्दूर के साथ रखे।

## विजया कल्प

इसका भिन्न भिन्न मार्गमे जिल्ल भिन्न अनुपान से सेवन करने से अलग अलग फल हैं जो निम्न प्रकार से हैं '—

- १ चैत्र मास मे पान के साथ खाने मे पडित बने।
- २ बैजाल मास मे अकलकरा के साथ लाने से जहर नहीं चढेगा।
- ३ ज्येष्ठ मास में नीबू से लान से, ताबे के से रग का णरीर हा ।
- ४ आ पाढ मास मे चित्र यल से खाने मे, केण कल्प हो ।
- प्रशावण म स मे शिवलिगी से खाने मे, बलवान बने ।
- ६ भाद्र मास में रुद्रवर्ती से खाने से, सबका शिय होता है।
- ७ ग्राक्ष्विन मास मे माल कागनी से, खाने से अमरी उतरे स्वस्थ हो ।
- द कार्तिक मास में बकरी के दूध के गाथ खाने से, सभोग शक्ति बढें।
- ६ मार्ग शोर्ष मास मे गाय के घृत के साथ खाने से,दृष्टि दोष मिटे।

- १० पोष मास मे तिलों के साथ खाने से जल के भीतर की वस्तु भी दृष्टि गोचर हो
- ११ माध मास में मोथा की जड़ के साथ लाने से शक्तिशाली हो।
- १२ फाल्गुन मास मे आवला के साथ खाने से पैदल यात्रा की शक्ति बढ़े।

## यक्षिणी कल्प

(१) विचित्रा (२) विभ्रमा (३) विशाला (४) मुलोचना (४) वाला (६) मदना (७) घुम्रा (हंसनी) (८) मानिनी (६) शतपत्रिका (१०) मेखला (११) विकला (१२) लक्ष्मो (१३) काल करणी (४४) महाभय (१४) माहिन्द्रीका (१६) घ्मसानी (१७) वट बक्षिएों (१८) चन्द्रिका (१६) चत्रपाली (घंटा काँण) (२०) भीषणा (२१) जनरंजिका (२२) विशाला (२३) शोभना तथा (२४) शखिनी।

विचित्रा-सन्त्र :--ऐं विचित्रे विचित्र रूपे सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ।

विभ्नमा----मन्त्रः---ॐ ह्रींभरभरस्व।हा।

विधिः ─ एक लाख जाप करे तथा तोन कोनो का यज्ञ कुड बनाकर उसमे दुग्ध, घृत व मधु से दशास हवन करे तो विश्रमा नामक यक्षिणी सिद्ध होती है ।

🏿 🗕 साधक के स्त्री रूप में रहनी है तथा चितित अर्थ देनी है।

विक्राला—मन्त्रः — ऍ विक्राले हीं हीं क्लीं एहि एहि हां विश्वम भुधे स्वाहा । विक्रिः — स्मसान में दो लाख जाप करे। गुम्मूल व घत का दणास हवन करे।

प्राप्ति '- साधक के स्त्री के रूप में रहे। ५०० व्यक्तियो तक का भोजन दे। माधक अन्य स्त्री के साथ सगम न करे।

मुलोचना-मन्त्रः-ॐ लं लं मुलोचने सिद्धं देहि-देहि स्वाहा ।

{æिछा:—पर्वतपर यानदी के किनारे तीन लाख जाप करे। घृत से दशास हवन करे,तो सुलोचनानामक यक्षिणी सिद्ध हो ।

प्राप्ति :--आकाश गामिनी दो पादुकाएं भेट करे जिससे जहाँ चाहे जा सके।

घटना—मन्त्रः — ऍ मदने मदन बिटिकिनी आत्मीय मभ देहि २ श्रींस्वाहा। विक्रिः ≔राजद्वार पर एक लाख जाप करतथा जाति पुष्प व दक्ष संदक्षास हवन करता

मदना नामक यक्षिणां सिद्ध हो।

प्राप्तिः -- एक गुटिकाभेट करे, जिसे मृहमे रखने से अदृश्य हो जाने की शक्ति प्राप्ति होती है।

#### मानिनी—मन्त्र:—ऐ मानिनी हीं ऐहि-एहि सुन्दरि हस-हस समीह में सगमकं स्वाहा।

विधि '--जहाँ चौपाये जानवर रहे। वहाँ बैठकर १,२४,००० जाप करेव लाल फूल व तीन मधुर वस्तुओं से दशास होम करे, तो मानिनी नामक व्रक्षिणी सिद्ध हो।

प्राप्ति :- साधक के पास स्त्री रूप में आकर उसमें संभोग करें। उसके बाद एक तलवार भेट दे। जिसमें बह शिखागर बनने की शक्ति प्राप्त करें।

## हंसिनी--मन्त्र :--हंसिनी हंसयनि क्लीं स्वाहा ।

विधि: -- नगर द्वार पर एक लाख जाप करेब कमल पत्र से दशांस हवन करे तो हॉक्सी नामक यक्षिणी निद्ध हा।

प्राप्ति —साबरु को अजन भेट करे. जिससे पृथ्वी के अन्दर की वस्तुये देखी जा सके।

#### शतपत्रिका--मन्त्रः - शतपत्रिके ह्यां हीं ध्वीं स्वाहा ।

विधि -- यट बृक्ष के नीचे एक लाख जाप करेव घृत से दशास हवन करे, तो शतपिका नामक यक्षिणी सन्न हो ।

प्राप्ति - पृथ्वी मे गडे खजाने का बनाये।

#### मेखला — मन्त्र : — हुं मम मेखले ग ग हीं स्वाहा।

विधि :--पलाश वृक्ष के तीचे १८ दिन तक जाप करें, तो मेखला नामक यक्षिणी सिद्ध हों । प्राप्ति ---पतिदिन ४०० राधे तक भेट दें ।

#### विकला-भन्त्र :--विकले ऐ हीं श्रीं हुं स्वाहा।

विधि: घर मे तीन मास तक जाप करे, तो विकला नामक यक्षिणी सिद्ध हो।

प्राप्ति: - ग्रणिमा (छोटा हाना) ग्रादि विद्या दे।

#### लक्ष्मी --मन्त्र :--एं कमले कमल धारिणी हंस स्वाहा ।

विधिः . - नाल कनेर के फूलों से एक लाख जाप कर । कुड में गम्युल से दशास हवन करे । इससे लक्ष्मी नामक यक्षिणों सिद्ध हो ।

प्राप्तिः --- पांच विद्यादे तथा मनवाछित धन दे।

#### कालकाण-मन्त्र :-कौं कालकाणिके ठः ठः स्वाहा ।

बिधि: -- ब्रह्म बृक्ष के नीचे एक लाख जाप करे, मधु-मिश्रित दशांश हदन करे, तो कालकणि नामक यक्षिणी सिद्ध हो।

प्राप्ति . - सैन्य स्तभन, अग्नि-स्तंभन, मधु-स्तंभन तथा गर्भ-स्तभन की विद्या दे।

#### महाभय---मन्त्र :---हीं महामय एहि स्वाहा ।

विधिः :- इमरात में जहाँ मुद्दी जलाया गया हो, बहाँ बैठकर एक राख जाप करेतो महाभय नामक यक्षिणी पिद्ध हो ।

प्राप्ति .--रमायन दे, जिसके खाने से बृद्धावस्था नही आये व वृद्धावस्था हो तो युवा हो जाये।

## माहिन्द्री--मन्द--माहिन्द्री कुल-कुल युल-युल स्वाहा ।

विधिः :— इन्द्र धनुष कं उदय के समय निर्णुण्डो बृक्ष के नीचे बैठ कर १२,००० जाप करे, तो माहिन्द्री नामक यक्षिणी सिद्ध हो ।

प्राप्ति:--आकाक्ष गामिनी, पाताल गामिनो, नगर प्रवेण, २वन निद्ध, देव, भून, प्रेल, पिज्ञाच, जाकिनी, वेनाल, सोटिंग, आदि को दूर करने ी शक्ति दे।

**इससानी मन्त्र:**—हा ही स्युः इमशान वासिनी स्वाहा।

विधि: इम्सान में नम्न हो कर ४ लाख जाप करे, तो इमसानी नामक यक्षिणी सिद्ध हो।

प्राप्ति -एक पट्ट दे, जिससे अदृश्य होकर तीनो लोको मे घूम सके।

बट्यक्षिणी मन्त्र - ए कपालिनी हां ही बली ब्लू हंस हम्बली फुट्स्वाहा।

विषि :- बट घृक्ष के नीचे बैठ कर चादनी रात मे शीन लाख जाप करे, तो बट नामक यक्षिणी सिद्ध हो ।

प्राप्ति —साधक की स्त्री के रूप में रहकर वस्त्र, धलकार, स्वर्ण,गन्य व पुष्प बादि दे। व्यक्तिका मन्त्रः :—ॐ नमां भगवती चन्द्रिकाय स्व।हा।

क्षिधः :--- मुक्तल पक्ष की राश्चिमे एक लाख जाप करे, तो चन्द्रिका नामक यक्षिणी निद्ध हा । प्राप्ति :- अमत रसायन दे, जिससे हजार वर्ष तक जीवित रहने की शक्ति प्राप्त हो ।

घंटाकाण मन्त्र:---ऐं घंटे पुर क्षोमय राजा नाम क्षोमय क्षोमय भगवती गंमीर: स्वरप्ली स्वाहा।

विधि: - अजने हुये घण्टे के साथ बीस हजार जाप करे, तो घंटाकणि यक्षिणी सिद्ध हो।

प्राप्तिः -- इतनी शक्ति देकि पूरे नगर को भयभीत कर सके ।

भीवणाः जनरंजिका विशालाः।

#### मन्त्र :—मीषणा क्षपेत माता छिते चिरं जीवितं कर्मव्या, साबकेन भगिन्या जन-रंगिनी कालोंजन रंगि के स्वाहा ।

विधि:-- एक लाख जाप में भीषणा सिद्ध हो जायेगी। उगके सिद्ध होने में जनरजिका सिद्ध हो जायेगों। ४० हजार और अधिक जाप से विज्ञाला सिद्ध हो जायेगी।

प्राप्ति : - विशाला स्त्री के समान तथा जनरंजिका, दासी के समान रहेगी तथा भीषणा इन दोनों के प च की स्थिति में रहेगी।

शोभना मन्त्र :--ॐ अशोक पल्लवा काटकर तले श्रीं क्षः स्वाहा ।

विधि — लाल वन्त्र व माला में तीनो समय १४ दिन तक जाप करे. तो शोभना नामक यक्षिणी सिद्ध हो ।

प्राप्ति साधककी स्त्रीकेसमान रहेगी।

शंखिनी मन्त्र :--ॐ शंव बारिणी शंखा भरणे ह्यां हीं क्लीं ग्लीं श्री स्वाहा।

विधि सूर्योदय के समय गत्य माला से १० हजार जाप करे, कोर के फूल, सफेद गाय के बृत तथा बाठ प्रकार के धान्य सहित दशास हवन करे, तो ऑस्विनी नामक यक्षिणी सिद्ध हो।

प्राप्ति - अन्त व पाँच रुपये प्रतिदिन दे।

# रत्न, उपभोग, फल व विधि

भारत में भिन्न २ ग्रहों को दशा में भिन्न भिन्न रहना को धारण करने का विद्यात है। इस सम्बन्ध में निस्ताबित वर्ण विशेष रूप से बातव्य है।

साणिक्य (मानिक) कौन धारण करें — माणिक्य मूर्य का रस्त है। यदि किसी के जन्म के समय सूर्य प्रनिष्टकारी हो तो उसे माणिक्य धारण करना चाहिये।

धारण विधि: - कम से कम २ रती हा माणिक्य होना चाहिये। अपने जन्म मास की १,६, १० या २८ वी नारीख को या रविवार को प्रात काल ग्रीवा, मुजा, या अ गुली मे उसे धारण किया जाना है। लालडी ( गूर्य मणि ) को भी चादी मे जडवाकर रविवार को मध्यान्ह मे धारण किया जाता है।

माणिक्य को धारण करने का निम्नाकित मन्त्र है :--

ॐ आकृष्णेत रजसा वर्तमानों निवेशयःनमृतं मर्त्यञ्च । हिरण्येन सविता रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन् ॥

- मोती कौन धारण करें :- मोती चन्द्रमा का रत्न है। यदि किसी को जन्म के समय चन्द्रमा निर्वल है तो उसे मोती घारण करना चाहिये।
- धारण विजि: -- २, ४, ६, ११ रत्ती का मोती होना चाहिये। ७ या द रत्ती का मोती नहीं पहनना चाहिये। मोती को चांदी में जड़वाकर गुक्ल पक्ष, सोमबार को सध्या के समय ग्रोबा, भुजा, या अ गुलों में धारण करना चाहिये। इसे धारण करने का निस्माकित मन्त्र हैं:--
  - ॐ दमं देवा असपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ाय महते जान राज्यायेन्द्र स्ये न्द्रयाय, इम मनुष्य पुत्र ममुख्ये पुत्रमध्ये विष एष बोडमी राजा सोमोऽस्मांक बाह्यणानां राजा।
- मूंगा कोन धारण करें: मूंगामगल ग्रहका रत्न है। अनः संगल ग्रहकी दशा में इसे भारण करनाचाहिये।
- धारण विक्रि: जन्म कुडली में मगल ग्रह ४, द्या १२ वे स्थान पर हो तो दर्सी का मूंगा, सोने की ग्रग्ही से एटनना चाहिये। चन्द्र मगल के योग से चांदी में , मूगा जडवाकर पहनना चाहिये। प्रया १४ रत्ती का मूगा कभी नहीं होना चाहिये। प्रया १४ रत्ती का मूगा कभी नहीं होना चाहिये। संगलवार के दिन सूर्योदय से एक घटा पण्चान ग्रीवा, भुजा या तीसरी अगुली में इसे धारण करना चाहिये।

इसे धारण करने का निम्नाकित मन्त्र है: --

ॐ अग्निम्र्द्धा दिवः ककुःपत्तिः पृथिव्या अयम् । अपा रेतांसि जिन्वति ।

- पन्नाकौत धारण करें —पन्ताबुग्हकारत्न है। ग्रत बुध की दशामे ४ केरेट कापन्ना धारण करनाचाहिये।
- धारण विधि . -पन्ने को स्वर्णको में जड़वाकर अपने जन्म मास की ४,१४ या २३ तारीस्त्रको या बुधवार के दिन सूर्योदय के दो घटे पञ्चात ग्रीवा, भुजा,या मध्यमा अ गुली में धारण,करना चाहिते ।
- इसे धारण करने का निम्नाकित मन्त्र है :--

ॐ उद्बुष्ट्यस्वातने प्रति जाग्रहित्व मिष्टापूत संसृजेयामयं च । अस्मि-न्त्सधस्ये अष्युत्तरस्मिन् विश्वेदेवा यजमानश्चं सीदत्त ।

पु**खराज कौन धारण करं**.—पुखराज गुरुग्रह का प्रतिनिधि रत्न है। गुरुकी दशा में पुखराज धारण करना चाहिये।

धारण करने की बिधि: —७ या १२ कैरट का पीला पुखराज सोने की अंगुठी में जडवाकर गुरुवार को माय सूर्यास्त्र मे एक बटे पूर्व ग्रीवा, भुजा या तीसरी अंगुली में धारण करना चाहिये। ६, ११. १४ रनी का पुखराज कभी धारण नहीं करना चाहिये।

इसे धारण करने का निम्नाकित गन्त्र है :

ॐ बृहस्ते अति यदियों अहां द्युमद्विमाति ऋनुमज्जनेषु । यहीदयच्छवश ऋतप्रजात तदस्मासु द्विणं धेहि चित्रम् ।

हो**राकौन धारणकरे** -हीरा णुकश्रहका प्रतिनिधि रत्न है। <mark>णुकको दशा मेही</mark>रा धारणकरनाचाहिये।

धारण विधि - णुक्तार की प्रात ग्रीवा, भुजा या अ गुली में धारण करना चाहिये। इसे धारण करने का निम्नाकित मन्त्र है:—

> ॐ अन्नात् परिस्त्रुतों रसं ब्रह्मणा व्यपिबत् क्षत्रं पयः सोमं प्रजापितः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं शकमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोधतं मधु ।

नीलम कौन धारण करें —नीलम शनि ग्रह का प्रतिनिधि रत्त है। शनि की दशा में नीलम धारण करना चाहिये।

धारण विधि :— ५ या ७ रत्ती का नीलम धारण करना चाहिए । द्यानवार को सूर्योस्त से दो घंटे पहले से ७० मिनट बाद तक इसे एक नीले कपडे में बांध कर भुजा पर धारण कर, तीन दिन परीक्षा करनी चाहिये यदि अनुकूल सिद्ध हो, तो धारण किये रहना चाहिये । हदय पर धारण करने से यह उसे झक्ति प्रदान करना है ।

इसे धारण करने का निम्नाकित मन्त्र है .-

ॐ शक्तो देबीरिभिष्टय आयो भवन्तु, पीतये शंयो रिभिस्त्रवन्तुनः । गोमेद कौन धारण करें: –गोमेद, राहु ग्रहका प्रतिनिधि रत्न है। राहुकी दशा में इसको धारण करने से लाभ होता है। धारण विधि:—गोमेद ६, ११ या १३ कैरट का होना चाहिये। ७, १० या १६ रत्ती का कभी नहीं होना चाहिये। इसे धारण करने का समय सायंकाल के अनन्तर दो घंटे रात तक है।

गोमेद को धारण करने का निम्नाकित मन्त्र है .-

ॐ कयानश्चित्र आभुव दूती सदा वृधः सला कया शचिष्ठया वृता ।

लहसुनिया कौन धारण करें.—लहसुनिया, केतु ग्रहका प्रतिनिधि रत्न है। केर्जुकी दशा में इसे धारण करना लाभ प्रद है।

**धारण विधि**ं— ३, ४, या७ कैरट का लहसुनियाधारण करनाचाहिये। २,४,११या १३ रत्ती क निषिध है। इसको चांदी में जब्बाकर अर्खरात्रि में धारण करनाचाहिये।

लहमूनियाको धारण करने का निम्नांकित मन्त्र है

ॐ केतुं कृष्वन्न केतवे पेशोमर्थ्या अपेषसे । समुषद्भिरजायथाः ।

11 0 11

# श्वेतार्क कल्प

बिधि -- बानिवार के दिन बुझ के पास न्यौना देने जाये नो सर्गप्रथम 'सस कार्य सिद्धि कुरु कुरु वाहा" यह सन्ध्र वृक्ष के गामने हाथ जोडकर बोले और चदन, चावल, पुष्प, नैचेय से पूजन करें, घूं। दे और मोली बाधकर आ जाये। दूसरे रोज रिव पुष्प नक्षत्र को सुबह से पहले २ वृक्ष के पास नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर जाये श्रीर निस्त सन्त्र बोलकर वृक्ष की जड़ को घर ले असे। जड़ पूर्व या उत्तर की ओर सृह करके लेनी चाहिये।

## मन्त्र :--ॐ नमो भगवते श्री सूर्याय हां हीं हूं हः ॐ संजु स्वाहा।

इस मन्त्र से मूल को लाकर पचामृत से धोकर ऊर्ग व शुद्ध स्थान पर रख दे, तस्पञ्चात् पुष्य नक्षत्र रहते उस जड से भगवान पार्श्वनःथ की सूलि बनावे व निम्नलिखित मन्त्र से पूजा करे। इससे श्रीगौनम गणेशजी की सूर्ति भी बनाई जाती है।

## मन्त्र :---ॐ नमो भगवति शिव चके । मालिनो स्वाहा ।

उपरोक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित कर फिर किसी भी कार्यवश साथ मे लेकर जाये, तो अवश्य सफल हो इस सम्बन्ध में निम्नांकित वाते और ज्ञातस्य है।

- (१) जहां सफोद आक होता है कहते है कि वहां आजपास गड़ा हुआ धन होना चाहिए।
- (२) सातवी ग्रन्थि में ऐसी गाठ पडती है कि उसमे गणेश जी िक सूडवाली आकृति बनती है। यदि दक्षिणावर्ती सूडवाली आकृति के श्री गणेश मिल जाये, नो बहुत चमत्कारी होती है।
- (३) पुरुष के दाहिने हाथ और स्त्री के वाये हाथ मे इस वाधने से सौभाग्य व लाभ होता है।
   ऐसा माना जाता है।
- (४) वध्या राति की कमर मे बाधने से सतान की प्राप्ति होती है।
- (খ়) মুন को ठण्डे पानी मे घिसकर लगाने से विच्छू आदि का जहर व हर प्रकार का जहर उतरता है।
- (६) मूल में गोरोचन मिलाकर गुटिका कर तिलक करे तो सर्वजन वश हो।
- (७) यह मूल. वच, हल्दी तीनो बराबर मिलाकर तिलक करे, तो ग्रधिकारी वदा मे हो ।
- (r) मूल, गोरोचन, मैनासिल भ्रागराज चारो मिलाकर निलक करे, तो श्रधिकारी वण मेहो।
- (६) मूल, हत्दी कुट (लाज कुरी) स्वरक्त से भोल पत्र पर लिखकर हाथ मे बोधे,सर्वजन बश हो।
- (१०) मूल, वीर्यभ्रंगराज, मिलाकर ग्रजन करे, तो अदृश्य हो।
- (११) मूल का मेघानक्षत्र मे कस्तूरी मे ग्रजन करे, तो अहत्र्य हो ।
- (१२) मूल कावच के साथ धिसकर हाथ के लैप करे तो हाथ नहा जले।
- (१२) मूल को छाया मे सूखा कर, जुलं कर प्रुत के साथ घाटारत्ती की मात्रामे खाने से भूत, प्रेन दूर होते है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। देह की कांति कामदेव के समान हो जाती है। ४० दिन थोडी मात्रामे सेवन करे। ऊपला का अनुभव हो, तो छोड़ दे।

पंचांग फल, फल, जड, पत्ते व छाल को प्रधाग कहते है।

पंच भेल: कान, दात, आख, जिल्ला, और स्ववीर्यको पाच प्रकार का भेल कहते हैं।

मुलः - किसी भी पेड की जड़ को मन वहते है।

चवा: — एक वृक्ष पर दूभरावृक्ष निकल आता है। उसे बदाकहते है। उस वृक्ष की गांठ लेना
 चाहिय।

अपनी मा का नाम कागज पर िल्लकर, मस्तक के नीचे दवाकर सोंने से स्वयन दोष कभी नहीं होता है। श्रौर यह रोग मिट जाना है।

काले धतूरंकी जड़ ६ मासा प्रमाण चूर्ण कर कमर मे बॉधने से, स्वप्न दोष कभी नहीं होता है ओर बवासीर रोग ठीक होता है।

# हीं कार कल्प

सवर्ण पार्श्वं लय मध्य सिद्ध मधिश्वरं मास्वर रूप मासम्। खन्डेन्द् बिन्द् स्फुट नाद शोभं, त्वां शक्ति क्रीज प्रमना प्रणौमि ॥१॥

अर्थः — जिसके पार्क्वमे (स) वर्ण है (ऐसर, 'ह') 'ल' धौर 'य' के मध्य मे निद्ध विराजमान है। ऐसा 'र' उनके अन्दर इ' स्वर है जिसकी कान्ति दैदित्यमान सूर्य के जंसी है, और जो धर्य चन्द्र (कत) विन्द्र और स्पष्ट नाद से कोमा पा रहा है। ऐसा यह शक्ति बीज है। मैं नुमको उल्हासपूर्वक मन मे भावपूर्वक स्कृति करता हूं। १॥ नमन करता हूं।

> हीं कार मेकाक्षर मादि रूपं, मायाक्षरं कामद मादि संत्रम् । वैलोक्य वर्णं परमेष्ठि बीज, विज्ञाः स्तुवन्तीशभवन्त मित्यम ॥२॥

अर्थ .—हे ईश हो कार प्रापनी विद्वान पुरुष ही कार, एकाक्षरी, आदि रूप मायाक्षर कामद, आदि मन्त्र, त्रेलोक्य वर्षो और परमेष्टि बीज, ऐसे विशेषणों ने र्ृति, करते हैं।

> शिष्यः सुशिक्षां सु गुरोर वाष्य, गुचिवंशी धीर मनाश्च मोनो । तदात्म बीजस्य तनोतृ जाप मुपांगु नित्यं विधिना विधिजः ॥३॥

- अर्थ:—सद्युक के पास पूर्ण आजा प्राप्त करके, विधि का जानने वाल शिष्टा वा परित्र होकर सर्व इन्द्रियों को वश में कर पूर्ण रूप में, मन में धर्य धारण कर, मान रखार उस आरम बीज ही कार का विधियुक्त उपास् जाप नित्य करना चाहिये।।३।।
- चिशेष ही कार के जाप व ध्यान करने वाले का प्राग्न गुरु से आझा प्राप्त करना नाहिए।

  फिर स्वयं पूर्णक्षेण णुद्ध होकर अर्थपूर्वक इन्द्रियों को वण म करना हुआ मौन से
  उपाणु जाप करें। जाप करने के पहले मकलोकरण करना परम आवस्यक है। यहा उपाणु जाप का अर्थ है कि दिना बोले मन्त्र पढना, जिस में होठ हिलते वह । जाप १ लक्ष करना चाहिये। जाप करने का स्थान देवन खडी से रणा हुआ मकान हों, सफेद ही कपडा हो, सफेद ही अश्र का भोजन करें, सफेद ही मालह∴ तथ करने वाले को अपने शरीर से सफेद बटन का विलेपन करना चाहिये। पक्ष भा णुबल हा, पहल एक तास्त्र पत्र स्रथवा सोना, चौदी वा कासे के ऊपर की कार खुदवा ले, फिर ही

कार यत्र का पचामृत अभिषेक कर के, उत्तमोत्तम अप्ट इब्बों से पूजा करें, फिर अ-ही तम की आराधना गुरू करें। जाप करने वाले की एकासन अथवा उपवास करना जरूरी है। उपवास कृष्णपथ की अप्टमी वा चतुर्देशी को करके विद्या प्रारायना कर गुलन पक्ष में भी कर सकते है। पद् कर्मी के लिये कोप्टक को देख लेवे। उपवास करने वाले माधक को दम हजार जाप से भी विद्या सिद्ध हो जाती है। विद्या सिद्ध हो जाने के बाद इस माया बीज हो कार को जीन-कीन कार्य के लिये किस किस वर्ण का स्थान करना चाहिते सो कहते हैं। (सफेद रग का ही? कार च्यान करने का फल")।

## त्वांचिन्तयन् श्वेत करानुकारं, जोत्स्नामयीं पश्यतिया स्त्री लोकोत्मा ।

### (म) श्रयन्ति तंतत्क्षणतो नवद्य विद्या कला शान्तिक पे हिट कानि ॥४॥

अर्थ : - चन्द्रमा के समान उच्चाल ही का घ्यान करने वाले को सर्व विद्याए , सब कलाएं और बातिक पीटिश्क कर्म तस्त्रण सिद्ध हो जाते है । जो ही को तीन ोक में प्रशासमान होता हुआ ध्यान करना है । शौर मुक्लवर्ण का ध्यान करना । उनकी विकास को नाम होता है । अनेक रोगो का नाग, तथ्मी और सौभाग्य की गिल, वधन सं मुक्ति । तथे काट्य की रचना णिल प्राप्त होती है । नगर से क्षोभ पैदा करने की बाबित और आज्ञा ऐबावर्य की को पीति होती है । स्वाप्त की प्राप्ति करने की बाबित और आज्ञा ऐबावर्य को प्राप्ति होती है । स्वाप्ति करने की बाबित और आज्ञा ऐबावर्य को प्राप्ति होती है । स्वाप्ति करने की बाबित और आज्ञा ऐबावर्य का स्वाप्ति होती है । स्वाप्ति करने की बाबित और आज्ञा ऐबावर्य का स्वाप्ति होती है । स्वाप्ति करने की बाबित और आज्ञा ऐबावर्य का स्वाप्ति होती है । स्वाप्ति करने की बाबित और आज्ञा ऐबावर्य करने की स्वाप्ति करने स्वाप्ति स्वाप्ति करने स्वाप्ति करने स्वाप्ति करने स्वाप्ति करने स्वाप्ति स्

# "रक्त ह्रीं कार के ध्यान का फल"

त्वामेव बाला रुणमण्ड लाभं स्मृत्वा जगत् त्वाकर जाल प्रदी स्। विलोक तेयः किल तस्य विश्व विश्वं भवेदवश्यम वश्यसेव ॥५॥

अर्थ-हे ही धर तुम उदित हुए बाल पूर्व की कास्ति के समान अरुण हो। आपके अरुण मण्डल में सारा ससार विहित है। ओ इस रूप में आपका ध्यात करता है उसके वहा में समस्त ससार अवस्य हो जाता है। अन्य आचार्यों के मानुपार लाल वर्ण के ही कार ता ध्यात करते से समीहत, आवर्षण और अक्षोभ भी होता है।।।। स्त्री आवर्षण के लिए स्त्री के योनि के मध्य में ध्यात करता।

# पी तवर्णी ह्रीं कार के ध्यान का फल यस्तप्त वामी कर चार दोपं, पिङ्ग प्रभंत्वां कलयेत् समन्वात्। सदा मुदा तस्य गृहे सहेलि, करोतिकैलि कमला चलाऽपि ॥६॥

अर्थः :— जो पीले कान्ति सहित तुमको तप्त सुवर्ण के समान सुन्दर सबत्र प्रकाशमान ध्यान करता है । उसके घर में चलाय मान लक्ष्मी भी धानन्द और लोचा सहित क्रिडा करती है । वह स्तभन कार्य और शक्तु के मृत्य बन्धन में उत्तम कार्य करता है ॥६॥

# 'श्याम वर्ण हीं के ध्यान का फल'

यश्यामल कज्ज्लमेचकाम, त्वां वीक्षतेवा तुष धूम धूम्रम विपक्ष पक्षः खलु तस्यवाना, तताऽभ्रवद्या त्यचिरेण नाशम् ॥७॥

अर्थ .—जो साधक ही कार मायाबीज को काला काकल के मान स्थाम वर्ण रूप अथवा हिलके के धुजा के समान स्थान करना है। उसके शह समृह शण भर मे नाम को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे पबन से मेघ बिवर जाते हैं। कि सन्देह शक् को मरण प्राप्त करा देता है। और नीच वर्ण का (ही) तुम्हारा ध्यान करने से बिढेपण और उच्चा-टन करता है।।।।।

# कुडती स्वरूप ह्रीं के ध्यान का स्वरूप

आधार कब्बोदगत् तन्तु सूक्ष्म लक्ष्यद्भोवं ब्रह्म सरोज वासम् । योष्यायति त्वां सर्व िन्दु बिम्धा मृतं स च स्यात् कवि सर्व भौमः ॥म।

अर्थ. जो मृत्यधार करद में से निकतना हुआ तस्तु के यमान स्हम सुम्झानाडी में रहने वाले लक्ष्यों (चत्री) को भेद कर ऊपर जाता हुआ अन्त में सहस्रार कमल में रह स्थिर हो कर वहाँ चन्द्रमा के विस्त्र के समान अमृत भर रहा हो ऐसा ही कार माया बीज का ध्यात करता है वह साधक कविओं में श्रीष्ठ चन्नविति हाता है ॥६॥।

फल श्रुति षड् दर्शनि स्व स्व मतावलैपैः स्वे 'दैवते त (स्व) समय बीज मेव । व्यात्वा तदाराध्न वैभवेन. भवदे जेयः परिवारि वृग्दैः ।।६।।

अर्थः -- पड्दर्शन के जान कार ७.१ने ७.५ने इंग्ड देवता ही कार बीज का घ्यान करके वे आराधना के वैभव में प्रविष्ट होकर वादिओं के समृह से अजेय बन जाते हैं। ऐसा इन माया ग्रीज का अतिशय है।

# कि मन्त्र यन्त्रै विविधागमोलै: दुःसाध्यसं नीति फजाहर लाभैः

सुसेब्यः वः (सद्यः सुसेब्यः) फलचिन्ततार्याश्चिक प्रदश्च (त) सिनेत्व मेकः ॥१०॥

चौरारि-मारि-ग्रह-रोग, लूता भुनादि दोषा नल बन्ध नोत्थाः । भियः प्रभावान तव दर मेव नश्यन्ति पारीन्द्रखारि वेशा ॥११॥

अर्थ जैसे बनराज पिह की गर्जना से हाथी दूर साग जाते हैं, वेसे ही कार नुस्हारे प्रभाव से चार, गागु मारी, ग्रह, गीग ह्रता रोग तथा भूत, व्यवर, राक्षम, प्रोत, टाकिनी, णाकिनी पिणाचदी दोग श्रीर अग्नि तथा बन्धन से उत्पन्न होने वाला भय दूर हो जाते है ॥११॥

प्राप्तोत्यपुत्रः सुतमर्भहीनः श्री वायते पतिरभोशतीह । दुःखो सुखी चाऽम भवेन्न कि कि, त (त्व) द्रुपचित्ता मणिवित्तनेन ।।१२॥

अर्थ .—िवत्तासणि समान तुम्हारे रूप का चितन करने से क्या-का प्राप्त नहीं होना ? जिसको पुत्र नहीं है उसको पुत्र की प्राप्त होती है, जिसके पास लक्ष्मी नहीं है उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सेवक भी स्वामी यनता है तुःखी भी अन्यत सुखी होता है।।१२।।

विशेष—इस ही कार को नाधक सालवन ध्यान से निरालवन ध्यान करे फिर निरालवन ध्यान में से पराधित ध्यान करें, उसके बाद उल्टा पराधित ध्यान में से निरालवन और गिरा-लवन में से सालवन ध्यान करें, इस प्रकार ध्यान करने से प्रनेक सिद्धिया प्राप्त हो जाती है। सल बन बाह्य पर आदि आलंबन सहित ध्यान ॥ निरालबन –बाह्य आल बन बिना केवल मन के द्वारा हीकार की आवृतिका ध्यान करना । पराश्चित ही कार से बाल्य ऐसे परमात्मा के जुणादिका ध्यान करना ।

पुष्पादि जापानृतहोम पूजा, क्रिया धिकारः सकलोऽस्तुदूरे ।

## य केवल ध्यायति बीज मेव. सौमाग्य लक्ष्मी वृर्णुत स्वयंतम् ॥१३॥

अर्थ :--पृष्ण वगैरह के जाप से क्या, वी के होम से भी क्या, पूजा वगैरह समस्त क्रियाओं का अधिकार दूर रहा, किन्तु केवल तुम्हारे बीज रूप ध्यान से समस्त सौभाग्य रूपी लक्ष्मी स्वय वरण, करती है।।१३।।

#### महिमा:---

त्वतोऽपि लोकः सु कृतार्थ काम, मोक्षान पुमर्भाश्वतुरो लशन्ते । यास्यन्ति याता अथ यान्तिये ते, श्रेय परं त्वमहिमा लवः सः ॥१३॥

अर्थं - नुस्थारे प्रभाव से लोक धर्म, अर्थ, काम और मो। नार पुरुषार्थों की प्राप्ति करने हैं। जो मोक्ष का स्थान है उसको प्राप्त कर रहे हे कर गये है और आगे भी करने। वे सब नुष्यारी पश्चिमा ना अंग मात्र है। बयोकि एक ही कार मात्र बीज के अन्दर चौबीस नीर्थं कर, चौबीस यक्षणी, समाविष्ट है। ह्रीकार को सिद्ध परमेष्टि बाचक भी इहा है, अंद इस ह्री का में धरणेन्द्र पद्मावनो पार्शनाथ प्रभू का भी बास है। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक को ह्री कार का कैसे स्थान चाहिये सो बताते है। बुक्त, पर्वत, जिलाओं से रहित आनन्द दायक जात अद्वितीय क्षीर से परिपूर्ण जैसे क्षीर क महासागर हो ऐसी इस पुथ्वी का चितवन करें। फिर ऐसी पृथ्वी के बीन अष्ट दल कमल, कमल दल पर ह्री

आनन्द दायक शात अद्वितीय शीर से परिपूर्ण जैसे क्षीर कः सहासागर हो ऐसी इस पृथ्वी का चितवत करे। फिर ऐसी पृथ्वी के बीत अण्ड दल कसल, कमल दल पर ही कार उसके बीच कणिका में स्वयं में उड्ज्वल कान्तिमात पद्माक्षत लगा कर बेठा हुं ऐसा चितवत करे। फिर स्पर्य को चतुर्वुंख तीर्थं कर, के समान समवसरण सहित ध्यात करे, चारो गितयों का विच्छेद करने वाला सर्व कमों से रहित पद्मासन से बैठा हुआ स्वेत स्कृटिक के समान सोभा को प्राप्त कर रहा हूं उसके बाद ब्रह्मरध्र में स्थापन किया हुआ स्कृटिक के समान बांभा को प्राप्त कर रहा हूं उसके बाद ब्रह्मरध्र में स्थापन किया हुआ स्कृटिक के समान वर्णवाला ही कार के बीच ग्रंपनी घारमा को बैठा हुआ देवे फिर ही तार के प्रत्येक अंग से अमृत भर रहा है। और उस ग्रमृत में मेरी ग्रास्मा का सिचत हो रहा है, ऐसा चितवत करे, ऐसा ध्यात करने से साधक तद भव मोक्ष सुख पा लेता है, ग्रववा तीन चार भव में नियम से मोक्ष पा लेता है।

विधामयः प्राक प्रणवं नमाइन्ते, मध्येक (च) बीजननु जग्नपाति तस्यैक वर्णा वितन्योतय वन्ध्मा, कामार्जुं मी कामित केव विद्या ॥१४॥



जयसिहपुरा खोर (कानीखोह) के दिगम्बर जैन मन्दिर की मूल वेदी में — १०८ ब्राचार्य गणधर श्री कृत्युसागर जी महाराज



दिगम्बर जैन मन्दिर जयसिहपुरा खोर पर १०६ आचार्यश्री कृत्युसागर जी महाराज व गणनी १०५ प्रायिका श्री विजयमनी माताजो आहार लेते हुये, पास मे मन्दिर के मानद-व्यवस्थापक, श्री लल्लुसाल जैन गोधा, दिलाई हे रहे हैं।

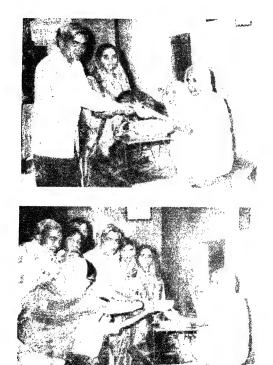

जयपुर निवासी गर भक्त संगीताचार्य थी शास्तिकुतार गमवात्र आवार्य था क चातुसास अकत्व जिला मीलापुर ( महाराष्ट्र ) में माताओं के केश लाचन समारीह के बाद अपने परिवार जनी के साथ विरुद्धां व यहब भर्त के ने हुए।

- अर्थ: जो साधक पहले प्रग्णव "ॐ" और ग्रन्त में "नमः" मध्य में अनुपम बीज "ही" कार का बार बार जाप करता है, उसके पर्व मनवांचिद्धत कार्य एक वर्गबाही श्रवस्य और कामधेनु के समान हीं कार विद्या विस्तारती है, इसको एकाक्षरी विद्या कहते 'है' ॐ ही नमः ।१५।
- नोट ध्यान रहे कि गुक्ल ध्यान का ही की छोड़ कर बाकी पिली, लाल, काली, जो भी वर्ण का ध्यान करने का आया है, उस उस वर्ण के ही, को शत्रु के हृदय में ध्यान करेमारण कर्म के लिये शत्रु के नाभि मे ध्यान करें।

मालामिमा स्तुतिमयीं सुगुणां त्रिलोकी।

बीजस्य यः स्दहृदये निधयेत् ऋमात सः॥

अङ्कऽष्ट सिद्धिर वशा लुठतीह तस्य

नित्यं महोत्सव पदं लमते कमातु सः ॥१६॥

अर्थः -- जो मनुष्य त्रैलोक्य बीज रूप अच्छे गुण वाली स्मुति रूपी इस स्पी इस माला को तीनो काल अपने हृदय मे धारण करता है, उसके गोद में आठो सिद्धिया अवश्य बन कर नित्य ही आती है और कम से मोझ पद की प्राप्ति कराती है। १६।

## सोना चांदी बनाने के तन्त्र

(१) स्वर्णमाक्षिक = मासा

पारा

४ मासा

तावा ४ मासा

सुहागा ४ मासा

इन सबको मिला कर 'कूप्पी' में डाले 'फिर ग्रग्नि मे गलावे' तो गृद्ध चांदी हो।

- (२) गंधक को ओटा कर (गर्म कर) प्याज के रस में भुजावे १०६ बार, फिर उस गंधक को चांदी के साथ गलावे तो सोना होता है।
- (३) हिंगुल शुद्ध १८ तोला, अभ्रक ३२ तोला को एकत्र करके रूद्रवन्ति के रस में घोट कर, चादी के पत्ने पर लेग करके पृट देवे, तो सोना हो ।
- (४) सागबीज एक जात की बूटी होती है। उसके पत्ते की लुगदी में तांबार खकर अग्नि में फुकेतो स्वर्णवने।
- (प्र) गाथा:-नाग फणिए मलं, नागण तोए एणगभनागेण

## नागण होइ सूवणं धमत पुण्ण जोगेण ।।

#### समयसार जयसेनाचार्य की टीका मे।

अर्थः -- नागकणी की जड लेना, चादी गलाइ हुई लेना, उसमे सिन्दूर मिलाकर घोटना फिर उस द्रश्य को अग्नि में घोकनानो सोना बनता है, यदि पुण्ययोग हुआ तो।

- (६) गुद्ध हिंगुल का एक तीने का डला लंकर उस हिंगुल के डले को गोल बेंगन काला बाला को चीर कर उसमें उस हींगुल को रख कर उपर से कपड़ा लपेट कर, फिर सिट्टी का उस बेंगन पर लुब गांडा लंप करे, फिर उस बेंगन को अंगली कड़ों के अग्दर रख रख कर जलावे, जब कण्डों की अग्नि जल कर बांत हो आवे तब उस बेंगन की निकालों। बेंगन के अग्दर से उस हिंगुल के डले को किंगल लोंबे। देनी नरह कमश १०० बेंगन में उस हिंगुल के डले को कू के। यह रसायन नेयार हो गई। दे सरसायन में से एक रसी शेंकर एक तोला तांबे के साथ मिला कर बूर्यों में गलांबे तो १ नीला सीना तैयार हो जायगा, लेंकिन णमोकार मन्त्र का सतत जप करना होगा।।
- (७) नोहे के लुपा चेउधा चेपका सेर दुधाचेमा लोल सारखत्याल सेराचा दुधत्या भर मिलउन सख्या समोल तोले ६ आन घालणे धोडयाची चूल करणे वर लोट के ठंव ने शनसेमी अग्नि देवी रुचिक आटवने मगपुरे करने म्हण जे कल्क झाना जतन ठेवरों तोला १ लॉब्या चेपानी करणे रसिकिंगे लागलाम्हण जे सामध्ये अर्द्ध मासा कल कणे काटकाणे समरस करणे हालवने भुसीस धमकव ने से नाचे मुसील वोलने घड भाल्यावर काढने म्हण जे शृद्ध धवल होय ।।इति।।
- (५) कई होय अर्द्ध मेला होय मागुनो पानी कर ने एक तोल मास दाने तोले रूप मिलविणे धवल शुद्ध ेय हाएक तोल्याचा अनुपान।
- (१) लाल फूल वटो लापान बहुत होय है रानोरान जडभूल का किया थाना । नाथ कहे कथील हुआ रूपा वटोल पान सफेद फूले येफैं लासव ही रान एक थेव से पारा मारू नाथ कहे कंचन रूप ।
- (१०) जरून तोला १ पॉढ्याव सूच्याभावनासात देशों मगपत्र करसों कंटक वेधनीताइन रसान सिजवे म्हण जे एक फुट जाने मागुते लाइन सिजवने म्हण जे पुटि २ फाले मागुते लाइन एसे पुट सात देणे मगपुरे करसों मगएक मुसीत घालोन कोलसावर क्रेंक्डन कोल से पेटवावे स्थाचे पानीकरणेरस वरापि घललाम्हण जे मगकांही घोड़ी

बहुत मुस थोडी बहुत घड फाल्या बर रस जो मुसीर ढले सरल तो त्या मध्ये पारा तोला १ मे लबने पारा व जस्त तत क्षण एक होती मग ते खला मध्ये बारीक करून टेवणें म्हण जे कलक सिद्ध साध्य फाला एक करून टेवणे नाब पत्र कटा बेधनी करून मग रूर्ड चेपाना चा रस काहुत है वर्णे मग नाम्न पत्र लाऊन रूई रसात सिजबने एसेपुट ७ देगो मगपूरे करणें मग ध्वेते फालीया एक मुनीत खालणे त्याचे पानी करणें।। इति।।

घुर्जस्य माग त्रतय नेकंकं नाग वेगयोः ।। ११ ।। समावर्त्य विचुरायार्थं सिद्ध चर्णेन पूर्ववत् । नागमेंक द्वयंशुल्वंषट् शुल्वं चैकं पन्नगं।। १२।। रूच्वाधियातंत् तच्च् हेमगेरिकं ॥ १३ ॥ रूध्वाध्मातं पुनश्चणें सिद्ध चर्णे न पुर्ववत । गंध केनहतं शुल्बं माक्षि कं कंच समं समं ॥ १४ ॥ हंस पाच्यि त्रक द्वायै दिन मेनं विमंदयेत्। तैनैव तार पत्राणिलिप्त्वा रूध्वा पुटेप चेतु ॥ १५ ॥ समुद्ध पुटा त्पश्चा त्कृत्वा पत्राणि लेपयेत । पूर्वक ल्केन रूध्वाथपुटं दत्वा समुद्धरेत् ॥ १६ ॥ इत्येवं सप्तधा कूर्यातार मायाति कांवनम् । इति । राजावर्त्तीच पारापत सलं समं ॥ १७ ॥ असित्यसेन कुरू तेस्वर्ण रोप्यं च पूर्ववत् । इति । रसे शिर्राष पूष्पस्य आर्द्र कस्य रसै सर्म ॥ १७ ॥ भावयेत्सम वाराणि राजावर्तसु चूणितं । तेनैव शत स्वर्णतार दुतं समं॥ १६॥ वेधयेत सर्व मांशेन वित्सद्धं दिव्यं भवति कांच नं । इति । कृंकूमं विमलं ताप्यं रस कंद रदं शिला ॥ २०॥ राजावर्तं प्रवालं च राजी गेरिक टंकणं। संधवं चुर्ण ये त्तुत्यंम शीत्यंशेन वेधयेत । काश्व माच्या द्रवेः समं ॥ २१ ॥

णमं मर्घतु तैरूध्वा आरण्योत्पल कं पुटेत् । इत्ये वं तुत्रिधा कुर्यान्मर्वितं पुट पाचितं ॥ २२ ॥ तर्द्धं हिंगुलं शुद्धं किप्त्वा तस्मिन्वि मर्दये त्कांजि कं यमि मात्रंहि पुटे नं केन पाचयेत ॥ २३ ॥

अस्य करुकस्य मार्गकं भागा श्वस्वारिहाटकं।
अंधभुर्वाग तंष्मातं समादाय विच्नूणयेत्।। २४॥
पूर्ववत्पूर्व वत्करुकेन रूष्या दंयं पुटे पुनः।
अनेन षोऽशां शेनसित वर्णं वेध येत ॥ २४॥
सेचये त्कांगुणी तैलं रक्त वर्णंन भावित।
पुनवंष्य पुनः सेस्य षोडशांशेन बुद्धिमानं।। २६॥
एवं वार त्रयं वेध्यं विव्यं भवित कांच नं। इति।
ताम्न तुल्य स्य नागस्य शोध येत् ध्यमनेन च।
ताम तुल्यं णुद्ध हेम समा वत्यं तिपत्रयेत्॥ ३२॥
इष्टि का तुवरी चैव स्फटिका लवणं तथा।
गेरिकं भाग बृद्धं शं मारना तेन पेषयेत्॥ ३३॥
तेनिलिप्तवा पूर्वं पत्रं स्थ्या मान पुटे पचेत्।
एवं पुनः पुनः पाच्यं थावत्स्वर्णं विशेषितं॥ ३४॥

तत्स्वर्णताम्न संयुक्तः समावत्र्या तुपत्रयेत्पूर्व बत्पृट पाकेन पचेत्स्वर्ण विशेषितं ।। ३५ ।।

इत्येवं षङ्गुणं ताम्न स्वणं वाहां क्रमेण तत्। तत्स्वणं जायते दिव्यं पद्मराग समः प्रमः ॥ ३६ ॥ षङ्त्रिशेन ते नैवमस्ट वर्णेतु वेध येत् । तत्सर्वं जायते दिव्यं दशवर्णं न संशयः ॥ २७ ॥ इति । समं ताप्यं ताम्न चूर्णं ताप्यार्ट्डं लोह चूर्णकं। कन्या द्वावं क्षणं मर्खं ते रे व मर्दयेत् ॥ ३६ ॥ एवं बाराइच तुर्घाट्ट त तः शुष्कं विच्चूणेयेत् ॥ षोऽशां शेन तंनैव मण्ट वर्णं तु वेधयत् ॥ ४० ॥ तत्स्वर्णं जायते विध्यं दश वर्णं न संशयः ।इति । गंधकेन हत स्वाल्वं दर्दाद्धं युत सुनकस् । मन शिले समायुक्तं मातुलिंगेन मदं ते ॥ नाग पत्र प्रलेपानां तियुटं कुंक मारून सन्नमस् ॥ तार वेदश्य त्रिगुणं शैतं तारामायात कंचनस् ॥ १ ॥

गधक लेके बाटे पानी से तावे चे तगड को लेप करे। ग्रामिदेय ताम्र भरेनतर हिशुल जस्त मनशिल समक्षाः लेय वा ताम्र मरलेला एकम् करिनिंद् रस से खरल करे दिन इनंतर सीस को पत्र करीते वाट लेली जिनक तेपत्रास लेप करे सग रान गोविरी की ग्रंगार कापुटती न देय। तर ते शीस मरेग नतर ३ भाग चांदी १ भाग ते नाग भस्म मुसमे गलावे वसु थाय।। इति॥

गन्धकेन हले मुल्वं दर देन समान मिता ॥
तत समा मित शिला गुक्तं मातु लिंगेन मर्दताम् ॥
त्रिषट्ट पुट नं नागं कु कुमारुन सन्न मम् ॥
पोडशं शतार वेदांत एवं भव नु कांचनम् ॥ २ ॥

गंधक से ता बामारे हिशुल क दोई समान मन शिल लेप निवृरस मे मर्दन करे शीशे पनराको लेप करेननर रान गांबि रोके छपुट दे अग्नि की मूनर कुंकम सारभस्म होय पोडण भाग चांदी एक भाग ते भस्म एक भाग मुसमे गलावे पीत ॥ इति ॥

> गंधिकं मधु संयुक्तं हरि वीयेंन मर्दताम ॥ भमिस्ता मास मेकं तारा मयात कंचनम् ॥ ३ ॥

गन्धिक मदुपारा एकत्र करी खल करै दिवस २ बौझी मे भरे। उकरडा मे गाढे मास १ मग काठून तोलाचादीमुमासादेय वसु।। इति।।

> हार मेकं मयं तोरं तार नीक्षण चतुर्गठां ॥ चतुरुष्ट मध्टवंगं च वंगं स्थंभन रौषधंम् ॥ ४ ॥

पीतल चादी पौलाद रेत ४ कथील भाग द एकत्र मुस मेंगलावे, एक मेक होय जाय

तव निकाल लेय ते जिनस घट होय नतर वारीक वाटी तोला कथील को पानी करी एक मासा कथीला सी देय रजत ॥ इति ॥

हिंुलक उत्तम लेय तीला १ खंडा काले वैगन में भरे। किर बैगन की कपर मिट्टी का लेप करे। अगिन में देय जब बैगन पक जाय, ठड भये काटे। एसे १०८ वैगनमें पकावे। एप्रमाण करे अस्म होय ते भस्म नोला ताबे को गुंज देय वसु॥

#### मन्त्र :--ॐ नमो अरिहंताणं रसायनं सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ।

इस मन्त्र का जाप्य ४५०० करे।। इति।।

जूनी ईट लेय १ साचे दल बाटे ८ के सममधी खड्डा करके खड्डी में पारा भरें तोला २ मग जस्ताची बाटी ना पाच की ऊपर बौधी ढेवे। पारा को ऊपर मग भीताल बाटी की सधी (सांठ) गुड चुना ओ मुचे मग तीन पत्थर के ऊपर ईंट चड़ावे। नीचे घगार नर बेर की लांडी की देय प्रहर १६ मगने बाटी ऊपर हजार नीब्र को रस लेप चो बादे सोलह प्रहर मग ठंडी भवे निकार नारियल फोडे।

#### मन्त्र जप :--- अ नमो भवावते अर भटे मम रसायनं सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ॥

जप १०,००० नंतर ते भस्म परकी तोलाताबे को गूंर १ देय उत्तम पीत । जस्त भस्म देय तरमध्यम भगार ।। इति ।।

#### पारास्तंभन का तंत्र

मन्त्र:—अल बांधे, थल बांघो, बांघो जल का नीरा, सात कोस समुंदर बांघो, बांघो बाबन वीरा, लंका ऐसी कोट, समुंदर ऐसा खाइ, पारा तेरा उडना बांघो, शिव तोर वी जाई बंघ जा पारवती की दोहाइ ॐ ठः ठः स्वाहा।

विधि: इस मन्त्र को 4-मलाक्ष की माला से पूर्व की तरफ मुख करके चौरासी हजार जप करें, दशास ग्रनिन में आहृति देवे, होम इच्य, खोबा, १ मेर, शहद १ सेर, मीप १ सेर, दूध १ सेर, घी १ सेर, ग्राम की लक्डी। तब मन सिद्ध होता है।

मन्त्र सिद्ध हो जाने के बाद पारा एक रुपया भर से लेकर नोसो भर पारा तक एक पात्र में धर, छोटा विन्यारी बूटी का बो चार पत्र डारि, इसी मन्त्र की १०८ अथवा तीन, अथवा सात, अथवाएक इस बार मन्त्र पिठ २ पारा कुं फूक के ताक ते जाना, मन्त्र पढ़ने जाना, अच्छी भाति डाकी के गोबडे (कड़े) में र २ में र के अगिन में कप रोटी करके डार देना, पारा की चाटी हो जायगी। यह भिद्ध सांबर मन्त्र हे रसायन का।

(१) गधक एक भाग,पारा दो भाग,हरनाल भागतीन, सिसा भागचार,पीलावधारी याने पीले तीलवनी उसके रस में खन कर ताबे को पुट देने से सुवर्ण के समान पीत होता है। सिद्धम् इति।

- (२) हरगा खुरीताक्वे रस में घुमाना चाहिये। तांबे से पारा भस्म अथवा शिकाभस्म प्रसमतः डाले उसके बाद रस से घुमाने। सिद्धम्।
- (३) फन्हेरा म झिल पतोला उसका रंग कनेर के फुल जैसा रहता है। १ तोला कयिल का पानी करना। उसमें एक रती गुज म सिल डालना। उसमें शुद्ध शुझ होता है।
- (४) कल क्षारा सेर ७७२ काले पत्यर के लाल में उसको घोटना। सफेद रिगणी उसके फूल सफेद होते है उसको नोडकर उसके बाद भूजा शाला पाला घिसकर उसका रस बनाना। रसेर लाल में डाल कर उसको खलना। पारा मक्तल जैता बनता है। कुस्भार से एक बेलनी लाना। उसमें खल किया हुआ पारा डालना। एक बोनमर खड़ा लाना। बेलणी कोयला भट्टी जलाना। उसपर बेलनी रखना। उसमें रिगणी का रस डालना। बेलणी आटेको पाक करना। पारा और रस ओटने के बाद पूरा पारा पीता है।
- (५) समस्या संनाभाग १ सब्जो लार भाग १ फटकडी भाग १ गोरा कल्मी भाग १ सब्या समोल १ नगसागर ब्ली कीषध कज्जकली ६ वटिका करना । उस पर पुट देने जाना, सान बार पुट देना। ताम्र धवल खुद्ध होता है।
- (६) सफेद फुलांक कोहल। लेकर उसका ऊपरी हिस्सा निकालना। उसकी शाक पकाना। उसमे कथीफ डालना। पकने बाद ठंडा होने के बाद निकालना। गुम्न धानु होय।

# पूज्यवाद स्वामी कृत

#### सोना बनाने की विधि:---

श्लोक --पारदं पलमेक च हरिताल च तत्समम्। गंधक च तयां तुल्यं मर्दनीयं विशेषतः। दिनेक सूर्यं दुःधेन पश्चात् ख्राया विशेशतः। कोपिको दूरे विनिक्षिप्य मुख रूटवा विपाचिन। यतमात्र प्रयोगेन दिश्य भवति काचनम।

अर्थ: - पारद १ पल, हरनाल १ पल, और गधक १ पल, इन द्रव्यों को लेकर विशेष रूप से मर्दन करे, आकड़े के दूब मे, किर छाया में मुखा कर उपकास ने गताने को कुणी मे डालकर मुख को रूध करे, फिर फ्रांग्नि में फूके तब एक रसायन तैयार हो जायगा, उस रसायन को १ रती, तोला तांबे के ऊपर प्रयोग करे तो शुद्ध सोना होता है।

गधक से नांवा को मारकर हिगुलक दोई समान, मनशिल लेप नींबू रस में मदैन करें, शीभा के पनरापर लेप करें, फिर रानगोबिरो के ६ पुट देवे अग्नि में तो कुंकुमसार भस्म हो जायगा। सोलह भाग चादो पर वह एक भाग रसायन भस्म, लेकर कुष्पी में गलावे तो सोना होता है। श्लोक :- गंधिकं मधु संयुक्तं हरी वीर्येन मर्दताम् । भूमीस्ता मासमेकं तारामायात कंचनम ।

गंधक, मद, पारा, एकत्र करके खरल करे, दिवस २ शीशी में भरे, उकरडा में गाडे मासा १ निकाल कर एक तोला चादी के साथ गलावे तो सोना होता है।

पीतल चांदी पौलाद रेत ४ भाग कथोल भाग = एकत्र मुसल में गलावे, एक मैक हो जाय, तब निकाल कर, जब जिनम घट्ट हो जाय नन्तर वारीक वांटी तोला कथील को पानी-करी एक म सा कथील देय तो चांदी बने।

#### चांदी बनाने का तंत्र

नत्र्ज सेत्र पांच ने ज्यादा कुछ तौल में होय ऐसा एक तर्ज्ज ताके तले की तरफ तेचकरी पाट के उसमे संमलकार पैसे दो भर चिथा में लपेट कर डारिके तब पेदा तर्ज्जा की लगाय के कपरीटा मान दफे मुखाय २ के करना नवगज्ञ पुट का प्राच देना, जब तर्ज्ज जलने नही पार्व तब निकाल लेना, तब तांबा तोला १ पर मासा १ उपरोक्त रसायन देना तो णुद्ध चांदी बने।

# सोना बनाने का तंत्र

शीशा को प्रहर चार अग्नि मे देना जब ठडा होय तब तोला एक का पत्र बनाय कर, उसके ऊपर हिगुल तोला ? नीबू के रस में खरलकर पत्ते पर चुपड कर दो दीए के बीच में रख कर बद करें ऊपर कपरीटी कर, मुखाबे, सेर एक जगली कंडे में उसको फूके, जहां किसी ली छाया नहीं पड़े, जब ठंडा हो तब निकालना, इस भात सात बार करें तब शीशा की भस्म बनेगी, वेधक होय सो तोला एक चादी भरें तो एक की माझा डालने से शुद्ध सोना वनेगा।

# हीरा बनाने की विधि

मऊ के बीज कातैल नैयार रक्षे, जब वे नौना आ काश से पडे, तब तुरस्त प्रिन्न जलाकर, उस तैल को अनिन पर चढ़ादे, फिरमार्स करे, उस गर्म तैल में बिनौलाले, लेके डालते जाना, गब पत्थार हो जायगाजम करके बही कोरा हीराहै। लेकिन मज की लकड़ी को ही प्रांच दे। कड़ाई को जब वे नोलापत्थर हो जाय तब नीचे उतारना। भाग्य अच्छा हो तो यह कार्यअच्छा हो जाय।

# ग्रंथ प्रकाशन कार्य में दान दाताओं की सूची

लघु विद्यानुवाद प्रत्य प्रकाशन कार्य में निम्न महानुमाओं से आधिक सहायता प्राप्त हुई है :---

| ६००१) | श्रीमान् दानवीर सेठ पन्नालालजी सेठी आसाम (नागालैण्ड)                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 8008) | गुप्तदान                                                             |
| 8008) | गुप्तवान                                                             |
| १४०१) | भी माणकचन्दजी मोतीचन्दजी अकलूज सौलापुर (महाराष्ट्र) वाले             |
| ,     | (स्वर्गीय श्री गंगाराम जी दोशी की पुष्य स्मृति में)                  |
| 3025  | अकलुज जैन निवासियों से प्राप्त राशि                                  |
| ११५१) | श्री जोहरी लालजी मोतीलालजी, छिन्दवाड़ा                               |
| 8008) | श्री हीराचन्दजी खेमचन्दजी फड़े अकल्ज,                                |
| 8008) | श्री मियाचन्दजी रतुचन्द फडे अकल्ज                                    |
| 8008) | श्री ताराचन्दजी जैन कार्य पालन मंत्री पी. डब्लू. डी. भिड             |
| 8008) | श्री दुलचन्दजी देवचन्दजी दोशी अकलूज                                  |
| 800%) | श्री अभयकुमारजी रूपचन्दजी फडे अकलुज                                  |
| 8008) | श्री महावीर मोतीचन्दजो शाह अकलुज                                     |
| 8008) | डा० सुरेशकुमार जैन इलाहबाँद                                          |
| ५०१)  | श्रीमती चतुराबाई सुन्दरलाल चक्रेश्वरा                                |
| X08)  | श्री शांतिलालजो गुलाबचन्दजी गांधी अकलूज                              |
| ४०१)  | श्री जयकुमारजी खुशालचन्दजी गांधी अकलूज                               |
| 808)  | श्री दोपचन्द जी लालचन्द जी फडे अकलुज                                 |
| ५०१)  | थी प्रेमचन्दजी गुलाबचन्दजी गांधी अकलूज (श्री कांतिलालजी प्रेमचन्दर्ज |
|       | कपुरी य स्मृती में)                                                  |
| ५०१)  | श्रीमती चचल बाई हीरचन्द गंगाराम भम्मडूकर अकलूज                       |
| 208)  | श्री अनंतलालजी फूलचन्दजी फडे अकलूज                                   |
| 208)  | श्री बापूचन्दजी वीरचन्दजी दोशी अकलूज                                 |
| X08)  | श्री बापूचन्दजो मोतीचन्दजी अकलूज                                     |
| ४०१)  | श्री प्रेमचन्दजी फूलचन्दजी फडे अकलूज                                 |
| ४०१)  | श्री नेमीचन्दजी फूलचन्दजी फडे अकलूज                                  |
| X08)  | श्री मान् सेठ सम्पत कुमार जी कटक                                     |
| X08)  | श्रीमान् सेठ विजय कुमार जी कटक                                       |
| १५०१) | श्री भाग चन्दजी छावडा जयपुर                                          |
| 8008) | श्री हरक चन्दजी पाण्डया (गोहाटी वाले) जयपुर                          |
| 8008) | भी मोतीलालजी छाबडा, जयपुर                                            |

8008) थी मोतीलालजी जौहरीलालजी, खड़गपुर श्री महावीर कुमारजी लौगंया, अवपुर 8008) भी शांतिकुमारजी गंगवाल जयपुर 8008) श्री मोतीलालजी हाड़ा जयपुर X08) भी रतनलालजी गिरराज जी राणा X08) भी गुलाबबन्दजी चौमू वाले फर्म (रामसुख चुन्नीलाल) जयपुर X08) भी चिरंजी सालजी महाबीर कुमारजी सोगाणी जयपुर X08) भी सुन्दर लालजी गण्यूलालजी पापड़ीबाल, जयपुर X08) की कपूरचन्दजी पाण्डया, जयपुर XOY) भी हीरालालजी सेठी जयपुर ५०१) भी कमल चन्दजी चितामणीजी दज जयपुर X08) श्री हरिश्चन्द्रजी पाटनी, जयपुर X08) श्री प्रमचन्दनी अनिलकुमारजी काला, जयपुर 208) भी रामअवतारजी राजकुमारजी, जयपुर 408)

"कु वृ विजय प्रय नाला" समिति उपरोक्त सभी महानुभाओं का आभार प्रकट करती हैं[कि समिति के द्वारा भविष्य में जब २ भी इस प्रकार के अव्युन्त अलम्य प्रयों का प्रकाशन होगा, सहयोग मिलता रहेगा।

